# BHAVAN'S LIBRARY

This book is valuable and NOT to be ISSUED out of the Library without Special Permission

# भारतीय वास्तु-शास्त्र---प्रनथ चतुर्थ

# प्रतिमा विज्ञान

एवं

[ प्र॰ वि॰ की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा ]

# INDIAN ICONOGRAPHY

BRĀHMAŅA, BAUDHA AND JAIN

[WITH ITS BACKGROUND-THE INSTITUTION OF TOUSHIP]

लेखक---

द्धा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्त, एम० ए०, पी एव० डी० साहित्याचार्य, साहित्य-ख, काव्य-नीर्थ संस्कृत-विभाग लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रकाशक वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला शुङ्क कुटी, फैजाबाद रोड सखनऊ

> ्रधम वार एकादश शत प्रतियाँ म्ल्य पन्द्रह रूपिये

> > मुहक पं० विहारीकाल शुङ शुक्ता प्रिंटिंग प्रेस करानक

# क्ष इष्टरेन्ये मात्रे दुर्गाये नम. क्ष

# ्रेट समर्पेगा **ऽः**

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

ललिता

के

# महा पीठों पर 🔻

----भगवती दुर्गा के उदय के पचम एव परम सोपान----शर्वितै भावना और उसमें शाम्भव-वर्शन के अनुसार आनन्दभैरव या महा-भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरमुन्दरी लिलता की संयुवत-सत्ता---परमसत्ता के अनुरूप व्याख्यात (दे० इस ग्रन्य का अ० ७, पु० १२१-२२)

> महामाहेश्वर महाकवि कालिदास की निम्न स्त्रति के साथ---

वागर्थात्रिव सम्प्रको वागर्थप्रतिपत्तये । अगत पितरी बन्दे पार्वतीय(मेहनरी ॥ —स्यु० १-१ ( मञ्जलाचरण )

# शक्ति-पीठ

हि॰ १६१ एष्ट पर स्थित ४७ अन्यिह शक्तिमीठों का मान-चित्र परिशिष्ट में न देकर यहीं पर अकारादिकान से उनको तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्तिमीठ एए १०८ शक्तिमीठ ए॰ १६१—१६४ पर प्रध्टम हैं---

| स्थान                 | देवी                                                       | २२ तिरूपती      | काली (दक्षिण का महादेत्र)   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| १. श्रहमोड़ा          | कौशिकी                                                     | २३. दारका       | स्विमखी-सस्य भागा           |
| ₹. ब्राव्             | <b>श्र</b> र्डु दा                                         | २४. देवीपाटन    | पटेश्वरी                    |
| <b>২ ব</b> জন         | <b>इर</b> सि <b>द्धि</b>                                   | २५. देहली       | महामाया                     |
| v. श्रीकारेश्वर       | सप्तमातृका                                                 |                 | ( दुनुब मीनार के पास )      |
| <b>प</b> ्कलकत्ता     | काली                                                       | २६ नागपुर       | सहस्रचएडी                   |
| ६ काठमारह             | गुह्येश्वरी                                                | २७. नैनीताल     | नयनादेवी                    |
| ৩ কালকা               | कालिका                                                     | २८, पठानकोट     | देवी                        |
| =. काशी               | के शक्ति निकीण                                             | २६. परदरपुर     | वष्णवी देवियाँ              |
| पर नगराः              | बुगां (महाकाली) म्टालदमी                                   | ३०. प्रयाग (क   |                             |
| तथा वागीर             | वरी (महासरस्वती) के फुराड                                  | ३१. पूना        | •<br>पार्वती                |
| मी हैं बुग            | र्गिकुएंड ग्रीर लच्मीकुएंड तो<br>परन्तु वागीश्वरी वा कुएंड | ३२ पूर्णंगिरि   | कालिका                      |
| श्रय भा ६<br>पट गया । | परन्तु वागारवरा वा कुरव                                    |                 | ( तिरवा ) महात्रिपुरसुन्दरी |
| £. कागड़ा             | विद्येश्वरी                                                | ३४; वाँदा       | महेश्वरीदेवी                |
| १०, कोल्इपुर          | महात्तद्मी                                                 | ३५ भुवनेष्ट्रस  | १०⊏ योगिनियाँ               |
| ११. गन्धरील           | द्वीरमशनी योगमाया                                          | ३६. मधुरा       | महा विद्या                  |
| १२ गिरनार             | श्चम्यादेवी                                                | ३७. मनुरा       | मीना <b>द्धी</b>            |
| १३, गौहाटी            | कामाख्या                                                   | ३८ मदास         | ' कुडिकामाता                |
| १४, चटगाव             | भवानी                                                      | ३९. महोबा       | देवियां                     |
| १५ चित्तीङ            | कातिका या श्मशानकाली                                       |                 | वादेवी महालदमी मुम्यादेवी   |
| १६. चिन्तपूर्णी       | शक्ति-निकोण-चिन्तपूर्णो                                    | ४१ मेंस्र       | चामुगडा                     |
|                       | ज्य लामुखी तथा विद्येर भरी                                 | ४२ मैं इर       | शारदा                       |
| १७, चुनार             | दुर्गा                                                     | ४३. विन्ध्याचल  |                             |
| र⊏. जनकपुर            | सीता                                                       | ४४ शिमला        | कोदीकी देवी                 |
| १६. जद≈पुर            | चींनड योगिनिया                                             | ४५. र्थ शैल     | ब्रहारांचा                  |
| २०, ज्यालामुली        | ज्वाल मुसी                                                 | ४९. सानर        | मासाजी                      |
| २१. जालस्थर           | 91                                                         | ४७. हस्द्रिर    | <b>चग</b> डी                |
| हि॰ डी                | ताब जिला में बीघापुर के नि                                 | कट बरावर में भा | गीरथी बृल पर चरिडका के      |
|                       |                                                            |                 |                             |

120 असाब भागा न बानायुर्न । मिक्ट स्वयंत्र मामारे पुरुष का मारे पुरुष माम में एक व्हार हो प्रशस्त पीठ है जो कुर्गाच्याव्य (देव १३ वर्ग श्रव ) का 'महीपुलित-सीहयत' चुरिक्का क्राम्बन चा 'बहापीठ' सम्मना चाहिये।

## सहायक-ग्रन्थ

#### श्र अध्ययन-ग्रन्थ

- १. समराङ्गण-सूत्रधार
- २. अपराजित-प्रचेद्या

# ष अन्य सहायकः प्रन्थ

### (पूर्वन्पीठिका)

- अ ( i ) बैदिक वाङ्मय-संहिता, ब्राह्मण, श्वारवयक, उपनिपद् एवं सूत्रप्रस्थ ।
  - ( ii ) समृतियां, पुराखां, खारामी एवं तन्त्री के साथ-माथ महाभारत, कीटिल्य—झर्य-शास्त्र, शुक्र—नीतिसार के श्रतिरिक्त वाराशी वृहत्तंरिता, पाणिति—ग्रहाध्यायां, पतञ्जलि—महाभाष्य एवं योग तृत शादि के साथ-साथ कालिदास, भवगृति, कृष्णमिश्र शादि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ
- 1. Dr. Kane—History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2. ¶ 2. Bhandarker—Vaisnavism, Saivism and minor
  - Religious systems—विशेष उल्लेख्य है।

### ( वत्तर-पीठिका )

- (i) शिल्पशास्त्रीय प्रन्थों में समशङ्ख्या एवं श्रपरानित-पुन्छः के श्रतिविक्त मानसार, मानमत् श्रास्त्रवक्ताविकार, वाश्यव-श्रेशमद्रीय, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमयदन, शिल्परान श्रादि प्रत्यों के लाथ उक्तुग्येरू वा पार्यसार (श्रतुवाद-प्रत्य)
- (ii ) प्रतिद्वायत्य—इरिमति-विलाम (मानगेरुताय), देमाद्रि-चतुर्वर्ग वितामिथ द्यादि
   के द्यतिरिक्त निम्नलिलित प्रय विशेष संशीर्व €:—
- t.o T. A. Gopinath Rac-Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
  - R.o B. C. Bhattacharya-Indian Images.
- R.o J. N. Bannerjee—Development of Hindu Icono graphy (First Edition)
- v.e Benoytosh Bhattacharya-Indian Buddhist iconography.
- 4.0 B. C. Bhattacharya-Jain Iconography.
- 4. Stella Kramrisch-Visuudharmottara.
- u. ब्रिकेन्द्रनाथ शक्त भारतीय शास्त्र-वास-शास्त्र-विका एवं प्रस्तिवेश

# 😌 बास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान

# ( पद्मञ्चितिका-माला )

२. ,, ,, ,, द्विष-भवन-बास्तु House Architecture & Palace Architecture ३. ,, ,, एटीप-भाषाद-वास्तु

Temple—Architecture . , चर्च-प्रतिमाधिद्यान . , पत्रभ स्र वित्रस्ता

१. भारतीय वास्त्र-शास्त्र अन्य अयन—वास्तु-विशा एवं पुर-निवेश

ब. यंत्र-प्रका

म. चान्त्र कीप (gloseary)

टि॰—इनमें प्रथम तथा चतुर्थ प्रकाशिन हो चुके हैं। खब दिवीय धौर थंचम प्रकाश्य हैं तदन्तर तृतीय। धीनेत्री में "Hindu Science of Architecture" के नाम से मन्य तेयार है जो शीम हो प्रकाशित होगा।

# विषय-तालिका

# **पारम्भिक**

( र से १६ पृष्ठ तक )

सुख-युष्ट (१), प्रकाशन, मूल्य एवं सुद्रवा (२), समर्गया (३), सार्क-पीठ (४), सहायक-प्रत्य (४), प्रास्-कथन (६ ८), श्रतुक्तथान प्रत्य (८) विषय गाविका ( ६-१६ तथा १६ % ) १३ च्यानी सुद्ध-गाविका ( १६ व )

**9**8

१६-२२

49 47

Y5.50

पूर्व-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-मूमि

पूजा-पर्मपरा (१७ में १६६ पुष्र तक)

#### अध्याय

- विषय-प्रवेश—भारतीय प्रतिमा-विगान का मूलापार है मारतीय पूजा-परम्पा तरनुरूप इस परम्परा के अध्ययन में इस दशाध्यावी पूर्व-वीठिका की अवतारखा ।
- २. पूजा-परम्पर-कारहतिक दृष्टिकोण के आधार पर-चेत्र गम, चेत-पूजा, पूजा का अर्थ, भारतीय ईरवरोपाधना में प्रतिमा-पूजा का स्थान; पूजा के प्रतीक—पृष्ठ पूजा, नरी-पूजा, पवंत-पूजा, घेतु-पूजा (परा-पूजा), वित-पूजा, गंज-पूजा, कारहतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की प्राचीनता एवं उक्के विभिन्न सकर्य-आजी एवं अनायों की प्रयक्ष-पृथ्क संमानात्तर पूजा-संस्थाये—समन्यसामक साहतिक सत्य की मीमादा
- ३ प्रतिमा-पूजा की प्राधीनला—जन्म एयं विकास—प्राचीन साहित्य का विदंगायलोक्न साहित्यकप्रमामायय—पूर्व-मेदिक-काल—प्राचेद; उत्तर-गेदिककाल—प्राचेद, प्राचाल, आर्थ्यक, उपनिषद, वेदाञ्च—पुत-साहित्य, स्मातं-सहित्य, प्राचीन व्यावस्य, नाहित्य, नाहित
- ४. प्रतिमा-पूना की बाधीनवा—चिकात एवं प्रमार—पुगतान, स्प तस्य कता, प्रतिस्य, क्षित्री एवं प्रमाशी के ज्ञापार वर्ष कता, प्रतिस्यान कामार्थ्य—स्थाप्यर वर्ष कता, प्र्वेनिसामिक वाल, वेदिक-सालपूर्व-प्रतिमार्थे, पिरामिक काल के आसीन निस्त्रीन, गिका-केशन —पेपार्थ्य, वेतनार, गोरायेल स्थित्यान, निक्ते (Coins)—गाम पर सामार्थित, प्रमाशी का पुरे स्थल, कार्तिक, रहा तथा अपने, युव-विस्त्री, गाम-सामिनी, गुराये (Secils)—गोहे-ज्यादे तथा सामार्थ्य (प्रतान प्रमुचित सिक्त, नामा, प्रमुच (प्रतान)

| तथा गण, गरुङ, गन्धर्य, विद्यर, कुम्भायङ, गौरी ( हुर्गा पार्वर        | ਗੀ) <b>, ਬ</b> ਰ                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वृत्त-पृता तथा वृत्त् देवता-पूजा, वसराविष्णु, लङ्गी, भीट             |                                         |
| शिव, दुर्गा, विप्ता, श्री ( लहमी ), सूर्य, स्कन्द: राजधान            | •                                       |
| . अची, अन्ये एवं अर्चक-वैद्यात-धर्म                                  | <b>દ</b> ⊏ દે                           |
| श-डपोद्यात-श्रचों के निभिन्न क्षेपानों में मिक्त का उदय              | ξ <b>⊏</b> -७                           |
| ध—पचायतन-परम्परा                                                     | 95-9                                    |
| स—वैष्णव-धर्म                                                        | 9-€€                                    |
| ( i ) वैदिक-विष्णु ( विष्णु-वासुदेव)                                 | 9-50                                    |
| (ii) नारायख—वासुदेव                                                  | 99.66                                   |
| (in) वासुरेव-मृष्ण                                                   | %E-≂¢                                   |
| (iv) विष्णु श्रवतार *                                                | 50                                      |
| ( v ) वैष्णायार्थ-द्विणी (अ) ब्रालवार (व) श्रास                      | सर्वं ८०८२                              |
| सरीयोगिनादि परकालान्त १२ त्रालवार तथा गमानुज, माधव ग्रादि ए          | ทธเน็                                   |
| वैद्यावाचार्य—चत्तरी                                                 | - 45 57                                 |
| निम्बार्क, रामानन्द, क्वीर, श्रन्य रामानन्दी, दादू, तुलसदास, वैतन्य, | वलम.                                    |
| राधोपासना                                                            | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| .मराठा देश के वैष्यवाचार्य—नामदेव श्रीर हुवाराम                      | C3-55                                   |
| चपसंदार                                                              | <b>⊏</b> ς-ξ •                          |
| ६, अर्थी, अर्च्या एवं श्रेर्चकशैव धर्म                               | £8-112                                  |
| रपोद्घात—द्वादश ज्योतिर्तिद्वादि                                     | £0.E4                                   |
| रुद्र-शिव की वैदिक-पृष्ठ-सूमि                                        | E4.E0                                   |
| रुद्र शिव की उत्तर यैदिक-कालीन पृष्ठ-भूमि                            | 23-63                                   |
| <b>लिङ्गो</b> पासना                                                  | 8=-800                                  |
| <ul> <li>शैव-सम्प्रदायों का ध्राविभीन—</li> </ul>                    | 709-009                                 |
| तामिली रौन, शैवाचार्य, शैवदीदा                                       | 808-804                                 |
| पाशुपत-सम्प्रदाय                                                     | १०५-१०६                                 |
| कापानि पर्व कामसुन                                                   | १०६-१०६                                 |
| लिह्नायत ( वीररोग )                                                  | १•६-११०                                 |
| कश्मीर का त्रिक-प्रश्नमिह्या सम्प्रदाय एवं दर्शन                     | ११०-११२                                 |
| -शैत-दर्शन की बाठ शापायें                                            | , १११                                   |
| ७, अर्वा अर्च्य एवं अर्घक शाक, गाणप य एवं सीर धर्म                   | ११३-१३१                                 |
| शास धर्म पर्व सम्बद्धाय                                              | \$\$\$-68\$                             |
| सन्त्र, ब्रांगम श्रीब-सम्प्रदाय शास्त्र तन्त्र                       | \$\$\$ \$\$¥                            |
| शासन्तन्त्र-तान्त्रिक भाव तथा श्राचार-कील, कील-सम्प्रदाय             |                                         |
| कुलाबार, समयाचार, शाहतनत्र की ध्यापकता, शाहतनत्र, की नैदिक           | -                                       |
| पृद्ध-मूमि, शासन्तरणी की परम्परा, शासी का श्रद्ध, शासों की देवी वे   | ;                                       |
|                                                                      |                                         |

|             | उदय ना ऐतिहासिक विहंग।यतोकन-भगवती तुर्गा के उदय की पाँच                      |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             | परम्पराये; शालों की देवो का विराट खरूप-महालद्दमी की तीनों                    |                 |
|             | शक्तियों से श्राविर्भूत देव एवं देवियों; देवी-पूजा                           | <b>११५-१२</b>   |
|             | गाण्पत्य-सम्प्रदाय-एतिहासिक समीजा-गणपति, विनायक,                             | . ;             |
|             | विष्नेश्वर, गरोश श्रादि; सम्प्रदाय-१ महागरापति-पूजक मम्प्रदाय,               | ٠,              |
|             | २-इरिद्रा ग०, ३-3 च्छिष्ट ग० ४-६ 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' श्रादि            | 123-12          |
| •           | सूर्य पूजा-सौर-सन्प्रदाय-परम्परा, सौर-सन्प्रदाय के विशुद्ध देशी              | •••             |
|             | स्वस्प की ६ श्रेषियाँ, सूर्शेषातना पर विदेशी प्रभाव                          | १२७-१३          |
|             |                                                                              |                 |
| ٦.          | श्रवी, श्रद्ये एवं श्रर्यक — योद्ध धर्म एवं जैन धर्म                         | १३२-१¥          |
|             | बौद्ध धर्म-बुद्ध पूता-बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंत्रयान      | ,               |
|             | एयं वज्रयान का उदय, वज्रयान का उदय-स्थान, वज्रयान-पूजा,परम्परा,              |                 |
|             | बज्रवान के देवपृन्द का उदय-इतिहास, वज्रवान के चार प्रधान पीठ                 | १३२-१३०         |
|             | जैन-धर्म -जिन-पूजा -पाचीनता, तीर्थंद्वर, यति एवं अवक, उपचारातम               | 5               |
|             | पूजा-प्रशाली श्रीर मेन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाक्तो का प्रभाव, जैन-नीर्य | १३८-१४०         |
| ٤.          | अर्चा-पद्धति-देव-पूजा देवयत्त से प्रातुर्मृत, शास्त्रीय प्रमाण, श्रचीवद्धति  |                 |
|             | के सामृद्धिक रूप के निकास में अर्चायहां की प्रतिष्ठा, वैयक्तिक-पूजा में      |                 |
|             | उपचारी की परम्परा, श्रधिकारिन्भेद; त्रिष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा-           |                 |
|             | पद्धति, दुर्गा-प्जा, सूर्य-पूजा, गरोश-प्जा, नवमह-पूजा, पूजोपवार,             |                 |
|             | पोडशोपचार, उपचार संख्या, उपचार सामग्री; बौद्ध तथा जैन                        |                 |
|             | श्रचीपद्वति                                                                  | <b>१४१-१</b> ५३ |
| <b>१</b> ٥. | श्चर्चा-गृह्प्रतिमा-गूजा का स्थापत्य पर प्रभाव                               | <b>१५४-१</b> ६६ |
|             | पौराणिक-तीर्थ-देवालय निर्माण परम्परा की दो धाराश्रों में तीर्थों एवं         |                 |
|             | धार्मिक पीठी की देवाची, श्रवीयह-निर्माण में शैराणिक धर्म की श्रपूर्त-        |                 |
|             | देवबस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रातुर्भीय एवं प्रासाद से           |                 |
|             | तात्वर्यः पुराणी एवं श्राममी के तीर्थ, पारड, धाम, श्रावर्त, मठ श्रादि,       |                 |
|             | की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाम; तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी-            |                 |
|             | 0.0                                                                          | <b>१</b> 4४-१६४ |
|             | स्थापत्यातमक-मन्दिर (एवं चेत्य, विशर ग्रादि मी) -(i) ब्राह्मण (ii)           |                 |
|             | मीद तथा (iii) जैन, (i) बाह्मण-मन्दिरों के ख्राठ मण्डल (Groups)               |                 |
|             | १. उदीक्षा, २. बुन्देलरायड, ३. मध्यमाग्त, ४. गुजरात राजस्थान.                |                 |
|             | भू तामिलनाड, ६. वारमीर ७. नेपाल तथा ८. बंगाल-विहार                           | <b>१६४-१६</b> ८ |
|             | (ii) वीद-मर्चा-यह-भाजी, अजन्ता, जीरङ्गाबाद-इलीग                              | १६=             |
|             | (iii) जैन-मन्दिर-शान् परत के मन्दिर नगर, वाटियाराइ को पहाड़िया               | ***             |
|             | ज्ञादिनाथ या चौमुली, मैदर, मथुरा, ज्नागढ़, गिरनार, इलीरा-                    |                 |
|             | गुरा-मन्दिरसादि                                                              |                 |
|             | -भारत के गुदामन्दिर                                                          | १६६             |
| ٠           | called a Street to                                                           | 335             |

375

|    | उत्तर-पीठिका                                                                     |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | प्रतिमा - विज्ञान                                                                | ās                 |
|    | ( शास्त्रीय-िम्द्धान्त )                                                         | १७३-३२             |
| ₹. | विषय-प्रवेश                                                                      | १७३-१७।            |
| ₹. | प्रतिमा-निर्मात-परम्परा — एक विहंगम-हृष्टि शास्त्रीय एवं स्थापत्यारमः            | ह १७७-१६३          |
|    | शास्त्रीय-पुराण्, श्रागम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिष्ठा-प्रन्थ; पुराण          | îŤ                 |
|    | में मत्स्य, ग्रामिन, विष्णु-धर्मोत्तर; ग्राममों एवं पुराखों की विषय-तुलन         | :                  |
|    | शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी प्रन्थ मानसार, श्रमस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपी         | 4                  |
|    | श्रेशुमद्भेद; उत्तरी प्रन्थों में विश्वकर्म-प्रकाश तथा श्रपराजित-पृच्छ।          | १७७-१६०            |
|    | स्थापत्यात्मक                                                                    | \$28-828           |
| ₹. | प्रतिमा-वर्गी करण                                                                | 123-125            |
|    | <b>द्य</b> —प्रतिमाकेन्द्रानुरूपी-वर्गीकरण                                       | ₹3\$               |
|    | ब - धर्मानुरूपी-वर्गीक्रण                                                        | ,,                 |
|    | . स—धर्म-सम्प्रदायान् रूपी-वर्गीवरण                                              | 8£8                |
|    | य -राव महाशय का वर्गीकरण-चलाचल, पूर्णापूर्ण, शान्ताशान्त                         | 188-180            |
|    | श्रचला के स्थानकासनशयन-प्रभेद से १२ भेद ।                                        |                    |
|    | इस ग्रन्थ का वर्गीकरण-धर्म-देव-द्रव्य-शास्त्र-शैली-ग्रनुरूप                      | "<br>\$€७-\$€=     |
| v  | प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplustic Art)                                                | 188-338            |
| ٠. | स् स् के प्रतिमा-द्रव्य, पुराखों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक्त के प्रतिमा-द्रव्य.     | 166-114            |
|    | गोपालभट को चतुर्विधा, श्रागमों की पड्विधा श्रादि                                 | १६६-२०३            |
|    | दारू-काम, मृत्तिका, शिला-पापाण, धातु (metals), रहा, चित्र                        | २०३∙२१६            |
| x. | प्रतिमा-विधान—मानयोजना—श्रद्धांपाङ्ग एवं गुण-दोष                                 |                    |
| •• | उपोद्धात-प्रत्येक वास्तु-कृति मेय; देव-प्रतिमा में मानाधार श्रानिवार्य;          | २१७-२२६            |
|    | मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का श्रयलम्य-विहरह एवं श्रन्तरङ्गः                 |                    |
|    | शास्त्र-मान ही मुन्दरता की कसौटी                                                 | 20. 20.            |
|    | श्चवराहमिहिर के हंशादि पञ्चपुरुष                                                 | 399-099            |
|    | स - समराङ्गण के इंसादि पञ्चपुरुप एवं बलाकादि पञ्चस्त्री                          | २१६-२२०            |
|    | स—विभिन्न मानयोजनार्ये                                                           | ₹₹ <i>०-</i> ₹₹₹   |
|    | चतालमान<br>रसमराङ्गणीय प्रतिमा-मान ( श्रङ्गोपाङ्ग )                              | २२१-२२३            |
|    | र—समराङ्गर्याय प्रातमानमान ( श्रङ्गापाङ्ग )<br>त्त-प्रतिमा गुण-दोप२० दोप१४ गुण । | २२३-२२५            |
| 6. | प्रतिमा-रूप-सयोग—श्रासन, वाहन, श्रायुध, श्राभूषण एवं वस्त्र                      | २२५-२२६<br>२२७ २३⊏ |
| ,, | उपोदघात—रूपसैयोग भी मुद्रा है: श्रासन—शासन की जनकिया                             | * ** * * * =       |
|    | श्रमिधा, योगिकासन एवं प्रतिमासन-पद्मासन, बीरासन, श्रासीहरणः                      |                    |
|    | प्रत्यालीदासन, कुमोसन, सिहासन, पर्यद्वासन, ऋर्धपर्यटासन करन                      |                    |
|    | पर्यद्वामन, यद्भवद्यासन, यज्ञासन तथा उत्कृदिक सन; श्वनासन, प्रतिमा-              |                    |
|    | the same and street t                                                            |                    |

२२७-२३१

पीड, श्रासन एवं बाहन।

| 8            | मयुधादि—श्रायुष, पात्र, वाद्य यन्त्र, पशु श्रीर पद्मी  |                     | र्षष्ठ                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>S</b> TO  | त-चकादि २५ श्रायुधों की तालिका एवं कतिपय के लद         | ष: १२ पात्र.        |                        |
| b            | वाद्य-मन्त्र                                           |                     | २३१-२३५                |
| 81           | ।।भूषण तथा वस्त्र—देशकालानुरूप व्यवस्था एवं            | भूपा भूष            | म                      |
| के           | श्रमुख्य ; भूषा-विन्यास के तीन वर्ग-परिधान,            | श्रालंकार एव        | i                      |
| fe           | तारोभूता, (त्र) परिचान—हारादि १५ परि० (व) अलडु         | स-स्राधका र         | Ť                      |
|              | ,पडलादि ५ कर्णाभूषण्, वेतरादि नासाभूषण्, निष्का        | er menera           | •                      |
| 3            | विडलाद प्रकृताम् पूर्वा, ववसाद नासामू पर्वा, विकास     | ય ર ગણા મૂખલ<br>    |                        |
| થ            | वित्सादि वस आमूपण, कटि-आमूपण, कंकणादि                  | વાદુ પલ સુગ         | <b>!</b>               |
|              | म्यमा; (स) शिरोभूपमा के हादश प्रभेद एवं मानसः          | ।यन्तालका क         |                        |
|              | गलोचना ।                                               |                     | २३५-२३⊏                |
| <b>ও</b> , স | तिमा-सुद्रा—इस्त-मुद्रा, सुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं    | शरीर-मुद्रा         | २३६-२४५                |
| ₹            | पोद्धात—मुद्रा का श्रर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण पा | वेमाश्री में मुद्रा | •                      |
| F            | नियोग की स्वल्पता; रूपसंयोग मुद्राये ही है—तन्त्र      | सारीय विभिन्न       | 7                      |
| दे           | वमुद्रा, समराङ्खीय मुद्रा-विशिष्टता, पीतुवल का मुद्रा- | श्मीं करण्—-        | २ <b>३६-२</b> ४१       |
|              | श्र ६४ हस्तमुद्राये—२४ ग्रसंयुत, १३ संयुत २१           | नृत्य-              | २४२                    |
|              | ष पाद-मुद्रा पटकम्वैष्ण्यादि                           |                     | 484-48R                |
|              | स शरीर नुद्रा (श्रुज्वागतादि ६ चेव्हार्ये )            |                     | २४४-२४५                |
| 5, 8         | विमा-लच्च — ब्राह्मण                                   |                     | ₹ <i>¥</i> \$-₹€₹      |
|              | १ त्रिमृर्ति सलग                                       |                     | २४६                    |
|              | २ ब्राह्म-प्रतिमा-कद्मग् पर्व स्थापत्य-निदर्शन         |                     | <b>ዿ</b> ፞፞፞፞፞፞፠ፙ-፞፞፠€ |
|              | वैद्याव-प्रतिमा सन्या                                  |                     | ₹५.0-५€                |
| à            | दण्य-प्रतिमान्त्रीं के ७ वर्ग                          |                     | २५०                    |
| 8            | राधारण मूर्तिया                                        |                     | ,,                     |
| 7            | विशिष्ट मूर्तिया                                       |                     | ,,                     |
|              | (भ्र) श्रनन्तशायी नारायग                               |                     | २५१-५२                 |
|              | (य) वासुदेव                                            |                     | २५२-५३                 |
| ą            | वैष्णव-भ्रुव वेर-योगस्थानकादि १२ मूर्तिया              |                     | <b>578-11</b>          |
| ٧            | र वैष्णव-दशायतारवराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बु            | द, वलराम            | •                      |
|              | (समराङ्गाणीय वैशिष्ट्य)                                |                     | २५५-५७                 |
|              | चतुर्वि शति-मृतियां                                    |                     | २५७-५८                 |
| Ę            | ग्रेशावतार एवं ग्रन्य स्वरूप-मूर्तियां                 |                     | <b>37</b> 23           |
|              | गावड एवं आयुध-पीवधी बैध्णव-मूर्तियां                   |                     | २५६                    |
|              | ौव-प्रतिमा-स <b>च्</b> ण                               |                     | 748-05                 |
|              | रप प्रतिमा एवं लिङ्ग प्रतिमा                           |                     | 0 3-3×9                |
|              | इप-प्रतिमा                                             |                     | ₹६०-७३                 |
|              | तमराञ्जवीय एवं अन्य पौराणिक-प्रमेद                     |                     | २६०-६२                 |
| 2            | प्रागमिक सप्त प्रभेद—                                  |                     | 989                    |

| ( , , )                                                  |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| १ संदार मूर्वियां                                        | प्रष्ठे<br>२६३ |
| १ कामान्तक मूर्ति                                        |                |
| २ गजासुर-धंहार-मूर्ति                                    | 11             |
| ३ कालारि-मूर्ति                                          | **             |
| ४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति                                    | **             |
| ५ शरमेश मृति                                             | ,              |
| ६ ब्रह्मशिरश्खेदक-मूर्ति                                 | २६४            |
| ७ मेरव-मूर्विया                                          | 33             |
| ' (छा) भैरव (सामान्य)                                    | 31             |
| (ब) बटुक-भैरव                                            | २६५            |
| (स) स्वर्धान्पंश-भैरव                                    | "              |
| (य) चतुष्पष्टि भैरव-तालिका                               | 19             |
| द्भ ने विरमद्र-मूर्ति                                    | 37             |
| ६ जलन्घर हर-मूर्ति                                       | २६६            |
| २ व्यवस्य वर्षः मूर्ति<br>१० व्यवसासुर वय-मूर्ति         | "              |
| १० अन्यरातुर पयन्त्रत<br>१९ श्रघोर-मूर्ति—सामान्य, दशमुज | ,,             |
| दि॰ मल्लारि शिव तथा महाकाल-महाकाली                       | 750            |
|                                                          | 1)             |
| श्रतुमह-मृतियाँ<br>१ विप्यवतुमह मृति                     | २६७ ६८         |
| 2 <del>- 1</del> 997-105                                 | २६७            |
| a Company                                                | 17             |
| . Order                                                  | 21             |
| 11 ***********************************                   | 33             |
| c                                                        | 11             |
| ्र चर्यक्यातम्ह "<br>नृत्त-मृतियां                       | "              |
| ्रश्च तन्यावया<br>१ कटिसम-नृत्य                          | र६⊏            |
| २ स्रतित-रत्य                                            | "              |
| ३ सलाट तिलकम्                                            | ***            |
| ४ चतुरम्                                                 | ,,             |
| समीवा                                                    | ,,             |
|                                                          | २६६            |
| द्त्तिणा-मूर्तिया<br>१ व्याख्यान दक्षिणा                 | 385-00         |
| २ व्याख्यान दावया<br>२ ज्ञान                             | 39             |
| भ योग <b>ग</b>                                           | **             |
| ४ बीगाघर "                                               | 27             |
| भंकात भित्ताटन-मूर्वियां                                 | 27             |
| And in him Man                                           | २७०            |

| . N.N. M-+                                                                                                                            | ā8           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ६, विशिष्ट-मूर्तियां                                                                                                                  | 200          |
| ध्यपौरार्ष्युक                                                                                                                        | 97           |
| १. गग्धर-मूर्ति                                                                                                                       | *            |
| २ श्रर्धनारीश्वर                                                                                                                      | "            |
| १ कल्याग्रहुग्दर मूर्ति                                                                                                               | २७१          |
| <ul> <li>५. हर्वर्ष पृति या इरिहर मृति</li> <li>५. हपभ वाहन-मृति</li> </ul>                                                           | 27           |
| ५ विपापहरण                                                                                                                            | 77           |
| ५. विभागहरू<br>७. हर-गौरी-उमामहेश्वर                                                                                                  | ***          |
| द तिह द्मव                                                                                                                            | ,,           |
| <ul> <li>च-द्रशेतर—उमासदित तथा श्रालिङ्गन मृतिया</li> </ul>                                                                           | "            |
| ေ ကာကြော ယုံနိုင် ဘိုဘာလကြသည်ကို                                                                                                      | "            |
| ११. सुरासन मूर्ति—केनल, उमागहित एवं गोमास्कन्द                                                                                        | ,,           |
| व —दार्शनिक                                                                                                                           | 707          |
| श्चपराजित के द्वादशकला तम्दूर्ण-मदाशिव एवं झागमों के सदाशिव एव                                                                        |              |
| सह।सदाशियदार्शनिक समीचा, विवेश्वर-मृतिया एवं श्रष्ट-मृतिया                                                                            | ,,           |
| प्रादशस्य                                                                                                                             | ?७३          |
| ७. लिह मूर्तियां                                                                                                                      |              |
| लिङ्ग-लल्खा – समराङ्गर्याय, मानसारीय प्रभेद, लिङ्ग-प्रसाख, लिङ्ग माग                                                                  | 17           |
|                                                                                                                                       |              |
| निम्न पीठ , चन निम्न —                                                                                                                | २०५-२७६      |
| (1) मृरमय, (11) लीहब, (111) रवाज, (iv) दारुज, (v1) शैलज                                                                               | ,            |
| (vii) चृष्णिक                                                                                                                         |              |
| लिङ्गार्च-पन                                                                                                                          | २७६          |
| अचल लिङ्ग —ियिमिन्न वर्गीकरण                                                                                                          | 17           |
| १. स्वायम्भुव६९ लिंग                                                                                                                  | २७६-२७७      |
| २, दैविक लिङ्ग                                                                                                                        | ,,           |
| ३-४. गागव एवं श्रार्प                                                                                                                 |              |
| <ol> <li>मानुप—उनके प्रभेद—साबदेशिकादि</li> </ol>                                                                                     | "<br>205-009 |
| यीत-प्रमेद एवं विचित्रतिया                                                                                                            | २७⊏          |
| गाण्यस्य प्रतिमा-जन्तण-—समराङ्गण् का मीन                                                                                              | (04          |
| श—गणपति गणेश                                                                                                                          |              |
| विस्तराजादि १ व्यतिमाये (बन्दावन); बालगणपति श्रादि १६६प (राव),                                                                        | **           |
| स्थापस्य निदर्शन                                                                                                                      | २८०-८१       |
| य—सेनापति काविकेय                                                                                                                     |              |
| कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा श्रामिक २२ रूप                                                                                        | रदर          |
| सीर-प्रतिमा-सञ्चण-द्वादश ब्रादिन्यों की स्वाट्यना वालिहा, सीर-प्रतिमा                                                                 | २⊏३          |
| सार-पातमा-अन्ता — द्वादेश आवरण का रेशाव्यक पाराका, सार-पातमा<br>सहरा एवं वास्तरेन स्वेदेन का सान्य, कोर प्रतिमा की दो स्वोद्धावनार्ये |              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                               |              |
| एव स्यापत्य-गदरान                                                                                                                     | २⊏१-२⊏५      |
|                                                                                                                                       |              |

| नव-मह—६ प्रहों की सलाञ्जुना तालिका एवं उनका श्राधिदैवत्य एव                                                                   | 58             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| उनकी ग्रानिवार्य पूजा-धंस्था, सौर प्रतिमात्रों के स्थापत्य-निदरीन                                                             | रद्भ-रद        |
| ष्यष्टदिग्याल                                                                                                                 | २⊏६-२⊏७        |
| श्रश्वनौ                                                                                                                      | र⊏७            |
| म अर्थ-देव (या चहु-देव) और दानव चहु देवों के एकादश भेद                                                                        |                |
| वसु, नाग, साध्य, श्रसुर, श्रव्सरा, पिशाच, वेताल, पितृ, श्रुपि, गन्धव                                                          |                |
| एवं महद—इनके विभिन्न प्रभेद                                                                                                   | २८७-२८८        |
| देवी प्रतिमा लत्त्र्य—सरस्वती, लद्मी, दुर्गा ( कीशिकी), नवदुर्गा                                                              |                |
| दुर्गा की नाना मूर्तियों में ५६ रूप, सप्तमातृकार्ये, 'श्रपशिता-प्रच्छा'                                                       |                |
| की गौरी की द्वादश-मूर्तिया एवं पञ्चललीया-मूर्तिया, सनसारेवी तथ                                                                |                |
| का नात का द्वादरान्यूतिया द्वेष प्रतिमाश्ची के स्थापत्य-निदर्शन                                                               |                |
| ६४ योगवनया एवं दवा प्रातमाश्रा ४ स्वापत्यनानदश्त<br>६. बीद्ध प्रतिमा सन्नाण—बीद्ध प्रतिमा में प्रतीव-सन्नार्ग, बुद्ध प्रतिमा, | २८८-२६३        |
| ६. बाद्ध प्रांतमा संच्या-वाद भावमा म भवाव-संचय, बुद्ध प्रांतमा,<br>बीड-प्रतिमा के स्थापस्य-केन्ट                              |                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                         | २६४ २६५        |
| बीद, प्रतिमाश्रों के द्वादरावर्ग                                                                                              | २६५-६६         |
| १. दिव्य बुद्ध ( ध्यानी-गुद्ध ) दैविक बुद्ध शक्तिया ख्रौर बोधिबल,                                                             |                |
| मातुप बुद्ध, गौतम बुद्ध, मातुप बु० श० एवं बोधिसत्व                                                                            | २६६ ह.ह        |
| २. मंजुशी एवं उसके म्राविभाव                                                                                                  | ₹००-₹०२        |
| ३, बोधिसत्व श्रयलोकितेरवर के श्राविर्माव<br>४. श्रमिताम    से श्राविर्मत देव                                                  | ३०२-३०४<br>३०४ |
| ५ ध्राचीभ्य                                                                                                                   | ३०४३०५         |
| ० जन्मीराज क्षेत्रियाँ                                                                                                        | ३०६            |
| व. अवास्य , , , जापपा<br>७, गरोचन से श्राविभीत देव एवं देविया                                                                 | ३०६∙३०७        |
| = अमोपसिक्षि ,, े ,,                                                                                                          | ३०७<br>३०८     |
| ६ रत्न सम्मय ,, ,,<br>१०, पञ्चन्यानीयुद्धी ,, ,, ( श्रयीत् समध्यि )                                                           | 31             |
| ११ चतध्यीतीबद्दी                                                                                                              | ,,             |
| १२. बजसत्व के द्याविर्माय पद्मान्तर-मगडलीय देवतामहामति                                                                        |                |
| सरादि, सात तारायें श्रन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ                                                                            | ₹0€-₹88        |
| उपसंदार<br>परिशिष्ट—श्रवलोक्तिश्वर के १०⊏ रूप                                                                                 | ३११<br>३११-३१२ |
|                                                                                                                               | ₹१३-१⊏         |
| १०, जैन प्रतिमा लक्षा<br>जैन प्रतिमार्थो का त्राप्तिमार, जैन प्रतिमार्थी की विशेषतार्थे                                       | *****          |
| था स. स.—२∨तीर्थट्रग्-तालिका. २४ यत्त-यदीर्णयो की सलाद्धारना                                                                  |                |
| तालिकारी, १० दिग्पाल, ६ नवमह, चनपाल, १६ भूत दावया या                                                                          |                |
| विद्या देविया                                                                                                                 |                |
| टि॰ १. थी ( लद्मी ), सरस्वती, गर्णेश, टि॰ २. ६४ योगिनिया,                                                                     |                |
| स्थापत्य में जैने प्रतिमाश्री के निदर्शन ।                                                                                    |                |
| ११. चपसद्दार<br>इय-पातिमा निर्माण में रस दृष्टि                                                                               | ₹१६-२०         |
| खप्रतिमा एवं भागाद<br>बप्रतिमा एवं भागाद                                                                                      |                |
| • • • • • •                                                                                                                   |                |

48

| (परिशष्ट, श्र, व, स)                                              | 28-22             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| परिश्चिष्ठ भ रेता-चित्र-माश्चित्यन्त्र-निक                        | 121               |
| परिशिष्ट व प्रतिमान्यस्थकोप                                       | 37¥               |
| परिशिष्ट स सक्तिप्त समग्रह्म (ग्रपणित मी) ३२                      | 4 <b>4</b> 85     |
| प्रतिमा विज्ञानम्                                                 |                   |
| श्र. प्रतिमा द्रव्याणि तत्वयुकाः भत्तभेदाश्च                      | 1 7 Y             |
| व, प्रतिमा निर्माणोपक्रम-विधिः                                    |                   |
| म. नानगणनम्                                                       |                   |
| य. प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणा पद्य पुरुष-स्त्रीलवाणम्            |                   |
|                                                                   | १२५-६             |
|                                                                   | {६-३≃             |
| त्रयोदश-स्युत हस्ताः, श्रशविंशनिश्च नृत्त दस्याः ,                |                   |
| (ii) पाद मुद्रा - वेष्णवादिपड्स्थानक-मुद्राः , (iii) ऋष्मागतादि ह |                   |
| शरीर-मुद्राः                                                      |                   |
| ं व ऋष-स्थोगे - श्रायुषाभूपण्लबणानि तु 'श्रप्राधितपृच्छातः,       |                   |
| समुद्धुवानि वानि स्वपस्तद्यकोकनीपानि । अ                          |                   |
| प्रतिमा लच्च्यम्                                                  |                   |
| माद्यस्य प्रतिमा सञ्चम् ३२।                                       | E-33              |
| १. ब्रह्मा ७ श्रश्चिमी                                            |                   |
| २, विष्णुः ८, श्री (लह्मी)                                        |                   |
| अलागदः ६. गीरागी (नुर्गा)                                         |                   |
| v. शिः. १० लिझ-सत्त्रणम्-(1)तिज्ञ-द्रव्य-प्रभेदाः, (11) लिङ्ग     | T-                |
| प कार्तिवेदाः पृतिः (१११) लिह्न-भेदाः (१४) लोकपाल-क्रियः          |                   |
| ६ लोकवालाः (v) लिज्ञ-निर्माणं द्रब्य-भेदेन पना-भेटाः              |                   |
| ११. गर्वेष भूत विश्वाच-नाम यत्त्र-मार्ग-निकार देश्यादः            | य:                |
| बीद्ध प्रतिमा-सञ्चलम् —पद्य प्यानी-सुद्ध-लान्धन-तालिका मात्रम्    | <i>1</i> \        |
| डीन प्रतिमा-सहागम                                                 | (™ <i>)</i><br>₹‡ |
| (१) चतुर्वशात सुपमाद-तत्पद्धतः                                    | ₹ ₹               |
| (11) ,, नक श्वपादि शामनदेविकाः (पविषयः)                           | n<br>             |
| (१६१) मूपरवनादियद्याः                                             |                   |
| रू ( का ) विश्वानादि पट्जिशक्षायुचक सत्ताम्                       |                   |
| ( च ) हारावियोदशाभएण असः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।    |                   |
| # to A                                                            | 3                 |

# पश्च-ध्यानी-युद्ध-लच्च

| च्यानी-युद        | ্যু  | 益             | त्रियोभूपण | वाहत  | स्कन्य  | मतिष्ठा | वीलमें | Æ       | ध्य        | वर्ग           |
|-------------------|------|---------------|------------|-------|---------|---------|--------|---------|------------|----------------|
| १ केशजन           | Agg. | धम, नक्ष      | 436        | नीध   | W.      | нка     | ₩      | हेमन्त  | मधुर       | ŀ <del>с</del> |
| <b>व स्ता</b> भवव | चीय  | वरद           | EH.        | fire  | बेदना   | दक्तिण  | श्र    | बसन्त   | मदंग       | tr.            |
| ३ श्रमितामः       | 485  | <b>उमा</b> थि | নৱ         | भिरि  | सञ्चा   | पश्चिम  | 45     | ग्रीम   | ग्रम्स     | ы              |
| ४ श्रमोपधिद्      | हसित | श्रमव         | विश्ववद्र  | गहड   | संस्कार | उत्तर   | 75     | #       | तिक        | ь              |
| ५ श्रद्योत्य      | मीय  | मूलग्र        | jr.        | मंत्र | विश्वान | ·B.     | 9tu9   | शिक्षिर | ton<br>ton | lP             |

टि•--यह तालिक पृत्त ११७ पर दातन्य थी--देव पत्र प्यानी द्वद्य पुत्र १६६ /

- विनयतीप -

पूर्व-पीठिका

# पूजा-परम्परा

[ प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि ]

# विषय-प्रवेश

'प्राक्-कथन' में प्रतिमा विशान के श्रध्यम के दृष्टिकेख पर कुछ वंत्रेत किया जा जुका है। बास्तव में भारतीय प्रतिमा विशान को पूर्णंक्य से समझने के लिये इस देश की पार्मिक मायना पूर्व तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, प्रत्यमायों एयं श्रयमाय विमिन्न उपनेतनाओं को समझना श्रावृत्यक ही नहीं श्रमितायों है। प्रतिमा-विशान की भीमाशा में एकमात्र म क्लारमक श्रयमा स्थापत्य दृष्टिकोख श्रपूर्ण दृष्टिकोख है। अतः प्रतिमा-विशान के स्विमान में हम दो प्रधान दृष्टिकोख वा श्रवलग्नन करेंगे—एक धार्मिक दृष्टिकोख (प्रतिमा-पूजा की पर्म्यर) तथा दृष्ट्या स्थापत्य-दृष्टिकोख (प्रतिमा-पूजा की पर्म्यर) तथा दृष्ट्या स्थापत्य-दृष्टिकोख (प्रतिमा-पूजा की पर्म्यर) तथा दृष्ट्या स्थापत्य-दृष्टिकोख (प्रतिमा-

भारतीय प्रतिमा-विकान की शाचार-शिला वा निर्माण भारतीय पूजा-परम्या श्रमका श्रान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या व्यान-परम्या प्रविचित्र के कुर्व प्रतिमा-पूजा वा श्रम्योन्याश्रम सम्बन्ध है। मेले ही मील श्रादि पाइचाहय देशों में इस सम्बन्ध वा श्रम्याद पाया जाता हो नहीं के कुगल मूर्ति निर्मालाग्री ने सी-दर्ग की भावना से नश्री वश्री सुन्दर मूर्तियों का निर्माण विचान परस्त में। मारतीय स्थान्य परा है। श्रान्य वा स्वार है। मेले दा विचान सम्बन्ध मारतीय विचान परा वा स्वान परा है। स्वान-परा स्वान परा विचान परा वा स्वान परा स्थान स्

भारतीय वास्तु-कला वयं प्रस्तर-कला या मृति तिर्माण कला के जो प्राचीन समारक-तिदर्शन हमें मास होते हैं उनमें धर्माश्यला ममुल ही नहीं वह क्वील्ययें विराजमान हिंदिगोचर हो रही हैं। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्नारक को हम देनें वह हिन्दू है प्रध्यक्ष वीद या जैन-सभी में धर्माश्यला ही बलकती है। भारतीय नारवुक्ता के नव स्वर्णिय प्रभात में श्रूयोग-कालीन वास्तु-कृतिवाँ परिगणित की जाती हैं-उन सभी का एकमान उद्देश्य महारमा श्रुद्ध के पावन धर्म के प्रचार के लिये ही तो था। श्रामे की श्रूपायत कृतिवी एवं भरपाइनीय में भी बही प्रेरणा, वही साधना, यही सम्मत्रता वर्ष बही उपयेतना, जिसने मृत्तुत पर स्वर्ग का निर्माण दिन्ता है। निराज्य विश्ववर्गित के साकार प्रतिदृत्ति मदन्त की है। तथा त्यार, तरस्त्रा एनं तथीवन की निवेणी पर श्रमणित श्रयामी था निर्माण किया है। दिन्त्य के उत्तुत्र तिमानाकृति विमान-प्राचादी एवं उत्तर के श्रम लिइ रिजालमी बी पायन गाथा म एलहेदीय तथा विदेशीय निजते विद्यानों ने हिन्ते मंत्र हिन्ते हैं। श्रतः भागतीय वास्तु-क्ला (Architecture) की हथ श्राप्तप्रभूत विशेषता में बास्तु-त्या की सहन्ती श्रम्बा उत्तकता स्वाधन-श्रम्मित्रत्य प्रस्तर-कला (Sculpture) श्रमुपद्रतः श्रुत्याणित हो ते। स्ताभानिक ही है। मत्य तो यह है बारतु-कला एनं प्रस्तर-कला वा विकास अन्योग्यापेल् (Synchronous) है। प्रामाद (temple) और प्रतिमा एक दूसरे के प्रक हैं। हिन्दू-प्रताद के मर्म मा उद्घाटन हम अपने 'भारतीय-वायव्य''—'प्रामाद-बारत' (Temple Architecture) में पर चुके हैं। आगे हसी दूर्गगिठिका में प्रामाद एव प्रतिमा के इसी घनित सम्बन्ध के ममेदियादन के लिये एक स्वाधीन अप्रतस्या में जावेगी।

श्रस्तु प्रस्तरकता एवं उपकी देदीप्यमान ज्योति—प्रतिमा-निर्माण-कता की इस धार्मिक भावना से यहाँ ताल्प्यं उपासना से हैं । उपासना एवं उपासना पद्धति के गर्म से देवपूजा एवं देप-प्रतिभा निर्माण का जरम हुआ । ग्रागे इस देप्पे कि इस देश में उपासना के कीन कीन केन सर्भ प्रकृतित हुए ? उपासना के कीन कीन से प्रकार प्रस्कृतित हुए ? उपासना के कीन कीन से प्रकार प्रस्कृतित हुए ? उपासना के होने कोने से प्रकार करेंगे । श्रतः उपासना के इतिहास पर विदाम इष्टि से समे के ई एक सोपानी के इस दर्शन करेंगे । श्रतः यह प्रकट है कि भारतीय प्रतिमा-विशान को पूर्ण रूप से सममने के लिये भारतीय पूजा-परमा के रहल्य की इस ठीक तरह से समम लें।

भारतीय पूजा-परम्परा या उणाठना-पद्धति के विभिन्न सोपानो पर जब इस दृष्टिपात करेंगे तो श्रम याम भारतीय पर्मे—हिन्दू, जैन एवं श्रीद्ध—के व्यापक रूप के साध-साथ हिन्दू धर्म के भीतर विदिक्, स्मार्त एवं पीराणिक मतिरूपों के श्रांतिरिक्त शैन, वैष्ण्य एवं श्राक्त श्रादि अवान्तर रूपों—सम्प्रदायों, सतो तथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रवार चर्चो प्राविक्त यन जाती हैं।

प्रतिमा-पूजा मे प्रतिमा शब्द का धारवर्ष तो देख विशेष, व्यक्ति विशेष, श्रयवा पदार्थ (प्रशेष की प्रतिकृति, विश्व, मूर्ति श्रयवा श्राकृति—सभी का वोषक है, परन्तु यहाँ पर प्रतिमा से तात्मर्थ भिक भावना से भावित देखिकीय की मूर्ति श्रयवा देखभावना मे श्रनुशायित पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति में ही है। प्रतिमा पूजा में प्रतिमा एक प्रकार की क्लास्मक-प्रियता की मानविष भ बना का वह प्रकट मूर्त स्वरूप है जिसके द्वारा हम देश के मानव ने श्रद्ध क् राक्ति की उल्प्रना एवं उसकी उपासना की प्रत्यन्त श्रयवा श्रयवा रूप से चेश की है। विभिन्न युगों में यह चेश एक सी नहीं रही है। पुरातन से पुरातन सेस्ट्रायों एवं जातियों में कियो न किसी प्रकार से इस चेशा के दर्भन होते हैं।

अहीं सक दम देश वा सम्प्रच है यहां भी पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थे। कोई मुझि के पदार्थो—सुर्थ, च ह, आदाश, नज़न आदि की पूजा करते थे। कोई वार्धिय जह-जातत् (इत आदि) की पूजा करते थे। पशु-पूजा, इत-पूजा, यत-पूजा, यत-पूजा, यात-पूजा, यत-पूजा, यात-पूजा, यात-पूजा,

स्थापि विभिन्न प्राचीन उहारेली (दे० घ० २) ने प्रतिमान्यूजा का प्राचीनतम सम्मय प्रवास दे विभिन्न कानी जाराकों से ता हो कर एका ब्राजी में बताजा ना के स्वाम ते का स्वाम प्राचा है ता पिए एक स्वाम प्राचा के स्वाम के स्वाम के स्वाम दे व्यवस है तथा प्रिक ऐसा समय आया जब प्रतिमान्त्रण के इस संबीच एवं एका ही स्वन्य प्रभाव हिकिन के स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक सिद्धात स्थित हुआ जिसके खतुमार आनी-व्यामी, पिछाद सून, वोभी भीभी, राजा रक तथा प्रहस्य एवं मुक्कु – भारत के विकास समाज के प्रतिम वा के तिवे उत्तावना एक खनिवार्य क्षेत्र के तथा तथा है कि स्वाम विभाव के ब्राजी हुआ । श्रेवर की भावद्वाति के उपावना-व्याप भाकी के ब्राजी में परवहार है। खता निर्मित है देव-भावना—देवीयाचना एवं पूजा-परण्य का अन्योग्याअन संवयस को है ही कान्य एवं संगीत की मीति स्थापत्व पर भी इनक कमाम नहीं नता दियाई विवाह के विकास की पुणाग्रिति चहाई वहाँ सहस्वर्ति की सापना म क्षीनाता दियाई विवाह की जे जहाँ स्थापत्व में प्रवाहति चहाई वहाँ स्थापत्व में परविस्त में कर सम्यत्व दियाई विवाह की ते जागते चित्र प्राचीन नामांवीन स्थाप्त के बहुम्यी निर्दर्शनों में सह सम्यत्व दियाई विवाह की ते जागते चित्र प्राचीन नामांवी स्थाप्त के बहुम्यी निर्दर्शनों में सम देव सनते हैं।

कृत: प्रतिमानिक्सन की पृष्ठ भूमि की व्यावारियता — पृजा परम्पर के उपोदात में जो पहन संकत उत्तर दिया गया दे उत रूपमण्य में यह निवान्त कर ही है कि हम देश में उपासना-पदित का जो विपुत्त विकास कहता गया उसका व्यावपद्वित प्रमाव स्थायय वर और वस्ता गया।

प्राचीन मैरिक बर्ग-सारह— यहवेदी, बक्तान, पुरोहित, विल, ह्य्य, हवन एव देवता ह्यादि वे बृहत विबृत्तमण से हम परिचित ही हैं। उसी मनार देव पूजा मे अर्चा, अर्थ्य एवं अर्थ के नाना सेनार, प्रकार एवं केटियाँ वहवित हुई। अर्थों के सामान्य पोडसोरचार एवं विशिष्ट चतुष्पिट उपचार, अर्थ देवों वे विभिन्न वर्ग—रिश, विन्पु, देवी, गण्श स्मृत्तम क्राह्म हादि तथा अर्थों के विभिन्न के विद्यास अर्थियाँ—हन सभी की समीदा से हम मिला विश्वान की हत पुष्ट पुनिन की नहराई ना मापन नर सर्गेंगे। साथ ही साथ गुजा-परम्पा के इस पुष्ट पुनिन की नहराई ना मापन नर सर्गेंगे। साथ ही साथ गुजा-परम्पा के इस सर्वतीमुद्धी विज्ञास कर स्थापस वर जो प्रमाय वहा उनकी मीमाया में हम आरो एक स्थापीन ख्रावा प्राची प्रकार में स्थाप प्रवास के अर्थ का स्थाप के स्थाप स्थाप से स्थाप स्थाप कर को प्रमाय कर को प्रमाय कर को स्थाप स्थाप में इस प्रयोग प्रकार कर स्थाप चर्च के स्थाप में इस प्रयोग के स्थाप में इस प्रयोग कि स्थाप में इस प्रयोग कि स्थाप में इस प्राचे स्थाप कर स्थापन कर की स्थापन में इस प्रयोग कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन स्य

हम जानते ही हैं कि मानय ने अपने आराध्य देव में अवनी ही कांनी देखी। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाशों एव रूपो, सकी एव आध्यक्षों में अनित हुआ। अतः भारतीय स्थापय नहीं विभिन्न जानपरीय सरकार, उपनेवनाझों, रीति-रिवाजों के साथ-माथ मोनोलिक एव पाननितिक प्रमाशों से अनुपादि वह वहीं वह मार्कि मानवा मार्कावित अपनेवित अपनेवित अपनेवित अपनेवित अपनेवित के महावित जानवा परम्पर्य के बहुनुयी विवृद्धमण्य में भी कन प्रमायित नहीं हुआ। विभिन्न आस एवं अर्थनात अधिमा-रनाक निद्देशन इस तथ्य के बचलत उदाहरण है।

भारतीय प्रतिमा विकान को ठीक तरह से समक्षते के लिये न केवल भारतीय धर्म का ही निहावलोकन प्रावश्यक है वस्त् भारतीय पुराख शास्त्र (Mythology) का भी सम्पक् जान आवश्यक है। छापो हम देखेंने विभिन्न देवों के नाना रूसों की उद्घानना पुरास्त्रों ने ही प्रदान वी है । पुरास्त्रों के अवतारसाद एवं बहुदेव बाद का स्थापेट्स पर बड़ा प्रमान पढ़ा है । देव-विशेष के पौराखिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों के जन्म देने में सहायक हुए ।

सत्य तो यह है कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न होकर प्रयोज्य मान है। मयोजन तो प्रतिमा पृजा है। भारतवर्ष के सारकृतिक एवं धार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा का एक महत्व पूर्ण स्थान है। प्रतिमा-पूजा ने ही निर्मुण एवं निरामर ब्रह्म के चित्तक अद्यैतवादियों एवं समुख तथा साकार ब्रह्म के उद्भावक भानों दोनों के दिश्विण में समनव्यात्मक सामंजस्य प्रदान दिया है।

इस प्रकार प्रतिमा-विशान की पूर्व-पीठिका 'पूजा-परभपा' के साहकृतिक इिट मेछ के अनुरूप प्राय: सभी निवेच विषयों के इस उपोद्धात के अनन्तर पूजा-परभपा के शाहशीय इिट-क्रोल के सम्मन्ध में यहाँ पर भोड़ा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं साहकृतिक एरमपाओं का जम्म दिस्क याद ग्रम से हुआ यह इस आनते ही है। देव-पूजा देव-पुत ने मस्तुदित हुई। देव-पुत की परभपा युत्त प्राचीन है। देव-पुत का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मल-मन्त्री एवं पूत्र प्रभ्यों (क्लूपे वेदाइ-पट्क वा प्रमुख अज्ञ) मे वड़ा निस्तार है। देव-पूजा का प्राचीनतम निवेचन रमृतियों में प्राप्त होता है। समृति खाहित्य एवं समर्ती परप्यायं वैदिक एवं पौराधिक परभ्यत्थों के भीव की लहित्यों के रूप में परिकित्यत करना चाहिये। 'शुति' के अनन्तर समृति का नम्बर आता है बाद में 'पुराया' का पुन: आगम तदनन्तर इतिहास। अतः निर्वेवाद है वेद-पुजा देव यश्व की परम्परा से ही पल्लवित हुई है। बूल वढी शालाओं में भेद है।

देव-पूजा के स्मार्त, पीराधिक एवं श्रागमिक शास्त्रीय सन्दर्भों को प्राचीन कालीत माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो 'देव पृजा' पर स्वतन्त रूप से विशिष्ट मन्यो ही रचना हुई जिनमें स्मृति चिन्तामणि' 'स्मृति-मुक्तापल' एवं 'पृजा-मकाश' थिशेप अजनेतानीय हैं।

श्रन्त में यह यूचित बरना भी इम स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विषय-प्रयेश में मितमा विज्ञान के शास्त्रीय-विजेषन के उपोद्शत का निविज्ञान भी संतेत न देखकर पाठक को अस में नहीं पढ़ना चाढिये। यह विषय उत्तर-बीटिका का है जिसने विषय-प्रयेश में प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयों वी अवतारखा का प्रयस्त किया जावेगा।

#### प्रजा-परम्परा

# [सास्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर ]

मारतीय प्रतिमा विज्ञान भी आधार शिला पूजा परम्परा तथा उसने आधार स्तम्भ ध्यान-परभ्यम मानने चाहिये। इस अध्याय में पृजा-परम्परा नी प्राचीनता पर सास्कृतिन दृष्टि से एक निहंचम द्विष्ट डालनी है। आगे हम इस परभ्यम पर दो पृथक् अध्यायों पा सूच्यात नरेंगे जिनमें ऐतिहासिन दृष्टि से दिवेचना होगी।

ियत्तन से मानव ने खहण्ड शक्ति के प्रति मीति भावना ख्रया मक्ति-भावना किया ख्रात्मत्वमर्थे की भावना ते क्लिंग न किवी प्रकार से किवी न क्लिंग दार्थ को उस खहण्ड शक्ति की प्रतिकृति ख्रयाचा उसका प्रतिनिधि मानकर ख्रयने असे के प्रति भाव पुष्प चहुने हैं। इसी भावना की हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। यूजा शब्द का यह ख्रयक्त स्थूल ऐतिहासिक एव ब्यायक ख्रयं है। यत्यामा ख्रादनीय हफ्टि से पूजा शब्द का ख्रयं हस ख्रयं से चिलक्षक ही नहीं विशिष्ट मी है।

कित प्रभार से देववश श्राधवा बाग की सम्मतता दृश्य, देवता एवं त्याग की विविधा प्रिक्ता पर श्राधित है। एक दृश्य विशेश—दिए, दुग्य, श्राध्य, भाग्य ख्रादि को मन्तोबारण तिहत का किती देव-विशेश के प्रति त्या—उत्तर्म (श्राहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी एक प्रविशेश के प्रति हमें दृश्य विशेश—पुष्प, पत्त, प्रता के स्वता, वरत श्रादि का समर्थण श्राधित हैं। 'पूजा प्रकाश' में प्रथम पृष्ट म ही पूजा के इसी श्रामियेशार्थ पर प्रकाश काला गया है —

'त्तत्र पूजा नाम देवतोहेशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वाद्याग एव''

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा परापस ने अति विकिशत स्वरूप का परिचायक है। पर-तु सभी हमें पूजा परापस ने अ-भकाराइत गिरिसहरी, भयावह प्रवास पादसी, उन्दुक्त शैल शिरतरा, उद्दासम्बदास्थि शतिवाओं एवं भीराय नान्तारों के साथ साथ सीरकारियों। कामचेतुआ, गमनविहारी रामेशा (गक्ट आदि) आदि के मीलिक स्त्रोतों को देपना है जिनके द्वारा उत्तासन.नगा ने विशास पायन पारा में इम अपनाहन नर सर्वे।

पूरा परमारा की ऐतिहासिक समीला में सर्वप्रथम श्रमायास हम वैदिक-सुग तथा भिन्दु-पाटी सम्यता हे उस सुदूर भूत में श्रपनी हिन्दि शासते हैं—आप इस विषय की सीमामा म निहानों ने यही प्रणासी वस्ती है। इस पदाति में न तो हद निर्धर्ष निकल पाये हैं श्रीर न सर्माला में पूर्व स्त्रीय ही प्राप्त हो सक्ता है। श्रत हमें मानधीर संस्कृति पे स्त्रापक श्रापश्चा तिज्ञानों को श्रपनामा है जिनने हम विषय ही ममीला में कुछ रिशेष मन्त्रीय हो हो हमें हो हो हम स्त्रापत हो स्त्रीय हो से स्त्रापत श्रीपश्चा हो हम स्त्रापत श्रीपश्चा से स्त्रापत स्त्रापत हो स्त्रापत हम स्त्रापत हो स्त्रापत हम स्त्रापत हो स्त्रापत हम स्त्रापत हम स्त्रापत हो स्त्रापत हो स्त्रापत हम स्त्रापत



#### पूजा-परम्परा

# [ सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर ]

भारतीय प्रतिमा-विश्वान की आधार-शिला पूजा वरक्यत तथा उसके आधार रतम्म ध्यान-वरक्यत मानने चाहिये। इस अध्याय में यूजा-वरक्यत की प्राचीनता पर सास्कृतिक दृष्टि से एक विहेतन दृष्टि अलनी है। आगे हम इस परक्यत पर दो पृथम् अध्यायों का सूजवात करेंगे जिनमे देतिक्षधिक दृष्टि से रियेचना होगी।

िचन्तन से मानव ने खटण्ट शिक्त के प्रति मीति भावना ग्रायना भक्ति-भावना विधा खातमन्त्र्य भी नावना वे तिनी न किंधी प्रकार से किमी न किंधी पदार्थ के उत्त प्रदण्ट शिक्त भी प्रतिवृत्ति अथवा उसका प्रतिनिधि मानसर खराने मुठ के प्रति भावन्युष्ण चढाचे हैं। इसी भावना भी हम गृजा के नात से पुकार सकते हैं। गुजा शब्द वा यह अग्रयन स्भूत ऐतिहासिक एवं ब्यायक छर्थ है। अन्याय शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द वा छर्थ इस अर्थ से यिलत्या हो नहीं विशिष्ट मी है।

जिस प्रवार से देवयन प्रथमा थाग की सम्पन्नता हव्य, देवता एवं त्यान की त्रिविधा प्रक्रिया ए आधित है। एक इष्ट विशेष—दिन, दुन्य, आज्य, धान्य आदि से मन्त्रीयारण निह्न जय हिनी देवनिवरिष के प्रति त्याग—उत्तर्यों (श्राहुति) वरते हैं अभी प्रकार पूना भी कर प्रकार की प्रकार पूना भी एक देविश्यों के प्रति हिन्सी द्रव्य विशेष—पुष्प, पत, चन्दन, अतन, वरत श्रादि का समर्थेण अभिते हैं। 'पूना प्रकारों के प्रथम पृष्ट में दी पूना के द्रारी अभिनेवार्ष पर प्रकार हा स्ति हैं। 'पूना प्रकार हो अभिनेवार्ष पर प्रकार द्रारा पर हैं।

'शान पूजा नाम देवतोहेरीन द्रव्यायागातमक्त्वाद्याग एव''

पूजा शब्द का यह अर्थ यूजा-सरक्ता के श्रवि विकक्षित स्वस्त का परिचायक है। परम्तु आश्री हमें पूजा-सरक्ता के झरभकागड़त गिरिक्डरों, क्यागड़ मागड़ पायरों, उन्हाइ कीत-शिव्यते, उदानस्वतरियाँ शिव्यावयों वर्ध मीगज बानावारों के गाय साथ द्वीरसाविद्यों कामजेद्रायों, प्रधानस्वतरियाँ वर्गाओं (गब्द आदि) आदि के भीतिक सोतीं को देगना है जिनके द्वारा उपानस-गंगा की विशास पायन भाग में इंग छवगाशन कर सर्वे।

पूरान्यस्था ने ऐतिहासिक समीता में सर्वन्यम झनायात इस वैदिय-पुत तथा स्विन्यस्था स्थात के उत्त तुदूर भूत में अपनी हिन्द हातते हैं—पाय: रूम विषय की मीमाना में दिवानी ने यही मधारी परती है। इस पहली में न ती हुदू निराध निकल पाये हैं और न न नांता में कुछ के कोण ही आपना ही स्वाह है। इता हमें माननी में मूर्ति के काशक आपार्थमूर निदानती नो अपनाना है जिनमें इस विषय की सर्व हा में सुद्ध रिरोध मन्ती। एवं हो गण हो भण हो

सिट में विविधता एवं विभिन्नता हो ने उसकी एकता मा निर्माण विया है । किंधी भी युग में ममानश्रेणीक मनुष्यों भी बलना सिट में नियमों नी अनता ही होती । पुनस्य आधुनिक माल निर्मानन में जो रैली हतिहासनारों ने अपनायी है—अवस्य युग, अपंक्ष्य युग, मन्य युग—पापाण माल, लीह-राल ताम-काल आदि—वह भी न्या सर्रेषा निर्देष है ! विश्वाचयों योरोपीय निर्मान कें हसने मानि मानि स्वा पर्पाण परन्त हासवादों भारतीय विचारमां में हसने सत्तोप नहां मिल मनता ! प्राचीन हिन्दुआं भी सत्य युग, नेता, हात्र एवं कलि-युग—हस चतुमंत्री माल-विभाजन मधाली में हासवाद मा हो प्रचल प्रमान मधाली में हासवाद मा हो प्रचल प्रमान से हता है । अतः भारतीय विशान मी विभाज औपन-भारत्यों के उद्याम में विगानवाद अथवा हासवाद में भाषत्य हम समीज नितनी बुक्ट है वह सभी के समफ में आ उपनी है । अतः मुन्धि की हिन हिन चएर में न वहनर एक मध्यम मार्ग परिता ही विशेष उपादेय है । ऐतिहासिक हिक्तोण पर निरोप आस्था न रतकर यिह हम साहतिन हिन्दकोण को अवनायों तो हसकी में मासा में हम योड़ी सी मदद मिल सपती है।

चिरनान से मानव श्रद्ध शक्ति का सहारा किये िका श्रवने किसी भी मानवीय हवाधार में श्रमध्य तही हुआ। महित के भयाबद एवं विमुत्यकारी हस्यों ने जगिवनता तथा अहित ने इन पदार्थों ने मित सहक कीन्य की विमुत्यकारी हस्यों ने जगिवनता तथा अहित ने इन पदार्थों ने मित सहक कीन्य की नहीं उन्क्रा किया गिक्त के भाग, विनायता के उद्धार एवं श्रासमध्यक्ष को श्रमिकाया किया तक्तिनता एवं तन्यता की श्रम्मक प्राय मानव के परम एवं पुनीत परमोरहर्य तथा परम पुरुषार्थ तो देवस्य की प्राप्ति ही है। युग-धर्म, देश विशेष की जलवायु एवं विद्यापता श्री के वहा मानव की एम ति ही किया गर्मा के एम से क्षा मानव की स्वर्ण के सह स्वर्ण युग मानव की स्वर्ण । मानव का परम व्यवस्था मानव की स्वर्ण । मानव का परम वह स्वर्ण युग मा। सम्बर्ध किया परम के स्वर्ण हो सम्बर्ण के वाह हो सम्बर्ण मानव की स्वर्ण । साव हो सम्बर्ण मानव की स्वर्ण । समुद्ध मानव की स्वर्ण हो स्वर्ण से स्वर्ण समुद्ध मानवा चाहिये।

भारतीय संस्कृति में तथा उमकी सन्यता की कहानी में मानर ने अनादिकाल है ही देगभावना या देवोगासना की तो यात ही तथा 'देनभूवना' का भी अनुभव किया। यहाँ कारण है कि इस देश का सम्यता को संस्कृति वे इस उदास एर्ने अक्स्यता प्रत्यात सिका। देनों की प्रांप जन्म देने का गीरा मिला। देनों की प्रांप मानी इसी देश सम्यत्य स्थारत सिकानों को प्रांप मानती और महिना मिला। देनों की प्रांप भी मीत्र इसी देश होने ने गरिया मिली और महिना मिली स्थारण प्रत्यात प्रत्यात के सुद्ध प्रत्यात ने ने गरिया मिली और महिना मिली स्थारण प्रत्यात है कि इस देश के मुद्दू अवितानवित में स्थार अपना अपना होने हैं अने स्थारण प्रांप होने हैं अने स्थारण की स्थार नहीं कर सकते हैं। आने इस स्थारण की विवाद समीता में देनेंगे कि वेदिक साहित्य में प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी निस्था की सिकान पढ़ ने रूप में ले सकते हैं हि उस समय की देवोपासना की सम्यादित साईन्तनीन पढ़ित नई स्था में से स्थारीन नाम पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण स्थारीन स्थारण पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण से स्थारण स्थारीन स्थारण पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण से स्थारण पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण स्थारण पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण स्थारण पढ़ित साईन्तनीन पढ़ित नई स्थारण से स्थारण स्थारण स्थारण पढ़ित नई स्थारण स्थारण स्थारण पढ़ित नई स्थारण स्थारण

मानव सम्यता की कहानी भाजव के रहन सहन, भोजन-गाजन, व्याच्छादन एवं विन्तन की कहानी है। मनुष्य निवारवान् प्राची है ब्रत सनातन से यह अवसे स्वा के सम्यन्य में, ब्रागी सरस्त्रों एवं उपनारकी के सम्यन्य में सोजवत ब्राचा है। धनस्तान्व-यन्त्रवार' र सहदेवाधिकार नामक एर अध्याय का यही ममें है कि मानव विद बह मानव (प्रमु नहीं) है नो कभी नहीं भूत एका कि एन समय था जब यह देवों का सहदा था।

देवों से मानधों के उस खतीत वार्षकर ने मानधों को पुन. देवमिलन के लिये महती उदरखा प्रदान की है। किरतन में दुर्गी उत्तरखा से मानद ने खपने प्रत्येक ब्यावार में दे-मिलन वी चेश की दिमिल वावायाओं एवं नापना के हर नद मयन दिया कि वह नमें देवां सा सामिय प्राप्त कर नदे। इस देश के जी विभिन्न दार्गीन के कर नद मयन दिया कि वह वह विद्यात पर किरता एक किरता हुए उनमें सभी म मानव की दुर्गी के एक दर्शन हात है। वैदिक वर्ष महत्वत हुए उनमें सभी म मानव की दुर्गी के एक दर्शन हात है। वैदिक वर्ष महत्वत हुए उनमें सभी म मानव की दुर्गी क्षा हुए महत्वत हुए अप निर्मिश्च है कि मानव प्रदेश के वह के होते हुए भी मानवा पर्यंक्ष के मानव महत्व है। म खपने महत्त्व देव में सार्थित सार्थार के होते हुए भी मानवा पर्यंक्ष के इसी महत्व पर्यं के मानव मानवा है। सार्थ के देव हुए भी महत्व पर्यंक्ष के सार्थ के

मनुष्य धन मिनिस वार्मिक उपयोक्ताम्नां तथा यमें पण्ड ये दाता देती ये में भ को साल करते में ताम है। मजानत से मनुष्य वैनित पूर्व भागित्व दार्भी स्त्री सहस्र प्रशास में तथेन्द्र है। साल मनुष्य ने प्रशास प्रमापुरुषाये मान अपना कमान स्वाप्त में निवास स्वाप्त यह प्रथम ही सैनेत निया जा जुका है कि सभी मतुष्यों वा झुद्धि-स्तर एवं हृदय की सम्बेदना एक समान नहीं हो सकती। मानय समाज का विभिन्न वृगों में विभाजित करने की प्राचीन परम्परा वा यही ममं था। छातः जहा विद्वान् मेषाची ब्राह्मणों के निये छातमान और ब्रह्मणन के विद्वान् तुक्तर हो सकते ये वहीं छाता एवं निम्म केली वे मतुष्यों के लिये ना तो ऐसे हुस्ह एवं जिटल निद्धात वोषमम्य ही ये और न उपमासक। छातः उनकी उत्थानन के लिये, उनमी आत्मतुष्ति के लिये, उनमी देव मानमा में प्रेर्णा के प्रमान के लिये कोई न कोई व्याचार, कोई न कोई व्याचेत हो हो चाहिये। छातएव मनीपी समाजकारियां एवं परं-मुख्यों ने समाज के इस प्रस्त छांग के लिये देवोपासना को प्रदीनो-पासना एवं परं-मुख्यों ने समाज के इस प्रस्त छांग के लिये देवोपासना को प्रदीनो-पासना हो तो हैं।

भारतीय ईश्वरोगसना ग्रथमा देयोगसना-१६ ति मे प्रतिमा-पूजा हा एक प्रकार से गाईत स्थान है । भारतीय धर्म (''यतोऽम्युट्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः"—ग्रतः धर्म हा परम लच्य निःश्रेयस ग्रथीत् मोज है ) ने दृष्टिनोए से मानव पा परम पुरुपर्ध मोजाधियम है । यह मोजाधियम श्रथमा सुक्षि-ग्रान्ति प्रतिमा-पृजा से प्राप्त नहीं होती:—

> "पापायाबौहर्माण्मृत्मयवित्रहेषु प्जा पुनर्जननभोगकरी मुमुची. । तस्मायतिस्त्वहृदयं.चंत्रमेव कृषीत् वाह्याचंन परिहरेदपुनर्भवाय ॥

श्रयांत् मुमुन्तु या मोत्त के श्रमिलापी यति के लिये पापाण, खीह, मिण, मृत्तिका खादि दृश्यों से विनिर्मित ग्रतिमाश्रों की पूजा यजित है। वह पुनर्जन्मकारक है। श्रतः यति भी देवार्चन श्रपने टृद्य में ही वरना चाहिये। वाह्यार्चन उसके लिये बर्प्य है। जमते पनर्भय-रोप ग्रापतित होता है।

प्रत्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी सुमुत कहा से हो सजते ? श्रशों के लिये—िनम्ब बुद्धि स्तर वालों के लिये रोई परम्परा ग्रावश्यक हैं । श्रतएव

''शिवम स्मिन पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिन- । श्वज्ञानौ भावनार्थीय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥''

प्रधीर्थोगी लोग तो शिव को अपनी आतमा में ही साझात्मार करते हैं न कि प्रतिमात्रों में। अतः अजों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थे प्रतिमात्रों का परिकल्पन रिया गया है।

भारतीय श्रार्थ-विचारकों ने ये उद्गार वर्ष धर्म प्रयचन यदापि श्रपेन्।इत मध्य-काली। ही हैं परन्तु दनमें प्रतिमान्यूना श्रथना प्रतीकोषायना की श्राति पुरतन परम्परा पर श्राप्त्य स्मन्यगत्मक दृष्टिकोण ना पूर्ण ग्राभाग प्राप्त होता है।

च्रतः निष्कर्ष-ह्य मे यह बहुना स्रीमा संगत ही होगा नि प्रतीकोषासना (जिनक गर्म में प्रतिम-पूजा राजस्म हुन्ना) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सम्पता। वह मानवता की नदे र रहनी रही है। दिना इसके मानवता एर स्वय में निगे मी उच्छान न ले नकी। यह प्राप्त न ते नकी। यह प्राप्त न ते नकी। यह प्राप्त न वे दर्ग निवे मी उच्छान न ले लेकी। यह प्राप्त न वे दर्ग निवे मी उच्छान न लेकी। यह प्राप्त न वे तम्मीवर्ग न स्वयं निवे मी उच्छान न लेकी। यह प्राप्त न स्वयं न स

ैदिक युग में भी भाजीनतर युग (उने मिंधु-मध्यता कहिये प्रथमा नाय सन्धता कहिये प्रथमा पापाण-कालीन या उत्तर-पापाण कालीन प्रथमा ताम्र युगीन सध्यता कहिये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमान्यूजा की ऐतिहासिक समीदा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संवेत किया जायेगा।

पूजा के प्रतीकों (Objects) पर ऊछ मंनेत निया जा जुका है (दे॰ वि॰ प्र॰)। अनेवानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्ष पूजा-प्रतीकों को एक दौर्य-पूजी है जो सनातन में इस देश के उपासकों की अभिन्न ग्रंग हैं।

वृत्त पूना-प्वापरम्पर में वृत्त पूजा बहुत प्राचीन है। न्यमोध, प्रश्वस्थ, खाझ, विक्व, न्दली, निन्न एवं कामलक दिशेप उल्लेखनीय हैं। रिन्दू पचाझ (Calender) में हन विभिन्न कृती भी पूजा वा वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पनें पर पिधान है। ज्येष्ठ भी अमावास्था में बट-माधिन पूजा वा वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पनें पर पिधान के। ज्येष्ठ भी अमावास्था में बट-माधिन पूजा तथा की किन्यती ही हैं—देशी प्रकार अन्य कृतों की सामात है। उल्लेश कृत इल्लीकृत रामायफ के ममान प्रतेक हिन्दू पर वा अभिन्न असे यन या है। दिल्या भारत के शिव-मन्दिरों में कृतों का निरोप मरत्य है। मिदर के ये पृष्य वृत्त स्थल-वृत्त के नाम से पुनारे काते हैं। मतुरा के मीनाजी-तु दरेश्वर वा वदम्य वृत्त तथा निवनापत्ती के निव्द कानुकेश्वर वा वानुकृत हो भारतीय स्थापस्य एवं भारतीय पूजा-परम्यस के सुक्ट मिल-हिन्दू मासाद ने कतारमक, धार्मिक एवं साहरितिक दिक्त के वृत्तों ने वहा योग दिया है। आमें इती पीडिजा के एक अध्याय ध्यापर हो में हता हम विषय की निरोप समीत करें।

## नदी-पूजा

हुतों से भी बढ़कर इस देश में ख्रवसर-विशेष पर (बेंगे पुत्र जन्म, वर्षापवित, विवाद खादि) नदी-पूजा वा माहास्प्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-पनिवार में लिये एक ख्रविधार्थ धार्मिक उस्त है। गंगा, गंगाञ्जल खीर गंगा-स्वात से वहुत्वर एकारे लिये छीर क्या पायन है। भारतार्थ के सास्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि में ममान ही गागा वार्यभी है। स्वयं-मुक्ति-द्रदर्शिनी गंगा का गाग माही की वस्ट-दर्शि ना गताजन से निषय दहा है। शनशा गंगा स्तीमी का खाज भी माहित्य हमारे यीच में है। गंगा ने माहित्य पर्म की राजा की है। गत्य तो यह है कि भारतीय पर्म का निश्चार ही गंगा माहित्य पर्म की राजा की है। गत्य पाटी पर पदास्तित प्राचीन खान-मन्यता (विद्युत इस्त के सेनत मूल्य पर हुआ। गागेय पाटी पर पदास्तित प्राचीन खान-मन्यता (विद्युत इस्त के हिन सहारात तीर्थ स्थानो, महित्रों एनं रजान-पट्टी का निर्माण हैन तथ्य के जीते जागते निर्दश्च है। काली, प्रयाग, इहित्रार खादि स्वराश तीर्थ स्थान में का किनारे ही है। हिन्दू जीवन में गंगा का साहचर्य सनातन में गंगा स्वात में है। आज भी हम खपने दैनिक स्नान में गंगा स्वात वे स्वरात में सेना स्वत से सरत के पदत परीत सात सरिताखीं ना प्रयाग हैन करते हैं।

गंगे च बमुने चैन गोहावरि सरस्वति । ममंदे सिन्धु कावेरि अलंडिमन् सम्रिप् कुर ॥ पिराल भारत की एवं विशाल भारतीय सस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह मुन्देर कल्पना द्यदितिय है। बरता । गाँग पे समान ही उपयुक्त इन पुरवतीया सिताओं की पूजा भी देश-भेद एवं स्थान भेद से सर्वत प्रकृति है। दिल्लि में कावेरी गाँग के समान ही गूजा एवं पिन है। कावेरी के तट पर विभिन्न दाविणात्व भार्मिक पीठों का निर्माण सुआ है। औरंगम् वैष्णवनीर्ष वावेरी तट का विशेष पापन मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, तिन्तु, नर्मदा आदि पत्थन नदियों की कहानी है।

पर्वत पजा

प्रकृति के मुन्दर एवं लोकोशनारी पदार्थों की एड-भूमि पर ही इस देश की सम्यता एवं नंस्कृति का निर्माण हुआ है। मानउ-जाति के इतिहास-नेलाओं ने मानव ना प्रथम धर्म प्रकृति-गद (Naturalism) माना है। प्रहृति के पाधिन पदार्थों में बृद्धों, पर्वतों एवं निर्देशों का प्रथम परिशयान होगा है। यतएन मकायड पादपा, जहान-प्रवारियी कल सिन्ती हिताओं एवं भयाबह एवं विमुण्यकारी पर्वतों के हश्यों ने मनुष्य के हृदय में भय एवं विस्मय के भाषों को जन्म दिया। इन्हीं भाषों ने उपासना का जरवाऊ मैदान तैयार किया।

पर्वत की पापाय-शिनायें प्रस्तर प्रतिमाओं की पूर्वज हैं। वरधर के सालधान, याण्डिन आदि स्वयम्भू प्रतिमाओं ने पर्वतों की श्राति प्राचीन देन छिपी है। राज्ञामां एवं बार्णानमां की विशेष चर्चां आगे द्रष्टव्य हैं। वैसे मी पर्वत हिन्दू-धर्म में पिवत एव पृष्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने नगिपिराज विमालय को प्रेवनासां कहा है जो प्राचीन वीराधिक परभ्यत के वविष्य महानुक्त है। पर घर में गोवर्धन-मूज (गोमय निर्मित) पर्वत पृजा को आज भी जीपित रक्ते हैं। पर्वतों ने हिन्दू-आसाद को क्लेक्टर प्रदान किया है। प्राचारों की विगत संज्ञाओं एवं आकृतिया में भारत के प्रतिद्व सभी पर्वत—मेर, मन्दर, कैलारा, सर्वोत्वर्भ से विराजमान हैं।

धेनु पूजा (पशु-पूजा)

मारतवर्ष में गी को गोमाता पे नाम से सम्मेषित करते हैं। गोमालकृष्ण के क्षाय गीख़ों के पुरातन पावन शाहबर्ष के कारण शीख़ों का इस देश में थीर भी श्रीधक मान है। स्वर्गाय कामधेतु की सन्तति होने के कारण और महावताथी सर्वरंदी महाराज दिलीव की श्राताथा होने के कारण भी मध्येक हिन्दू के लिये परम पूर्या बन गणी है। वर्ष में गोपादमी का पर्व चेतु पूजा का विशेष ऋषगर होना ही हैं। प्रति सताह द्वारवार का दिन येतु-पूजा के लिये एक सनातन परम्पर है। गोषत्त भी पूजा मी हिन्दू परिवारों में मचलित है। इसी मकार गाज-पूजा (इन्द्रवाहन) सिंह-पूजा (दे-ी-बाहन) श्रादि खनेक पशु-पूजा निवरंतन हैं। नाग-पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं।

पद्मि-पुजा

गरुड़ पूजा ने माहात्म्य से इम परिचित ही हैं। यात्रा के श्रवसर पर गगनोड्डीधमान गरुड़ का दर्शन वड़ा ही श्रुप माना जाता है। विजया दशमी (दराहरा) पर इम सभी लीला-गरीस पदी के दर्शन के लिये विशेष उत्मुक एव स्चेष्ट देखे जाते हैं। यंत्र पूजा

यंत्र शब्द से यहाँ पर आप्यात्मिक एव रहत्यात्मक यत्रों से है। यंत्र तो मशीन को फहते हैं। मशीनों के ज्याविष्कार से आधुनिक जगत में जिस द्वतगित से ज्यावशिषक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक मात्तियों तुक्र हो गकी है उससे यंत्रों की महिमा स्वास्था स्वतं हैं। जय पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहत्यात्मक एवं आप्यात्मिक मंत्रों से पार्रमा की गाया में कितने ही मन्य लिखे जा तकते हैं। जय पार्थिव धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाया में कितने ही मन्य लिखे जा तकते हैं।

पूजीपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक घातु-विशेष (साम, स्वर्ण, रजत क्रयचा लीइ ज्ञादि) वर होता है। ताम-पन पर एक गुळ रेता चित्र यनाया जाता है किस पर मंत्राकों वो अनुगद्धतः जोदा जाता है, पुन- उसे शोधकर पूजक को सदीचा पूजा-शिवा पदान की जाती है। प्यरिशिष्ट' के रेता-चिनों से यंत्रों का मर्म विशेष योधमाय हो सकता है।

यनों की शक्ति की वड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बड़े वर्ड अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को शक्ति-प्रदायक भी कहा गया है—सिक की तो बात ही तथा १ यंत्रा को साधकाण कभी-कभी तायीज के रूप में धारख वरते हैं। रजत अध्या सोने के आवरख (Case) में यंत्र को रस्कर साधक अपने अग (गल, प्रीवा, बाहु अथया यज्ञ) पर धारख करते हैं।

यंत्रा की इस साधारण परम्परा ने ख्रतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तात्रिकों का श्रीचक्र एक तिशिष्ट येंत्र है। इसमें सम्बन्ध में शाक्त-पर्म की समीता में ख्रयसर पर विशेष चर्चा की जायेगी।

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीक्तों से देवी एवं देजियों के आतिरेक्ष जिन विभिन्न प्रतीक्ष सं संकीतेन उत्तर किया गया है उत्तरी हम पूजा परम्पर के यहुम्मली विजुभ्या का कुछ आधास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थी (Objects) के प्रति विम्नस्ता के भावां ने ही उनकी उपसत्ता का स्वपात किया— वह एक व्यावहारिक तच्य है जो सदेव से यर्तमान रहा। अत्र प्रवृज्य-परम्पर के साथ इन प्रतीकों के साई का मूल्याइन हम तथी पर सकते हैं जब इस आधारम् विद्याल की समझ से कि मुख्य ने सतातल से उन सभी पदार्थों (Objects)— वे स्थावर है अपना जंगम— के प्रति इन्हाता किया निमाता अथवा भक्ति प्रकृत ही है जो उसकी जीवन यात्रा में कियी न विश्वी प्रकृत से उपकारक हुए हैं।

प्रकृति मनुष्य नी चाभी है। इसों की छाया, उनकी शाणाओं के छनेकानंक उपयोग (शालमनन—छायर, धन्नी, कियाडे झादि) यहादों ने मनुर मथोग, नदीनल का जलवान, उनकी चारा में शबनाहरून, मजन, तैरण, चर्वती की उपस्पताओं के उपराज मैदान, गुभाआ के गम्भीर सुरत्तित सुख हुने, हिम एवं आसप ने यारण ने प्रवल प्रार्भन मागन, सुर्ये का प्रकाश, चन्द्र की आहादभीरिणी ज्योख्या, नदाने का मुक्त मसीहर मदस्य, गान का विद्यापकारी विस्तार, पशुक्रों के झारा कृति कमें, घेनु से सुग्वपान, पिद्यों के मी ्राहुमुनी प्रयोग, इन सभी में मानव की रहा तथा उसके जीवनीययोगी माधनों के इशव में उपकारक-उपकार्य सम्प्रम्थ ने कृतशता प्रशाशन में पृजान्यरप्यरा का पत्रवन नारम्भ किया।

प्क राज्य में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रहतिशद .(Naturalism) था। श्रतिष्व मानव की प्रथम पूजा प्रहति पूजा स्वागिविक थी। श्वरविद वी श्वरवाशों में प्रहति की उपायना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है।

श्रस्तु । सास्ट्रतिक दृष्टि से पूजा परम्पा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवरम्यता इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मतुष्य की जिशाश द्वामी शान्त नहीं हुई है। श्रम भी हमारे पूजान्यरम्यता की प्राचीनता के श्राकृत उद्भूत होने हैं। प्रश्न यह है कि मारत-वर्ष के सास्ट्रतिक इतिहास में देव पूजा का क्रम प्राप्तम हुआ ? इस प्रश्न की ऐतिहासिक स्वानवीन हम श्रांगे के श्रम्याय में करेंगे। परन्तु सास्कृतिक क्ष्टि से इस विषय की थोड़ी भी श्रीर भीशासा श्रमित्त है।

मानव-जीवन का महित के साथ श्रीभन्न एवं पनिष्ठ साहचर्य मर्थ-विदित है। यह सम्बन्ध सर्ग-व्यापी है। भारतवर्ष मं भी प्रहृतिवाद वा प्रथम धर्म पक्षित हुआ। श्रवण्य पूर्व-वैदिक-कालीन आयों के पामिक जीवन का नेन्द्र विन्तु प्रकृति के प्रमुख पदाधों (objects) की देवा और देशियों के प्रतीक रूप में मक्तिलत कर स्तृति-मायन क द्वारा उनमें देव-भागना का संचार किया गया। श्रावद की श्रावायों—प्रार्थना-मंत हस दृष्टि से उपासना अथवा पूजा-गरम्पत की प्रथम पद्धित निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना-उपान में श्रीनहोत्र (यह) की दृतरी पद्धित स्कृदित हुई। यूजा-परम्पत का यह द्वितीय सीपान माना जा सकता है।

प्रार्धना में प्रवृत्ति थे प्रतीक — देवो और देवियों — इन्द्र, परुण, सूर्य (सिनता) पर्जन्य, ऊपा, प्रश्नी— आदि के स्तवन में उनके गुणानान के साथ साथ उनके रूप, उनकी वेष भूषा आदि की करणाना भी निवान्त स्वमाविक थी। अवएव वैदिक अपूरियों की देव स्तृतियों में देवस्त्रवां (Iconography) और प्रतिमारिकान्त्रवां (Iconology) ना अन्योग्याश्रय सम्प्रथ स्थापित होता है। देवां एव देवियों को पुष्टप एनं स्थापित श्रेत हैं। वेश एव देवियों को पुष्टप एनं स्थापित श्रेत में उद्भावित कर, उनके यादन (रय आदि) आभूषण, वस्त्र एवं आसुष्य आदि की करणानी ही कालान्तर में प्रतिमानिर्माण की परस्था को पत्नवित करने में उपकारक हुई। प्रतियों की ये प्रार्थनार्यें आगे चलकर देवों के गैराशिक्त, आयामिक एवं शिल्यगास्त्रीय वर्णनी (वो प्रतिमानिर्माण के आपास हैं) के जनक माने वार्वे अस्त्रवित न होगी।

वैदिक विचारभारा को ही पुराखों श्रीर श्रागमों का स्रोत सममना चाहिये। विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा ते प्रतिकित्त होते हैं। श्रतएव वैदिक देवों का हास श्रमवा विकास पौराणिक देवों के उदय की पृथ्यभूमि प्रकल्पित करते हैं। इस विक्य की विशेष समीचा शैंव एवं वैश्यव प्रतिमा-सत्तवों में विशेष रूप से की आवेगी। इस प्रनार प्राप्ता मनो ए । श्रानिहोनां के हारा देव पूका अर्थात देव यज उस सुदूर श्राती की श्रार्य परम्प है जा नैदिक सुन म विकित्त हैं। परन सक्कारीन भारतीय समाज क दो प्रमुख जग म—श्रार्थ एर श्रापेतर एतदेशीय मूल निगानी (किन्दें श्रान्य किहिं, द्राक्षिक विदेश होत्री र नाई नाग दे दोकिये)। व्यू ते क्षार्थों का सारक है उनकी पूना पदित ना क्या र उस्ति पान है जो की उपायना परमण श्राम पूना-पदित अवस्य होगी १ इस विश्वाल भारतीय काला की उपायना परमण श्राम पूना-पदित अवस्य होगी १ इस विश्वाल भारतीय काला की उपायना परमण श्राम प्रमुख प्रमुख होगी थ इस विश्वाल भारतीय काला की उपायना परमण श्राम प्रमुख परिकार एवं परिवर्त होगी १ इस विश्वाल भारतीय काला की उपायना परमण श्राम प्रमुख परिकार एवं परिवर्त होगी १ इस विश्वाल भारतीय होगी काला पर वास्त्र के साम होगी। जाता एवं विज्ञाल के विश्वाल के स्वाल के स्वाल के स्वाल स्वाल प्रमुख सम्माय होगी। जाता एवं विज्ञाल के स्वाल के स्

श्रत इतारी दृष्टि में पैरिक काल म भी मिताग गूजा (श्रम्भेत् देवो जी मिताम म गूजा) का प्रचार भा । यद्यि यह मत दूनरे लग्जा का स्मृतामा नहीं तथारि यह तमी मानेंग कि उसी गुग में (शा उनने भ प्र—िक्यु करी मन्यता) श्रम्यों में भी तो कोई जीवन कारा भी। श्रद्ध कालावत पाक्क जब पास्टारिक संतर्ग से आयों एवं श्रमायों का श्रुप्तेत्रानिक कप म सहयोग सम्बद्ध हुआ तो तत्नालीन भारतीय सामित्र कीत्रन दो प्रमुख एवं हुद भाराओं में नहने लगा—उश्वरुष्टि प्रामी की गुगा-प्रप्या एवं निमान्यहीं मू श्रनायों की प्रतिमान्यूला-वरम्यता । दोनों को प्रमशः निशिध धर्म एवं लोक धर्म के नाम से पुकारा जा सकता है। वास्तव में भारत में सनातन से लोक धर्म का स्वरूप ही प्रतिमा पूजा आ—Imago worship formed the very pivot of the popular religion in India.

यदि हम इस समन्वयातमर मरङ्गित भत्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीरार पर लें तो देव पूजा भी प्राचीनता के उपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद-रिवाद, तर्क वितर्क तथा गवेपण-श्रमुक-धान भले ही शास्त्रीम दृष्टि से मनोरखक हो सकते हैं—शानवर्षक भी हो चक्ते हैं परन्तु उनके पचडे में हम नहीं पबना चाहिये। सारकृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है।

सृष्टि ये त्रादि ने मानवता के विकास की बहानी में इन्द्र की क्या ही संसाद की क्या है। वैदिक एवं पीराधिक मुरू-समुर-उपास्त्रान, ऐनिहासिक एयं राजनैतिक द्रार्थ अनार्थ-दिक्त हुन संस्थित समुख-निर्मुण निरूपण इसी मकार राजणता एनं मजादन आदि सिस्पिन्स हुन कि की भी मिसी काल में एकासक परम्परा रह न सवी। समीवृता प्रतिकासक परम्परा रह न सवी। समीवृता प्रतिकासक परम्परा रह न सवी। समीवृता प्रतिकासक हो सकार की स्थान का मण्य है।

इसी उदार, ब्यापक एवं शास्त्रतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीचा में यह कहना अस्तुतिक नी वोटि में न आयेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाओं (जैसे मृत्येद की स्तुति प्रधान प्रार्थना मंत्रा से देवोपासना एक यजुर्वेदीय एवं प्राप्तरण-मन्यीय सक-प्रधान उपासना पद्मति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-काल प्रथा वैदिक काल में भी पूर्व किन्धु-पाटी अथवा नाय-सम्पत्राओं में सहस्य कर रही थी। मोहन्जदाको और ररणा भी सुदाहं से प्राप्त एदादियक प्राप्तास्य से यह निक्यं दह होता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का मृत्याइन प्राप्ति ने गण्यान (४) में निशेष रूप से क्यिंग गया है।

हफं श्रतिरिक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुतभाषिद्य पैदिन याग (जिन्न वियुक्त विस्तार तालवाम-यो एनं युनाम-यो में पाया जाता है) तथा श्रीपितियदिक व्रश्नोपातना एवं श्रासम्ज्ञान श्रम्या व्रश्नाचा विश्व व्याची विश्व विद्यान श्रम्या व्याची विश्व विद्यान विद्यान विद्यान श्रम्या विश्व विद्यान विद्यान श्रम्या विद्यान विद्यान

# प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

#### जन्म एवं विकास

# [ प्राचीन साहित्य का एक विह्नावलोकन ]

विस्तत क्षरपाय में प्रतीकोणामना एवं देव-पूजा क्षर्याद्र प्रतिसान्त्रमा यो सारहाजिक इष्टिकोण से एक सरल समे जा की जा जुनी है। इस प्रश्वाय में उसकी ऐसीहा भिक्ष प्रान् बीन का प्रयोजन जिलामु पाठकों की बीजिक तृति हो है है। साथ ही साथ इसे इस विदय की मीमामा कीट भी क्षांसे यदेगी—यद भी क्या उपादेव नहीं।

खादि योरोपीय विद्वान् तथा वें स्टेबर, दाम, भद्दानार्य यादि मारतीय विद्वान् विशेष उहिततीय हैं। डा॰ जिलेन्द्रनाय वैनजीं (See Development of Hindu Iconography chapt, II) ने उपने अप में रन मभी ने मतो नी समीता याँ हैं। वह 
विस्तर वहाँ अवलोक्सीय है। यहीं पर इतना ही दिग्दर्शन अभिनेत हैं कि इन विद्वानों में 
में असनुकर (Maxmuller) में कजानला (Mucdonell) तथा विकाय (H. H. Wilson) वैदिक काल में प्रतिमा पूजा नी परम्परा को नहीं मानते; अतएय ऋगवेद की 
अखाओं में आस एतदियक सामग्री को क्यास्था भी तदनुरूप ही उसते हैं। इसने निपरीन 
योलेन्सेन (Bollensen) इापकिन (Hopkins) एस॰ यो॰ वें उदेशकर, ए॰ भी॰ 
दाम तथा इन्टरनन महानार्य प्रतिमान्युला की परम्परा में येदिक वाल की सममजीन मानते 
हैं तथा अपने मतो ने हद्दी इस्सा में श्रुम्बेद की मुचाओं की व्याख्या भी अपने मत के 
योगक में प्रक्त करते हैं।

श्रस्त ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा जुक है कि मले ही उचयणीय श्रायों की उपासना का केन्द्रिविन्दु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्मवर्णीय श्रामां—यहा के मृत्त निवामियों की पूजा प्रतिक्षेत्रामाना ही थो श्रीर उन प्रतिकों में कह श्रादि देन, लिंग श्रादि प्रतीक श्रामिद्राच रूप से विद्यामान ये। श्रातः वैदिकशल में भी प्रतिमा-पूजा श्रयस्य प्रचलित थी—यह विद्यात श्रयनारों में कोई श्रापति नहीं श्रापतित होती।

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप ते या नर्वारा रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव स्वाभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं ना ही प्रतिपादन है। अन्यों का साहित्य जेता आर्यों ने द्वारा केते सुरहित किया जा सकता था? अतएव उम माहित्य के अभाव में मी आर्य माहित्य में जो दतस्ततः यहुत सैनेत विरादे पड़े हैं उनके आधार पर इस परम्परा नी पायक मामग्री एकिति को वा मनशी है।

## पर्व वैदिक काल

भ्रुरनेद वी निम्न भ्रुत्वाओं वा श्रवलोक्त कीजिये:— (i) तुविभीवो वर्षोदरः मुनाहरूपमे मदे। इन्द्रो हुत्राणि जिध्नते। भ्रु० वे०

्र, ६७, ८। (iı) इश्यिमश रूईरिनेश श्रायसस्तुरस्पेये यो हरिया श्रयर्थत। मुरुवे० १०, ६६,८।

(ii) हरिश्मश रूहेरिनेश स्त्रायसस्तुरस्पयं या हरिया श्रवंपत। ग्रुरुवरु १०,६६,८। (iii) बज्ज' यरचक्रे सुडनाय दस्यो हिरीमशो हिरीमाम्। श्रव्तहतुरद्गतं रजः।

मृ० १०, १०५, ७।

(1४) 'दियो नर.', 'तृपेश'। फूर वे०३, ४, ५।

( v ) स्मिरेभिरह्नै: पुरुष्य उम्रो यम्नु: शुक्तिम थिपिशे दिरएयै.। ऋ० वे० न, २२, ६१

(vi) विश्वदृष्टापि हिरण्ययं यरुणो वस्त निर्णिजम् । परिस्पशो निपेदिरे । श्रु-वे० १, २५, १३ ।

(vii) तु मन्त्रानः एषा देवान् श्रन्छ । सुरु वै० ५, ५२, १५ ।

(vii) इन्द्राक्ती शुक्तता नगः। "मृ० रे० १, २१, ३।

```
(18) पूरम । मुविरामिव ।
                                               班 ○ 日 ○ □ ६ € , १२ 1
( 🛕 ) चरवारि श्रमा त्रयाऽस्यपादा ह्रे शीर्पे सप्त इस्तासोऽस्य । ऋ० वे०
                                                        ४, ५⊏, ३ ।
(४1) क इस दशमिममाद्र की खाति धनिम । यदा ब्रुवाखि जहुनदर्धन मे
                                               ऋ॰ व॰ ४, २४, १०।
       पुनर्ददत् ॥
( x11 ) महे चन त्यामद्रिय परा शुरुशय देवाम् । न महस्राय नायुताय विज्ञी
       न शतप्य शतामध्य ।।
                                                 भा वे वे ८, १, ५ ।
( प्राप्त ) ग्रश्रीर चित् कृत्युत सुपतीकम् ।
                                                मार्गार ६, २८, ६।
(४१४) इदस्य क्रती स्वपस्तमो भूत् ।
                                                羽o qo Y, 20, Y 1
(xv) विष्णुवीनि कल्पवतु त्वध्या रूपाशि पिशतु। त्रा विञ्चतु प्रचारिकीता
       गर्भे दधात ते ॥
                                             花 70 90, (CY, 1)
(४४) त्वष्टासमै यज्ञ स्वनृव ततन।
                                                ऋ० व० १, ३२, ५1
(४०॥) सहित्य दम्य भागमत यहमधी। मन्ता नुपष्यम्। तर्, य
                                                      ७ ५६, १८।
                                               ऋ० व० ७, ५६, १० ।
( gring )
                                    अा व व १, १०, १ व, ५३, ५६।
(ziz)
                                                स्०व०२, ३२,४।
( ८८ ) "प्र वश्चव श्रुपभाय श्वितीचे"।
( ४८। ) "उ मा समाद मुपमा सहत्वान्।"
                                                       २, ३३, ६।
( KKII ) मा शिश्तदेवा थपि गुना ते नः ।
                                                       ७, २१, ५ ।
( XXIII ) ध्नक्रिद्धश्नदेवाँ ग्रभिवपमा भूत् ॥
                                                       10, 88 31
( ८८१८ ) ह्या निह्नया मरदेवारभाव । क्रव्यादा वृत्यपि धास्तामन् ॥ ऋ ० व०
( ४६४ ) पराचिमा मृरदेशकुणीहि । परामृत्यो स्त्रीम शोशुचान ॥ १५० वे०
                                                    ₹0, #3, ? ₹¥ |
( ४४०1 ) "वि मीवासी मूखेवा ऋदातु मा ते।
                                             भु० व० ७ १०४, २४ ।
          दरान्तरार्थम् चरन्तम् ॥
(xxvn)
                                                  , २,३° ।
```

 रहे में तो उन्हीं शृपिपृत्द ग्रथमा देवहृत्द में विषुल सन्दर्मों से निर्दिष्ट देव नलाकारे (Divine Artist) स्वष्टा जी या ही थांडे ही थेठे रहे होंगे। ग्रपमी छेनी श्रयमा तृलिका से शृपि-परिकर्णित श्रयमा उद्धावित नाना देवों के मानस रूपों को पाधिन रूप में प्रस्वावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगों।

ग्रस्तु ! इन उपर्युक्त भू चार्ग्रों की सामग्री की समीचा ग्रावश्यक है ।

- (i) महना में इन्द्र को 'खुनिमोवो' व्यर्थात् सोटी गर्दनवाला, 'बपोदर' व्यर्थात् लम्बोदर तथा 'बुनाहु' सुन्दर सुनाम्रोनाला कहा गया है। इसी प्रकार (11) तथा (111) में इन्द्र के व्यन्य अवयों का वर्णन है— ''इरिक्स'' आदि। इन विशेषकों में इन्द्र के ब्यन्य कोशगम्य है। व्यथ्य (iv) में देवों के दिल्य नर अथवा केवल नर व्यथ्य 'दुनेश' गुरूष आदि। इन विशेषकों में इन्द्र नर अथवा केवल नर व्यथ्य 'दुनेश' गुरूष आदि। इन विशेषकों के पित्र में प्रकार केवल नर व्यव्यादि। स्थापकों स्यापकों स्थापकों स्थापको
- ( v ) मे इद्र का वर्णन है। यहाँ पर इद्रीय चित्र प्रविमा प्रासुपरभावित है। स्विधित स्वाप्ति से रिक्षत इद्र पुष्टाग, बहुक्च (पुरुष्ट ) उम्र एवं वस्तु वर्ण हैं। ( v1 ) में वस्तु को हिस्पवदापि (स्विधित कवन) भारत्य जिस्ते हुए बताया गया है। ( vi) में महदेशों त्री उनकी प्रतिमाग्रों से पुष्कृ रूप में उद्राया है। ( viii) में इन्द्र वर्णन में इन्द्र की प्रतिमा प्रसन्त है ( द्वारी हैं लोग ( नराः ) इन्द्र और अधि को अवहंद्रत बरते हैं ( ग्राम्बता )। ( 1x ) में तो वैलन्दाइन महाव्य की मी इन्द्र की श्रायती मिता प्रसन्त है प्रमन्ता )। ( 1x ) में तो वैलन्दाइन महाव्य की मी इन्द्र की श्रायती मतिमा प्रसन्त है प्रमन्तम् (लीडमवस्) और वह भी 'सुपितामिय' श्रर्भात स्रोखली (Perforated)।

स्रतिच (x) म स्रप्ति की प्रतिमा था वर्षन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पैर, दो शिर और वात हाथ। चिद्रभ्वरम् (दिव्य भारत वा प्रतिक्ष शिवपीड ) के पूर्वीव द्वार पर प्रतिकृति होता वर्ष वा अग्रह्म तिर्मित हो गयी है। यशि व प्रतिमा मध्यक्तिन है परन्तु ने दिक्कातिम स्राप्त प्रतिमा की हो तो वह अग्रवामिनी है। श्रीष्ट्रप्य रास्ती ने भी (cf South Indian gods and goddesses) इसे स्रविम्पतिमा माना है। परन्तु श्री गोपीनाथ यान बहायप (cf. Elements of Hindu Iconography vol I pt. I pp. 248 50) इसे वजपुरुप प्रतिमा मानते हैं।

( 11 ) में तो ऋषि साथ तीर में इन्द्रश्निका का उद्योग करता है—कीन को इस इन्द्र का इस धेतुओं से दारीरेगा १ वेंकटेश्वर का इस प्रथचन म इन्द्रोतखब ( स० प्र० "शफ-ध्वजात्यान") वा पूर्ण आमास आस हाता है जिनमें इन्द्र नी रिरस्नायी प्रविमान्नों का निर्माण सनेत हैं।

(All) में ऋषि का जामह है - हे इन्द्र, में बुक्ते बड़े मूल्य में भी नहीं हूँ जा (बेचूँ जा) काई भी है, हजार दें या दन हजार ही ज्यों न दें। यहाँ पर इन्द्र का नग्याधन इन्द्र-प्रतिभाष प्रतीय होता है।

(x111) में मुन्दर प्रतिमा के निर्माण का खामह है—को 'ख्रशीर' धमुन्दर है उमे 'स्वतीर' मुन्दर बनाको। इसी मकार (x1v) में ऐ-प्री-मतिमा निर्माण-रखाकार की प्रशंसा है—(त्तष्ठा) के निर्माण-वीशल का मंत्रेत (xv) तथा (xvi) में भी निभालन यहें।

(xvii) में वेंकटेबर मताश्चव रैटिक-काल में मों मन्दिरों दी रियति पर जामाल पाते हैं—प्र मरुतो ! तुम्होर मन्दिर ( शहमेशीयम् ) पर मदत्त दल अपने भाग को स्त्रीका करो । यही धंपेत (xvii) में भी मतीत होता है। वेंकटेबर महाशप वेरीकीन में प्राप्त महद्देखों की प्रतिमाश्चों से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्पिर करते हैं।

( vix ) में तो प्रतिमात्रों के जुतून (procession) का मंदित प्राप्त होता है।

वेदों में जिस प्रकार श्रमि को श्रम्भ रूप में श्रम्यतित क्षिया गया है उसी प्रकार कर को तो श्रम्य के साम से ही पुकार गया है। 'xx ) वी श्रम्या तथा (xiv) वी श्रम्या से कर को श्रम्य करा गया है। कर-शिव को श्रम्य मूर्ति (पश्यपित) मा समर्थन प्रधानांगे विभिन्न श्रम्य ग्राह्म भी होता है। इसी कल्पना में कर-शिव का श्रम्य पाइन भी प्रथमित होता है।

अरु, इन विभिन्न बंक्नो की जो समीहा की मधी है उसमें पेंद्रिक काल में प्रतिमा-गृजा के अभाववादी मत का निराक्रण समाभ में आ धक्ता है। वैंसे तो समी को मत-स्वातन्त्र है परन्तु मातन्यता समीचीन नहीं।

वैरिक-काल में प्रतिमा-पूजा को परम्परा पर ऋग्वेद की खूचाओं में जो प्रकार डाला गया उन्हीं में जिन पूजा की पोपक माममी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद म (देशो xvii) विश्व एक से प्रार्थना करते हैं 'शिष्टम-देव हमारे खुत (चार्मिक कृत्य—मन खादि) पर खाजमान न वर पाउँ'। हमी प्रकार (xxiii) में ऋषि विश्व-देवा ने मेहारार्थ इन्द्र से पर्यांज करता है।

अभ यह है वे शिहन देव कीन थे । शिहन-देव रे शब्द निर्मणन वर विद्धानों में वहां मन-मताश्य है। विदेव-दर्णनेग के विद्धान लेक्स 'शिहन-देव' में किरोमनादी का गेरेंद्र भागते हैं। गावचाचार्य ने वो व्याच्छा की है यह इसमें विरमित है। धायण के मदा के मिहन-देव। (शिरोन दीवपित क्राइन्दि) में तास्त्रयें अप्रमानाियों राज्यों में है वो सम्मदाः अमार्थ में। परन्तु इसमें विरोप येमस्य नहीं कि शिरन देशों में तास्त्रयें एवं आदि विरोप काम्या पूर्व दिल्ला में था जो बड़ा के मूलिनवार्ण ये। बहुत सम्भा है के शिरन-देव दिल्लामण्ड हो में। (मिन्दु गम्पना में आप दिल मुलीकों से लियोगानों पर श्रवि मानीन वास्त्रया यह से एवं नहीं हो गर्मनों।

स्तमेद वी ब्याओं में प्रतिमान्ता वी पोत्रक सामग्री में xxiv, xxv तथा xxi थी खुवाओं में निर्दिट 'मुख्य' राज्द वी व्याख्या में भी एक एड़ मामग्रत प्राप्त होता है। यदि साववासार्य ने मुद्देश वी मारहजावारी गत्रती ने क्या में जिला है, बरना निर्दे तक्तातीन गमान वी हवनेया वर भोड़ा या गार्याद में हम हिस्स्यत करें तो त्यार्थ प्रदान कर्म गुट (निक्का ६, म) न मान वर प्रतिये (पूर्ण भात से) प्राप्त वार्थ महण किया कार्य तो 'मुस्देर' में तालार्य जन नीन-मर्याय क्रानारी खपता स्वार्थ बागी मृत्रीनामियों में होगा जो नाम्यान पदायों (objects)—मूयन्यी प्रतिमा आदि की पूजा नरते य न कि मनातन दिव्य स्वााय देव--रुद्र, वरुष, त्रूपं, ध्रिप्त ध्रादि । ए० सी॰ दान महारान (cf. Rigvedic culture p 145 का ऐटा ही निष्कप है । किन्नन ने 'तूर देव' वा खदुवाद 'those who believe in vain goda' है । दमी नी समीना में दास महाराय की निम्न मभीता विशेष मंगत प्राति करते हाति है

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stines. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' "that there were images of gods in Rigvedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes".

मारतीय जिञ्ञान के ज्ञेन में दुर्भाग्यवज्ञ तत्वान्येयण म विसी भी तथ्य की दुरुता-सम्मदन क लिये व्यनिवार्य ममार्थों का सर्वेसा प्रभाव है। मिमल निहाना के व्यन्येयण एवं मंथवण एक प्रकार से विभिन्न कहीं कहे जा सरते हैं। विदानत रूप में इन तता का स्ट्रीकरण क्षकान्य प्रमार्थों के क्षमान में कैंगे हो सकता है। व्यन्त लेतक की प्रतिमा पृजा की यह मीगाता एक दिख्लोण कहा जा सहता है। व्यन्य व्यनेवानेन पूर्व-पुरिशों ने मो इसी प्रकार के जो निष्कर्ण निकाले हैं उन्हीं का यह एक सम्यंत-उपोर्श्यात है। इस मत के प्रतिहान भी विहाना ने उद्धायमार्थे एवं समीदार्थे की हैं। द्वार क्रितेय्त्रताथ नेनर्ज (of D, H, I) इन व्यनावयादियां के व्यनुताभी हैं व्यार उन्होंने इस दृष्टिकोण से एक सुन्दर उपनक्षर किया है जो वहीं पर पठनीय है।

# उत्तर बीदिककाल ( भूम्येदेतर वैदिक माहित्य )

यार्रोद, नामवेद तथा आझाण प्रत्यों की देशवानना व होत्र से प्रमुख द्वार्थ्य परभ्या यागोषाना है। प्रयासेद में इनके रिक्षीत ऐप क्रमेक्षाने र नकत निन्ते हैं निनने क्षतायों वी रिनिष्ठ नामानिक, धार्मिक एवं नैतिक नंश्याद्यां पर मकाश पहला है। उन नव की स्वामान्य से यहाँ पर शिवर मगीता न करके पेयल किया उदाहरणों के द्वारा यह विद्व करने का प्रयास क्षमें हु है निनमें उत्तर वैदिक काल में मितिमा पूरा की परम्या की पायक नामगी इन्तान ही सन !

#### यज्ञासीय

शुक्र यहाँद का याक्षमदेव भेटिता से प्रश्मिममध्यभी प्रमुद सदेत हैं। सूर्यका 'निरत्य पानि' वहा शया है — "देवो वा सविता दिश्यवपाणि " " " र सक १६ क १६ इसा प्रवार पाति में सीह दिसिंदित स्पीर पर भेदेत हैं — यह में पात्रवत्र शया नमूर्यविद्धां । कृष्यत्यदुर्वेद का संस्थार नेदिता में यहां में प्रशिक्ष प्रवीर पर निदेश हैं। (पर o Keith'e Veda of the Black Yajur-Veda school vol, II p.411)। इसीयकार देवमन्दिरो का संदेत भी इसी संदिश में इस्टावन भद्रालार्थ ने पाया हु—I, I, P. xxxiii, कडक महिता में 'देवल'—प्रतिमाजीबी—शब्द एक ऋषिमंद्रा में व्यवहृत है (Cf vedic Index)।

ग्रथवंवेद संहिता एवं सामवेद संहिता में भी श्री वृन्दावन भट्टाचार्य ने ( Cf. I. I. ९९xiii ) पनिमा मंदेन निर्दिष्ट किये हैं ।

#### নায়্য

तैत्तरीय ब्राह्मण्—्र.६.१७) का निग्न ग्रायदरण देखिये:— होता यक्षरेशस्त्रती: । तिस्त्रो देवी: हिरस्पर्या. । भारती: महती: मही:—टममे स्मर्णभयी सुचर तीन देवियो— भारती, ईटा तथा सरस्यी की यूजा के लिये होतु प्रशेहित के लिये प्रवचन हैं।

वैदिन-जिलों (Supplements) में भी प्रतिमा एवा की परम्परा पर मुद्दद मामग्री प्राप्त होती है।

पहिंदा बाह्य या के निम्म उक्षेप्य "पेवतायन नि पण्यने देवपतिमा हमित दिनि उत्पत्ति , एप्टिनि, निप्तित , उप्मीतिमा हमित दिनि उत्पत्ति , एप्टिनि, निप्तित , उप्मीतिमा १४० के तलाकीन देव प्रविभा परप्पा पर साध्य प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पञ्चित्र वाह्या (१६, १६, १) में देवसलीमा (१६) वाह्या होता (१६, ४) भी देव ही पोप्त है। एतरेय बाह्या तथा सत्यय बाह्या में मी सोने की प्रक्रिय पर पेवत है। एतरेय बाह्या तथा सत्यय बाह्या में मी सोने की प्रक्रिय पर पेवत है। एतर्थ में ने इप्टार पर प्रति प्रक्रिय तथा वाह्या प्रतिमा की रचना का मरेत हैं। इप्योव के बाह्या में में हैं विप्त में प्रमाण में प्राप्ति प्रक्रिय के प्राप्ति में प्रविच मेरे पर प्रति प्रक्रिय मेरे हैं। इप्राप्त मा प्रमाण में मीने निया स्था पा मी प्रणे पिदेंग हैं।

#### श्रास्ट्यक

ब्राह्मणी भी यक्ष-वेदी पर देश-प्रतिमा के दर्शन के उपरा त क्षारणकों ने क्षरवर्षों के भटकता नहीं पढ़ेगा। निम्न सन्दर्भों ने प्रयोति प्रतिका युक्त पर पूर्ण प्रकार देखिये: -

- (1) इन्द्रात् परि तन्य ममे । तै० श्रा० श्रान-दाधम ए० १४२, ४३।
- (it)माराउस्तेर्बरदत्तः "रानेन्द्रलालमित्र ए० २०।
- (iii) " " " 70 221
- (iv) यते शिल्पं रश्यः। रोनायतः । यरिमन् सूर्याः द्वार्षिता सन्तक्षमाम् ॥ तै० धारु रात्रे इलाल मित्र ए० ८०।
- ( ए ) विभवमी य ब्राहिस्पैहतगत उपरथताम् । तरश यो ग्यैद्धविद्यदुवधन्तम् ॥ तै॰ धा॰ राज्यद्रसाल मित्र ए॰ १२६ ।
  - (vi) n n n Zo ₹o∈ | (vii) मिमा छवि n n n Y₹€ !

प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उन्चोग है। द्वितीय में देव-प्रतिमाधी की बन्नाभूपणा में प्रलंहन करने की सनातन प्रथा था निर्देश है। सायणाचार्य भी तो यही लिएतते हैं:—देवताना बन्नारिण हरिद्राविड्डब्यरिजतानि भवन्ति। तीमरे में रुद्रीय प्रतिमा के शुश्चरलों का सकेत है। जीये में प्रश्चयण क्लाहार को कृति में सातो सूची की निलाप प्राचन है। पानवें में म्हणि वी प्रार्थना है—विश्वरूपणी (देव स्थाति एवं ब्राद्रिय प्रार्थ कलाहार) तेरे लिये सूच-प्रतिमा मुख्युदराणीय करें। इसी में बही प्रस्थित लग्दा प्रार्थ कलाहार) तेरे लिये सूच-प्रतिमा मुख्युदराणीय करें। इसी में बही प्रस्थित लग्दा में प्रतिमा किसी में है। छुठे में स्वष्टा की प्रतिमा-निभीता प्रकृतिया किसा गया है। सतकें में 'प्रतिमा' काल्य का प्रयोग—अप मतिमा है।

, इन तन्दर्भों में न कैवल प्रतिमाश्रों का ही पूर्ण सन्नेत है वरन् प्रतिमाशाश्च (स्वापत्य शाख ) के पुरातन कतिपत्र प्रमुख श्राचार्यों नार्यप, विश्वनर्या, दरप्या श्चाटि पर भी प्रकाश पड़ता है। इन प्रशर श्चारस्पन्नों के ममय प्रतिमान्तूना-परम्पर एवं प्रतिमान्तिर्याण्डस्पर्य दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण श्चनुष्तित नहीं।

#### **उपनिपद**

उपनिपदों की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा खातम विद्या से हम परिचत है। परम्य उपनिपदों की ही श्रेय हैं जिनके महास्रोत से 'भिक्ति' वारा मा उद्गम हुआ। प्रतिमा-पूजा तथा 'भिक्ति'—हन दोनों का अत्योत्याश्रय सम्बंध है। सुदूर अतीत से पूजा परम्परा वा त्या स्वरूप था—दश पर जो सास्कृतिक एवं ऐतिहायिक विधेचन दिया गया है उनसे देन्द्रका-यद्वित पर विशेष निदेश नहीं मिनते। अनार्यों की प्रतीकोशायना तथा आयों की यागोपामना से देन-भिक्त अपने शुडक्य मे नहीं मिनते। उपनिपदों ने जहीं 'ब्रह्मान' आत्मकान की धारा बहायी बहा भिक्ति मंगा को आगे उदाम गित से वह निक्ति हे लिये गंगातारी ना महालोत प्रदान किया।

उपनिषदी की दल मित वरम्परा वर इन झमें के अध्याय— अव्यो, अर्थ्य एवं अर्थेक—में विदोश कर से विवेचन करेंगे। उपनिष्यों में ही मर्ग-अथम मित सब्द का मंत्रीर्वेन प्राप्त होता है तथा वेटिक देवधाद से मित्र उन देव-बाद नी भी कतक मिलती है जिसकी पुष्रमूमि पर आरोग आपिक एवं पीगिषिक परम्परा का देव इन्द अपनी महामहिमा एर लोक्शंचर गिमा ने प्रतिदाषित हुआ।

#### वेदाङ्ग सूत्र-माहित्य

श्रामण्यकों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजानरम्पर में टपोदात के खनंतर श्रारत्यकों चे उचरानी बेदाद्र ( कत्य ) साहित्य में प्रतिमानुजा भी गुदृढ़ मिलि पर शैशा नहीं श्री जा गश्ती ) निम्म श्रपनराणों में इचका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है:—

(ii) "" স্থাত যত গত ২০, ২-২।

(iii) च्रचोपनिकस्य वाहानि चित्रिवाययम्पर्चः......स्वान् गृहानानयि । बौद्धा॰ ए॰ सूत्र २, २, १३ ( चित्रियाणि देव-प्रतिमाः ) ।

(iv) तस्या: उरसर्ग: संस्थानरोदके शुची वा देवतायतने । लोगा० य० ए० १८. ३

(v) मौ॰ यः स्० स्० स. १३-१४. तथा ६. ६६.

(vi) या॰ य॰ स॰ ४. १२. १५

(vii) "", ,, ,, ,, ,, ,

(viji) द्यमाच्य देवताः प्रश्ववरोद्देग्तंति । पारस्पर ए० स्०३,१४, ८ साक्षणान् मच्ये गा स्थिकण विवृत्त् ॥

(ix) विष्णु घ० त्० (२३. ३४,६३,२७)

(x) अ श्रापातो विष्णु-प्रतिष्टाक्लपं व्याख्यास्यामः"
 सवणीपधामं प्रतिकृतिम् (१० २३८);

य ख्याची महाकुल्स्वाहरह, परिचरवाधिर्ध व्यावदास्यामः " देवस्य प्रविकृति कृत्वा (२०६); त्रायाची स्व-प्रविद्यावस्य स्थाप्यास्यामः (२००); त्रायाची सुर्वी कर्वन महास्यास्यामः (२०१); त्रायाची संबद्धन व्यावदास्यामः (२०१); त्रायाची संबद्धन व्यावदास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक कर्वन व्यावदास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक कर्वन व्यावदास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक कर्वन व्यावदास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक संविद्यास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक संविद्यास्यामः (२०६); त्रायाची विचायक संविद्यास्यामः (२०६)— वीद्याः गृत स्व

(xi) प्रताम्यश्चेत्र देवताम्योऽद्ग्य श्रीपधिवनस्पविज्यो गृहाय गृहदेवताम्यो वास्तुदेवताम्यः —श्रास्व० गृ० सृ०

(वि० इन्द्रिक पुरु २६९)

प्रथम में ध्वमार का आदेश है कि परि असी अर्थान देव-धिना (दारमायी, प्रस्ता-मंदी अपना धातुमायी) जलजाने, क्रूरजाने, गिर पड़े, पूर चूर हो जाने, अप्रथम हंठने लगे, बलायमान हो चले तो उदर्शित (मिलके यह में मिलामें मिलिडित है) अमन्त्रीमारण असिन मंद्रा आदृति देकर प्राथित्व करें। दितीय में हंगान, रुद्राणी, ज्यन्त आदि देवों की मिलामों निर्देश हो जुलैव में शिद्ध के घरनार निफल्मण उत्तर कर सम्म्रप्य में निरंश है कि पिता बाहर की देव-प्रतिमाशों की पूजा करके तथा अम्बान्य प्रतराज्यन्यी वर्म-काव्य (नासन्तान्नेजन सादि) कराके ही रिद्ध को वायन लावे | चतुर्य में 'देवताव्य-में मिलर की तक्तातिन सिपति पर प्रवार पहता है। प्रधान में गीतम का आदेश देवत्यन्य मिलामों क समुन श्रीताति करना वर्षों है अपन उनके सम्म्रप्त वेर कि ना भी बर्च है। गीतम का यह में भी वे ही आदेश हैं। व्यन्त में 'देव-कुल' शब्द से मिलर अभिनेत हैं। इप्टाम में प्रपात का गार्ग-मानी स्थाहद स्वातक के लिये आदेश है कि जन यह मार्गाय देव-मिले तो उन तक वर्षकर देवार ही उत्तर, भीर मिने तो उनम के पहुँचे ही उत्तर पढ़े, अपरात्र माल के दर्गन हो ती जन जन नह वहुँच जावे। नवम में देव-क्यां—देव मिलना हो के साधारण संबंद के साथ-साथ मगवत-शासुदेव की प्रतिमा पर संबंद है। दशम एवं एकादश में विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमाश्चों का निर्देश है जिस्से तत्कालीन देव-स्पृह पर सुन्दर मकाश पड़ता है। इस ख्रान्तिम निर्देश से यह भी त्रिवत होता है उस बाल में विप्यु, क्य (सेव), दुर्गा, कदमी, दर्प, रायेश तथा यम की पूजा पूर्णहरू से प्रतिश्चित हो बहुनी भी श्वेर साथ ही साथ प्रतिमा-निरेतन—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिकार प्रमाणित होती है। 'देवएर' प्देवायता' 'देवहुल' शब्दी से इन देवालयों का तक्कालीन संवीदेन होता था। झाप-स्तम्य एक्ट-सुन का द्वितीय शब्द (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णहरू से प्रविवेचन करता है।

सूनकारों के इन निर्देशों से एक विशेष शातव्य की थोर निर्देश यहा श्रावश्यक है। सुत्रकारों भी जो देव नामावली हमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें बहुसंस्थक श्रामाय हैं। इनमें बहुत से ऐसे देव मी हैं जो राज़तों एवं विशालों ने नाम से भंजीतिंत हैं—पवड़, मर्क, उपवीर, नीपिडकेंग, उलुलल, मसीमुंच श्रानिमण, इन्तुमुल, वर्णपूर्ण, कुमार श्रादि जिनको शानित-वित्त भी पारस्वर-मानुस्व (१. १६, २३) में बिहित है। इससे लेकक वा बह निक्ये (दे० पूर्व श्र०) कि वैदिक शुग में ही (उत्तर-जालिश धार्मों एक श्रामायों ने पारस्वर-मानुस्वत का सामुनी संक्षा का सामुनी हैं श्रादान-प्रदान एवं विभिन्न मारहार्कि सिम्पी से वित्त सिम्पी से वित्त से मी तो वह बड़े विद्वाल्य (जिनमें कीथ मुख्य हैं) धार्य-हाविड-मिश्रित-शान पारा ही मानते हैं।

#### स्मार्च साहित्य

वेदाङ्ग-करूप में जिन जिन सून ग्रंभों का परिगणन किया जाता है उसमें धर्म सूनों का भी गहरूबद्गाँ स्थान है। पर्म-सूनों की परम्पत में ही भर्मशान—स्मृतियों की परम्पत प्रज्ञित हुई। अतः भले ही कतिष्य स्मृतियों का चाल विभाजन पाणिनि, पत्रज्ञित, वौदिल्य आदि आचीन आचायों के अनन्तर ही आता हो तथापि स्मात-साहित्य नी परम्पत (जिन्नको साहित्यिक रूप में सुन-अप्तित होने में काणी समय साम एउना है) सुन-साहित्य के उपरात ही विशेष संगत है।

स्पृतिमों में मनुस्पृति धर्म-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव धर्म सुत्रों की उपलब्धि में इस क्यन का प्रामायन समक्र में खा ही सकता है। मनुस्पृति में देव-प्रतिमा पूजा पर पूर्ण प्रामास्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्न अयचन अतिमा पूजा की तरकालीन निकसित प्रस्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

- ( ) भदेवताम्यचन बीव समिधादानमेवच" छा० २ रखीक १७६
- (11) 3,1101
- (10) स्टब्सं देवतं विमंगा। प्रदक्षिणानि प्रकृषीत प्रकातांश्च बनस्पतीन् ॥ ४,३ ६।
- ( vi ) जिल्ला सम्पूत्रवेदेवान् बाह्मण्डियेव भामिकान् । ७, २, १८, २७८ ।

( vii ) देव प्राक्षण सानिष्ये पादवं प्रस्कृतं द्विनात् । वदद्युकान् प्राष्ट्रसुकान्वा प्वाह्मं वे द्यक्तिः श्रुकीन ॥ म्, मण्य

(ix) संक्रम ध्वजपष्टीयां प्रतिमानाच मोदकः । १, २८१

(x) चिकित्सकान् देवलकान् सांसविकविकास्तथा विषयोन च कीवन्ति बज्याः स्थहन्यकस्ययोः ॥ ३, १४३

प्रथम में बहाचारी के लिये देव-पूजा एक श्रमिवार्य कर्म के रूप में उपदिश् हैं। हितीय में प्रतिक्ष पूज्य सभी रहा-देव-रायों का संकीतन है। नृतीय में प्रतिक्ष का हाजेन चताया गया है। चतुर्य में मागरण देवतावतन की प्रदिक्षण का हाजेन चताया गया है। चतुर्य में मागरण देवतावतन की प्रदिक्षण का शहर है। पंचम में पर्य में देवतावतनों में जावर श्रप्यती रहा-स्थान्यमंत्रीय पर स्वेत है। यह में इस्त में मुन्नि-विकल पर देवतावतनें के सावल में क्ष्म का सावल पर विदेश है। शहम में दो भूमि-विकल पर देवतावतन हो शहर में का सावल में प्रतिकार की प्रयोग पर निर्देश है। शहम में दो भूमि-विदेश की सीमा-विभानन में प्रतिवादतन' की प्रयोग परम्परा पर मंपेत है। नवम में प्रतिमा-मेदक का नृती अपनापी (Criminal—penal offender) माना गया है। दशम पा मानगीय निर्विचन कुछ क्ष्म समझ में नहीं श्राता है। वहां देव-पूजा का हतजा महत्वपूर्ण स्थान था हो देव मान-विकली, प्रपत्नीयो स्थाया विकलीयजीती थे।

श्रन्य रमृतियों वी द्वानयीन स्थानामान से श्रानावश्यक समक्त पेनल इतना ही शानव्य है कि सभी समृतियों में देवन्यना एक मितिदित सस्था मानी गई है। मनु के बाद बाशनस्थ्य रमृति की महत्ता है। याश्यहरूप में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रजुर प्रमास में रुक्ततान गर्रव भारे पड़े हैं। श्रुतः विश्वेषया श्रुतावश्यक है।

#### प्राचीन ह्याकरण-साहित्य

प्राचीन व्यावरणधार्थी में दो नाम थिरोप प्राचीन है एवं उल्लेच है भगवान ब्राकार पाणिति तथा भगवान भाषकार वर्तमित । शाणिति की श्रष्टाध्याथी में प्रतिमा एवं प्रतिमानुका के बहुत धेवेत हैं। पाणिति का सम्म देमबीवनूर्ग वदासरतक में मी प्राचीन (स्तमान २०० दें पूक्त भागा गया है। श्रवः पाणिति वी यह मामग्री ऐतिहासिन दक्षि में बहुत ही महासपूर्ण ( u landmark ) है।

#### पाशिनि--

बहाष्पायी के निम्न सूत एउटन हैं:—
( i ) जीतिकार्य पायनो वेनम ३, ६६।
( ii ) वेदा महित्रंय प्रान्त ३, ६५।
( iii ) बातुरेवार्युनास्य ऊप प्रान्त ३, ६५।

- (iv) महाराजात्तथा चतु॰ हह।
- ( v ) इवे प्रतिकृतौ पंचम ६, ६६।

#### पतञ्जत्ति--

उपर्युक्त पार्शिनि-सूत्री की महामाध्य की निम्न-व्याख्या भी निमालनीय है:--

( ाँ ) अपयय इत्युष्यते । तमेन् नं श्रिष्यति शिवः स्कन्दः विशासः इति । कि कारवाम् । मीर्थेदित्यवाधिमात्वीः मकस्वितः । मवेशासु न स्यात् । यास्येताः सम्यति पुनाधौस्तासु मविष्यति ॥ महा० २, ४२६ । ( ii ) नीर्थमासिस्यार्थे सिमासिक्यार्थे . . . २ . २ २ २ ।

(iii) श्रथना नेपा चत्रियाल्या । संज्ञैवा तत्रभवतः 👯 २, ३१४

दन स्तों में तरकालीन प्रतिमान्यूजा की कैसी रियति भी—इसका मूल्याद्वन हम कर समते हैं। प्रथम स्तामं पूर्य देव-प्रतिम क्षा एवं पूर्वक मतुष्यों के परस्पिक सम्बंध पर निर्देग है कि उस प्रतिमा प्रयोत् प्रतिकृति का (जितकी पूजा करके पूजक क्ष्यपं जितिकों के तियों वह करता है - जीविकार्य, तथा जो वेवने के लिये गई। है—क्ष्यप्यं) विद्या नाम होगा जो देव कर (जितकी दृद शिता है) परन्तु इस सुर से पह पता नहीं कि स्तामा का किन देवों से क्षमिश्राय है। सम्प्रता मद्यों एवं नामों से क्षमिश्राय है। भाष्यकार के माध्य से शिवा, स्कन्द, विश्वाल इन देवों का बीच होता है। आगे तीतरे सुर ने पाणिति की पिता है—वासुदेव कर्जुन क्षादि देवों के उपालकों में उस्त प्रत्यय से अकादेश से बासुदेवक, क्रजुनक लिक्श होगा। वी सूत्र में महाराज (क्रवेर, सुतराष्ट, विद्यक तिक्शाद आदि देवां के उपालकों में उस्त प्रत्यय से अकादेश से वासुदेवक, क्रजुनक लिक्श होगा। वी सूत्र में महाराज (क्रवेर, सुतराष्ट, विद्यक तिक्शाद आदि दिन्पाल) क्षम्प भी यही निप्यत्वत क्षमिन्नेत है। पाव्यें ते प्रतिकृति में कन प्रत्यत सताता है—अस्त ह्वायमका प्रतिकृतिः क्षम्वः।

पाणिति-स्वों के उपोद्वात के अनन्तर महामाध्य के उत्पर के अयवरको पर यदि गृहसु में हिंद हालें तो तलालीन छमाज एतं उठमें अतिमान्त्रज्ञ के महत्व पर घड़ा भारी आलोक मिला है। प्रयम तो जिन देवों का मगवान प्राध्यम्भ ने पाणितिस्य को स्पष्ट करने ने की स्पष्ट करने के कि स्पष्ट करने के कि स्पष्ट करने के प्राप्त मिला में जिल आहेत के की भीतिमदिक के मीतीला में जिल आहेत पर पाठ को का ज्यान आकर्षित किया या वह यहाँ पर भी खंबम उपादेय है। दूबरे भीतों के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश है उसते दो तथ्यों की और सेन्द्रत मिला है। प्रथम उत्त समय में मिलाओं नी बड़ी माग थी अत्यया राजलजाने की इदिब के उपाय में वही बजवताय थोड़े हो शेप रह गया था १ दूनरे भीवें और 'मूर-देव' क्या दोनों एक हो सी नहीं है १ ऐसा ही अपहुत बीढ़े भी किया जा जुपा है।

'पाश्चिति' ना पतालित के उस सुदूर समय में भी वड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान था। भागकाले पाणिनि की 'भागवार' क्रकार उपयोगियत किया है। कता लेतक ने पाणिति के व्यवस्था को वेदाक्ष-स्ट्रक (शिता, क्ला, व्याकरण, निक्का, छन्द एवं ज्योतिय ) के समान ही मार्चीन मानकर श्रुति एवं स्मृति के उत्पात्त हतिहास एवं पुराश के पूर्व ही सुक्रनाहित्य की प्राम्या में ही हरकी भी समीदा की है। इस क्षत्वस पर एक सेकेत यहाँ प्रावश्यक है—स्वापि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (समायण एवं सहामारत) तथा पुराज की समीवा समीचीन भी परन्तु बीटिल्य का व्रार्थशास्त्र रह जाता। क्रुतः पहले उसकी सामगी का श्रवलोकन वर लिया जावे।

#### अर्थशास्त्र

कीरिल्प का धर्मशास्त्र ईश्मीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) है। उसमें देव-प्रतिमा-पूजा एवं देववास्थानों के बहुत संकेत थिसरे पड़े है। अपच कौरिल्म के सन्दर्भों से ऐसा स्विव होता हैं—देव प्रतिमा प्रतिहा वा वह एक अति सुमितिष्टित एवं सुविकसित समय था। केराक ने अपने 'भारतीय वास्तु-गालं में 'पुर निवशे' की प्राचीन परम्परा में कीरिल्य की देव की विवेचना की ही अतः उससे स्पष्ट है वास्तु-गालंग की श्रीतिकसित मनिदर तिक्रीयन सरमार्थ के समान ही कौरिल्य के अपनेशास की भी वही परम्परा है, जब नागरिकजीयन में देवदर्शन का एक अस्वयन महत्वपूर्ण धारिक ताह्वर्य था। खुर्गनिवशं के अध्याव में कीरिल्य द्वी विक्रित परम्परा का हह निदर्शन प्रस्तुत करते हैं:—

- ( i ) असरानितानिहतत्रयन्तवे त्रयन्तकोष्टकाम् शिववीस्रयणीरिवशीसिद्रागृहक्ष पुरसप्ये कात्येत् । कोष्टकाळयेषु प्रयोहेसं वात्त्येत्रताः स्थाययेत् । शाह्रौन्द्रयास्य सेताप्रायानि द्वाराणि वद्विः परिमाणा भत्तरत्रतावकृष्टास्पैव्यसेतुबन्धाः कार्याः । स्थादिशं च दिख्येत्रताः ।—सर्ये० ( सा० गा० )
- ( ii ) वासगृहं भूमिगृहं वसलकाष्ट्रचेत्वतिवधानम्
- (iii) "देवध्वजप्रतिमाभिरेव" (दे॰ निशान्तप्रणिधिः) "दैवतप्रेतकार्योध्यवसमाजेषु" (दे॰ व्ययसर्पश्चिधिः)

की टिल्प के समय प्रवचन में जिन देव-प्रतिमाओं जी पुरमध्य प्रकल्पना श्रमियंत है जनमें अपवाजित, अपतिहत जनस्त, नैजन्त, पित, नैअन्या, अभि देवो तथा श्री श्रीर मिद्रा देन दो दिवा से गडलें के हैं। इस देव दरप्परा में निदिक परम्य प्रधान है। परन्तु आने के खतराय ( यास्तुदेश्वरः तथा सालोन्द आदि ) में जिन देवो का चंडितिन है उनमे पौराधिक परम्यरा का भी पूर्य आमान प्राप्त होता है। श्रतः देव-परम्यरा की इस मिक्रम्य परम्यरा के हो आते की श्राप्तिकितित देन-परम्या प्रतिष्ठित हुई। आपस्तान्य पर पर की देवनामानकों में देशान, मिद्रती तथा जनन्त या संदेत है। अतः वेनजां (cf. D. H. 1, p. 96) का एत्दियक श्राहृत यहा ही मामित्र है। उन्होंने देशान से सिन्ध, मिद्रती से मिद्रत मिद्रती तथा जनन्त ने अपन का वोध माना है। दिरम्यादि यर यर (२-३-६) में उन्हिर्गित सिन्ध के विभिन्न मानों में मिद्रती से कही वास्त्रय में मिद्रती से कही विभन्न माने में मिद्रती से पहि ही स्त्र-त्री मानना ठीक ही (अमेंकि सिन्ध के विभन्न मानों में मिद्रती से एक नाम है)। मिद्रस से सावती हुगों से है (हुगौ-अपन्य के बन्ध को का माने में मिद्रत मी एक नाम है । सिद्रस से स्वराती हुगों से है (हुगौ-अपन्य के खने का माने में मिद्रत मी एक माने हिंदा भी एक है।

कीटिल्य के दितीब निर्वाचन से उस वास्तुगालीय परस्परा का परिचय मिलता है जिसन हारों की शलाशों (Door-Frames) पर प्रतिमाणों का निव्याच विदित है। यहाँ पर राजहम्में के हारों पर देवी-प्रतिमाणों एवं विदिक्षणों को निर्यों के सम्बन्ध में उन्नेस है। उतीय में देव प्रतिमाणों के सार-काय देव-पन्नों का मी निर्देश हैं।

### रामायण एवं महाभारत

कीटिल्यकन्तार की धर्मशास्त्रीय इस अन्यीचा से जर हम आगे बढ़ते हैं तो अनायास रामायस एवं महामारत के महाकाब्य-काननों के सुरम्य दर्शन में यन तन सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्स्य रूप हे होने लगता है ।

#### महाभारत-

महाभारत में पूरूष देवों, उनकी प्रभिद्ध प्रतिमान्नो तथा उनके प्रभिद्ध पीठों ( तीर्थ-स्थानों ) के ऐसे नाना निर्देश मेरे पटे हैं जिनसे यह सहज ही श्रनुमान तथाया जा सकता है कि महामारती प्रनिमा-पूजा-परभ्परा पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी। महाभारत के कविषय पूरे के पूरे श्रम्थाव तीर्थ वर्णन एवं वेयदर्शन पर हैं।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेतनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एव तीर्धभ्रमण सम्बन्धी प्रवचनी ने पारावण् से ऐना विदित होता हैं कि ये प्रवचन वैदिक एवं पौराणिय परस्पार के रीक्रमण्डालीन (transitional) हैं। देव प्रविमान्दर्शन-कन्य-पुरुष के पक्ष का वैदिक यानों के फल के ममकद मुस्पाहन किया गया है:---

#### उदाहरणार्थ---

प्रदक्षिण ततः इतता ययातिपत्तमं अनेत् । ; इयसेभस्य यक्षस्य फार्ल प्राप्तीति तम् वै ॥ महाकाल ततो गण्डेत निवतो निवतारनः । कोटितार्थिमपरशस्य वस्पेभफार्ल अमेत् ॥ वन पर्व =२. ४= ४३ धर्म तन्नासिसंस्थ्य वालियेसन्वापनायाः =४-४०२

यन-वर्ष के = 2, = 2 अप्यायों में जिन देव-गतिमाश्रों तथा देवी-गतिमाश्रों का उद्धित है उनमें महाकात, शंवन पेंड्बर, भीमा, निरालगायि, कामास्या, वामन, खादित्य, स्एसती, पूमावती, महन्याँड्बर, कालिना, चन्द्र आदि विशेष उत्तर्स्य हैं। श्रीपुत इन्तावन महाचार्य (of. 9. 9. p. x x vii) हा कवन ठीक ही है कि इन देव-गतिमाश्रों के पीठ हार्यों की दिनी श्रीपिक प्राचीनता प्रतीन होती है कि उनना अन्येपण एवं उनका अग्रीन हमानी होती होती श्रीपिक प्राचीनता प्रतीन होती है कि उनना अन्येपण एवं उनका

महामारत के मतिमा विषयक कान्य निर्देशों में भीम की आश्रती प्रतिमा ( की पर्य का १२, १४ १६) तथा एकलव्य के द्वारा आचार्य मेंग की मतिमा-निर्मिति आदि कानेक उपाएमान पर्य मंग सभी आनते ही हैं। महामारत की रून नियम के नाममा में आदि ( ७०, ४६ )। अनुशासन ( १०, २०-२१ ) आहरानिषक ( ७०-१६ ) रिरोज कहत्यन के उद्योग के। युर्ज है। इसके आजिनिक महामारत में शिवस्तिम, शालप्राम एवं आहमनियान्त्रण के निर्देश में निर्देशपायना की पीराधिक परप्रत पर भी पूर्ण लेकत आपत होता है। पुण्डरीकतीर्थ में मैक्युची मृति शालप्राम के माहास्थ में महास्थती निम्लानितित मारती निमालस्थी के स्थान

"शास्त्राम इति वदाती विष्युत्ज्ञ्वाकर्मक" = 14-124

इसी प्रवार ज्येप्टिल तीर्थ में शैयी मूर्ति के वर्णन में "तम विश्वेरवर्ग रष्ट्या देग्या सह महाबुतिस्। मिनावरक्षयोग्रॉकानामोति पुरुष्पर्यम ॥" ८५-१३४

श्रिपिच

नन्दीरवरस्य सूर्ति तु रष्ट्वा ग्रुच्येत किस्विपै: २१, २३ प्राक्षी मूर्ति पर भी इस निम्न प्रयतस्य से प्रकाश पहता है:— सतो मध्येत शालेन्द्र ग्रहास्थानमञ्जतम् सत्राभितस्य राजेन्द्र ग्रहार्थे पुरवर्षम राजस्यारस्योधार्या फर्स विन्द्रित मानवः।

श्रस्तु। इसी प्रकार रामायण में भी देव-प्रतिमा एवं देव रह, देव-कुल श्रादि निभिन्न श्रावंक एवं श्राच्ये की परम्परा पर प्रोज्य्यल प्रकाश पढ़ता है।

प्रतिमा-विश्वान की शास्त्रीय-परम्परा व्यं स्थापत्य-परम्पर दोनी पर ही यौद्ध धर्म एवं नैनधर्म ने वड़ा प्रमाय जाला है। सत्य तो यह है कि प्रतिम-निर्माण के स्थापत्य वीशल में बीद्ध प्रतिमा-निर्माताक्षों ने सुन्दर तीशल दित्याचा है। ब्रतः यद्यपि इत प्रेष का प्रकृत विपय हिंद्दु-प्रतिमा-निर्माण-विश्वान एवं उसकी शाधारमृष्टि प्रतिमा-निर्माण-विश्वान एवं उसकी शाधारमृष्टि प्रतिमा-पुत्रा परम्परा ही विशेष विज्ञान की सात्रीय प्रतिमा विश्वान या हिन्दु-प्रतिमा शास्त्र के स्वीताल वीद्यों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य को अवलाल की परण्या पर पुत्र कामाभी हत्त्वात होती है। बात वैनकीं (See D. H. I. p. 98) जा भी यही कथन है। वीद्य एवं जैन सारित्य से प्रतिभोषातना एवं प्रतिभोषातना—दोनो की ही परम्पराश्चा पर पूर्ण श्वामास मिलेगा।

श्रस्त विस्तारमय से इन सन्दमों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही संवेत श्रमीत है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती सहस्य ही समुस्त्वापित किया है। पुराण तो प्रतिमा-पूजा के धर्म अर्थ है है। एवं पुराणों ते प्रमावित पुराणेतर वियुक्त साहित्य वैते कात्य, नाटक तथा श्रास्त्वापिक श्रादि शाचीन तीकिक साहित्य को भी इन स्तम्भ में परिगणित नहीं विधा नया है—क्यों कि इंग्लीय शतक के प्रास्मों से ही इस परम्पता की पूर्ण शिवार पर पूर्ण ऐतिशिकक प्रामायण श्रमत होता है।

# प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

#### विकास पर्व प्रमार

[ पुरातत्त्र-स्थापत्य कला, श्रमिलेख, सिकों एवं मुद्राशों के आधार पर ]

प्रतिमः पूजा की प्राचीनता की समीवा में साहित्य, पुरातत्व क्वादि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन संस्था के प्रचार-प्रामास्य पर प्रकाश डालने की प्रतिम की गई भी उनमें भारत के प्रभुत प्राचीन साहित्य पर निगत श्रम्याय में एक सरसरी हृष्टि डाली जा चुंकी है। अब कम-प्राप्त इस क्रप्याय में पुरातलान्वेषण में प्राप्त सामग्री की मीमासा से इस स्तम्म की श्रमण करना है।

#### स्थापस्य एवं कला

स्थापन एवं कला की प्रतिमान्यक सामग्री की हम दो मागी में प्रिमाणित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व परं वेदिक-मालोतर । वैदिक-मूर्त से हमारा तासपर रिप्यु-पाटी ने सम्यता में प्राप्त कर सिक्क पूर्व परं वेदिक-मालोतर । वेदिक-मूर्त से हमारा तासपर रिप्यु-पाटी ने सम्यता में प्राप्त काला सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक्क सिक्क सिक्क सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक सिक्क सिक

# पूर्वेतिहासिक – वैदिक-काल-पूर्व प्रतिमस्य

शिन्यु पादी की ब्राउ पुरास्त सम्बद्धा को रिद्धानी नी पूर्वेदिसानिक गंशा प्रदान की है। मोहरकोरको स्त्रीर हरूप्पा के प्राचीन गांस्युनिक मरनानरेग्से की गुराई में जिला विभिन्न पुरास्तार्वेपकार्यक पदार्थी (Objects) की क्रांचित पूर्व हैं उनमें सचित्र गुनार्वे (मनुष्य पूर्व बसुन्दारिमार्थे किन पर निधित हैं) रिविध विभीने (ोो सहसक्षीन मुनिका न्ला-मैनव के परिचायक हैं) यर्तन, भाषड छादि नाना चित्रों से चितित एयं गुगरंजित बलाइनियों के साथ नाथ पायाजा-प्रतिमायं विशेष उद्धारानीय हैं। सर जान मार्शल महोदय की इस विषय भी खार्यपण-प्रमीदा विशेष मन्त्रपूर्ण हैं। लिह्नाइ ति अतीक पदार्थों के यहल निद्यांनी से एवं वैदिक-याहम्य में स्थित शिर्ययेगी—किङ्ग-प्रतिमा-मूनक - इस देश के मृत नियानियों के प्रति सेनेत से, विद्यानों का (मार्शल, चान्दा खादि) यह छान्त्रत तियान्योंनी एवं सेनत ही है कि ये अतीक तत्त्रस्तीन पूजा-परम्परा (लिगोपलसना) के परिचायक हैं।

आगे उत्तर-गीठिका में शिता-िकान के शास्त्रीय-विद्धातों की गमीवा के अवसर पर प्रतिमा मुद्राओं पर प्रविचेचन के लिये एक अध्याय की अवतारमा की जायेगी। रिन्दू, वीद्ध, जैन-सभी प्रतिमाओं में मुद्रात्रों का योग प्रतिमा-िकान का एक अनिवार्थ अंग है। प्रतिमा मुद्राओं में योग-मुद्रा, वरर, व्याख्यान एवं भान-मुद्राओं के समान ही एक महत्त्वपूर्ण द्वारा है। इस योग-मुद्रा में आपी-वार्या विद्याप विद्याप विद्याप की प्रतिमा मुद्रा है। दिन्दी प्रवृद्ध मुद्रा में कि स्वाचीन की स्वाचित्र की प्रतिमा की प्राप्ति से विद्यानों ने असे खिल-प्युप वित्त की पूर्व (Prototype) माना है। इभी प्रवृद्ध मान बुद्ध है। इन नियों में प्राप्त समी मुद्रा हो के अधिवृद्ध व्याद व्याद व्याद की प्रतिमार्थ (माना पार्वती) एवं पुदाय उपलब्ध हुई है। इन नियों में प्राप्त समी मुद्रा हो के अधिवृद्ध वर्ष होते हैं। अत्यत्व आरल्प कार्य व्याद की निम्म विद्यर सैल्यक की इष्टि में तथ्योद्पाटक हैं ----

"The excavations at Harappa and Mohenjadaro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolethic period"-M I. Scul. in the British Museum p. 9 - अर्थात् हरणा और मोहे-जदाशं की खुराई ने यह पूर्ण प्रामास्य प्रदान विया है कि योग-मुदाओं में मानव एव देव-प्रतिमाधी की (श्रासन एवं स्थानर दोनों रूपों में ) उस सुदूर श्रतीत युग में पूजा विद्यमान थी। मार्शल एवं मैंथे ने इस पूर्वेतिहासिक हाल की सम्यता में प्रती होपामना (जिसमें लिय-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी-पूजा श्रादि पूजा-परम्पराश्रों के पूर्ण श्रामान प्राप्त होने हैं ) पर प्रगल्म एवं पारिवत्य-पूर्ण प्रविवेचन किया है। उनकी गरेपणाश्रों का साराश यही है कि उस श्रतीत में भी यह परम्परा श्रपने बहम्पी विकास में विद्यमान थी। निरोप शातब्य में लिये पाठानें को मार्गल की धी। हेरजदादी ऐसड इन्डस येली मिनिलेजेसन' (मंग प्रथम-ए० ५६ में पापाशनिता वी निक्रेप समीचा दृष्ट्य है) नामक मधिद्र पुस्तक एवं मैके वो 'क्दर एवसकेवेशन्स ऐट मोहेन्जदाहो' नामक (प्रथ प्रथम-पृ॰ २५८-५६ पर मृत्मय भाडी पर चित्रित प्रतिमाश्री की स्याख्या विशेषरूप में द्रष्ट्य हैं) पुस्तक पठनीय हैं। कुछ विद्वानों ने (दे॰ K. N. Sastri's The Supreme Deity of Indus Vallet) ने इन प्रतिमात्री को इस-देवता-पूजा (Tree God) में मध्यन्तित क्या है जिससे लेलक की घरणा पर कोई झायात नहीं पहुँचता। इस्तु, विन्धु-गन्यता की जो रूपरेगा इस विषय की समीदा में विद्वानों से

सोज निकाली है थैसी ही रूपरेप्पा श्रम्य नाथ सम्यताश्री (जैमे टिगरस की यूपरेट-पाटी की सम्यता) में भी प्राप्त होती है। श्रदाः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमान्यूना सम्पूर्ण मानव-जाति की एक प्रकार से श्रद्धि प्रस्तान संस्था कही जा समती है।

सिन्यु रुभवत के उस प्राचीन युग के श्रान्तर प्रतिमान्युजा श्रायना प्रतिनेपायना के स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाकृतियों भी परम्पर विन्धित नहीं मानी जा सबती है। परन्तु इश्लीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सम्बता के ऐसे निदर्शनों भी श्राविन्ध्य्य परम्पर्य प्रविन्ध्य परम्पर्य के प्रतिकार कि स्वाप्त के सिन्दर्शन भूमि के श्रायनायवाँ में ही ऐसे हैं उननी माणित के लिए न तो निशेष प्रयत्न ही किये गये हैं श्री को नियं में में में के स्व क्षायन नहीं हुए है। श्रात लगामा वर्ष श्राय कर स्थामा को तिमिराइत किये हुए हैं। जिन प्रकार-विराणों ने इस परम्परा को लिमिराइत किये हुए हैं। जिन प्रकार-विराणों ने इस परम्परा को लीमित बनाये प्रवाद है। श्रुवत है। श्री अतुनान लगाया ही जा चुना है। श्रवतु , पूर्वितिशिक्त काल के स्थापल निदर्शन एवं कना-कृतियों के इस श्रात संविष्य निदर्श के उपपत्त आप रितिशिक्त राल की एतिहिययक सामाय प्रवत्त विया जाता है। इस प्रातायय वो विरत्तर समस्य प्रवत्त विया जाता है। इस प्रातायय वो विरत्तर समस्य प्रवत्त विया जाता है। इस प्रातायय वो विरत्तर समस्य प्रवत्त विया जाता है। इस प्रातायय वो विरत्तर समस्य से हम स्वा-रूप ने ही प्रवत्त वर्षों।

# ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

- (i) लीरियानन्दन गढ में स्थित चैदिक रूमगान सूचक टीले की जो खुदाई टी स्लाक (T. Bloch) महाशय ने की है उसमें स्वर्ण पत्र पर एक स्ती-प्रतिमा शंनित है। इसे ल्लाक महाशय प्रश्नी देशी की प्रतिमा मानते हैं कुमार खामी का मत इसके पिपरीत है, वे इसे सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में मदि रेपा जाय तो प्रतीकोपायना एवं प्रतिमा-व्यायना में विशेष मेद नहीं। प्रतिमा गृजा-परम्परा को अपिताइन श्रव्याविन मानते वाले ही इस मेद को बहावा दे बेठे हैं। श्रस्तु, ल्लाक भ्रवादावत श्रव्याविन मानते वाले ही इस मेद को बहावा दे बेठे हैं। श्रस्तु, ल्लाक भ्रवादायन इस प्रतिमा को वैदिक-तुमीन मानते हैं।
- (11) के बी॰ जालान (पटना) महाशप के क्ला चयन में एक खर्य-पन पर जिन दो स्थानक पिनों की रचना है उनकी के बी॰ जायववाल ने हर एवं पार्वती माना है तथा हम कृति का काल मीर्यकाल निर्यास्ति किया है।
- (111) अयोक-स्वभ्म के चिनों एवं आश्वाक के दिला-लेखों से भी तत्वालीन प्रतिमा-पूजा अथना प्रतिकोषासना का अनुमान लगाया जाता है। अशोक-स्तम्भों ने शिजा-लेखों से प्रतिम मुजा एवं प्रतीकोषासना का मंदेत प्राप्त होता है।
- (१४) डा॰ जितेन्द्रनाथ पैनर्ज महोदय ने अपने प्रयमें (See D H I p. 108) मौप-रालीन अथवा गुग-वालीन जिन दो स्वन्छन्द भूतियों का निदर्शन अस्तुत क्या है-उतने तो तत्कालीन देव पूजा-प्रतिमा के भ्रामाएप पर विविक्तना नहीं की बा रुपती है।
- ( v ) वितय किन यन्न यन्निकी महामितमाओं की, वेषनगर दीरराजन तथा पुद सावय के प्राचीन रुपानी में मासि हुई है उनके पुरात्विदियों ने ही ईरागिय पूर्व

इतियाँ माना है। उन पर जो शिला लेख खुदे हैं उनमें मिश्मिद्र नामक यदा के उल्लेख से एवं मिश्मिद्र यद्य की पूजा गाथा का संकीतंन वीद ( संवुत्त-निकाय १-१०५) एवं जैन ( सूर्यमुक्ति) अर्म-कट्यों में होने के कारण तत्कालीन प्रक्रिमा-पूजा-मराप्यय पर इन स्थापस्य निदरीनों से दो सर्वे नहीं हो सकतीं।

(vi) पारतम-स्थापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहानिको ने यद्भि प्रतिकात (यदि लायाथा) माना है और इसको मौर्यकालीन इति उहराया है। इसमी बेदी पर कलाकार कुणीन के नामोल्लेज से तस्कालीन यद्ध-पूजा प्रचलित यी इसमे क्रिकनो राज्देह हो छक्ता है?

कुमार खामी ने इसी काल को एक श्रीर यह-मूर्ति का निर्देश किया है जो देवरिया में शत हुई है।

(vii) यरहुत की जला-कृतियों में यद-प्रतिमा के प्राप्तुर्थ को देलकर भी उपर्युक्त निष्कर्प दृढ़ होता है।

दि० १—पूर्वो की पूजा-परणया नाग-गूजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्थ-संस्था ही मानी जा सकती है। अनार्थ नाग-पूजा के नाना पटकों का उत्तरपार्ती आर्थ पूजा-परम्परा की नैप्णय शासा में, जो सम्मिश्रण देस पहता है, उससे यह आकृत सम्मा में आ सम्मा है। इप्यन्तीला मूर्विमों में कालिरहन, चेतुक समन, अधिस वंहार, वेशिन विनाय, आदि विजय अनार्थ-देशता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अयच इच्या के माई यलसाम की शेपायलार-इस्पना तथा उनका स्थापत्य में आर्थ-नाग-प्रथं मानुय रूप में विजय भी इस तथ्य का निहरीज हैं। 'शतिमा-मूना का स्थापत्य पर प्रमाय' शीर्यक अयोव अप्याय में इस विषय की विशोग मीमाना की जायेगी।

ि १ — इन प्राचीन स्मारको के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य वह निदर्शनीय है कि इंग्रांस पूर्व नक्ता-हिसी में जिन अपन्तर-देशें ( वहाँ, नामों, विद्धों, किन्नों) के प्रतिमा-विगय प्राप्त होते हैं उनमें आपे के प्रविद्ध वैदिक अपना परिपुक्त देशों का न तो विशेष प्राप्तय हिमोन्स होगा और न पारम्पर्यस्पोद्धाना। बहाँ तक बीद स्पापत्य-निदर्शनों की साधा है उनमें बद्यपि वनन्तर एक और प्रकाश सहायक देशों के रूप में परिकृत्य एवं चिवित है तथापि प्राप्ताय अनार्य देशों का है किन्दे प्राचीन जैन लेएक व्याप्तर देशों ( मण्यस्य देशों ) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निम्पर्य अपनेत न होगा कि स्वपित विदेक आर्य देशों से पीराधिक देशों का सावान्त उदय से रहा या वहाँ अनार्य देशों की परम्पत का मी उत्तर वैदिककाल में कम प्रावस्य नहीं या।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतियय देव-प्यव-त्वम्मी की प्रावि हुई है। देव-प्यव-त्वाभी की निर्माण-परम्पार वेदिक यह के सुग्रहाम्मी से सम्मतः उदय हुई है। प्रायेक मृत्य वह में पुरस्तम का निर्माण उस वह का स्मारक मात्र ही न या, वस्त् वन्नमान की कीर्ति सा यह विद्वा भी पा प्रवात स्वतान्तर पाक्ष वह देवनावृत्वननिर्माण एवं देव-पूजा वस्थ्या वनभी सो देवलायतन विशेष में उस देव-विशेष की अन्त-त्वाम-स्थापना भी प्रचित्त हो चली। सम्प्रद्वाण-प्रचार में 'इन्द्रण-क-विक्ष्य' पूर्व एक वहुत वह प्रध्याय है। वागहिमिदिर की बृहत् संहिता में भी 'दःत्रज्ञज-सत्त्व्य' नामक श्रम्याय है। श्रतः प्राचीन स्थापन में देवस्ताभ निर्माण एर शास्त्रीय वरम्यत है जो श्रति प्राचीन है। यहते पर स्वाय स्वयम्पन में देवस्ताभ निर्माण एर शास्त्रीय वरम्यत है जो श्रति प्राचीन है। वहीं पर वाहुदेद प्रतिमाशों में कंकरण एर्य प्रदुष्प के सालन्यज्ञ एर्य मदस्य अप भी हभी कोटि में शासि हैं। वेतनगर में श्रानिक्द की भी एक महित्या प्राप्त हुई है जिसकी 'स्मुख्यदाजा' की भी वर्षा परम्पत्त है। ग्वासित्य स्टेट के प्रयादा नामक स्थान पर ईरानेय-पूर्व प्रयम शतक का पापाणुस्तमम इत तथ्य का समर्थन करता है कि संक्रयण्य सानुदेश को ध्वाता सालध्या थी। वेवनगर की ईरानीय पूर्व तृतीय शतक के वट-स्तम्य पर प्राप्त निष्य मुद्राग्रों से उनकी कुचेर-वेशवण्य-पाज नी कल्यान ठीक ही है। इसे प्रमार कानुप जिता में क्षेत्रपुर तहरील में स्थित लालमात नामक स्थान में जो प्राचीन राज प्रस्तर-प्रयस्त प्रस्त हुए हैं उनमें भीहिनेदे? खुद्र हुए है। विहेश की प्रचित्त की है। श्रतः ईरानीय पूर्व दितीय शतक के बहुत पूर्व ही भातिकेय पुना-परप्पर पूर्णस्प से प्रचलित थी।

राव (गोपीनाश्वा) महाराय ने (cf. Hindu Iconography p 6-7) हिंता-पूजा ना स्मार्क निवन्धन गुडीमल्लम म प्राप्त किंग प्रतिमा (जिसे उन्होंने वरहुत-स्थापस्य ईशवीय पूर्व हिंतीय रातक का हा समानानान साना है) में यही मुस्द निष्ध्यं निवाला है कि ईशवीय पूर्व कई शताब्दियों पूर्व हस देश में प्रतिमान्यूना पूर्व-स्थ से प्रचलित थी। वेननगरीय गरड-स्तम्भ के बाहदेन प्रतिमान्यूना के प्रमाण पर मंत्रेत किया ही जा जुका है। खता ईशा से वर्द शताबिदयों पूर्व यिव पूजा एवं विष्णु पूजा (पीराणिक पर्म की रीन एवं वैष्णव परणाराखों) की पूर्व प्रतिष्या हो जुकी थी।

#### शिजा लेख

स्थापत्य एवं क्लाकृतिया थे इस दिग्दर्शन के उपगन्त ग्रामाचीन शिला-लेखों से भी प्रतिमा-पूजा की प्राचीनवा का प्रामायय प्रस्तुत किया जाता है।

देशबीय शतक के प्रारम्भित एवं उत्तरकालीन माना प्रमाणों से तस्कालीन प्रतिमा-पृज्ञा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर ब्रद्ध किसी का भी सन्देह नहीं है। ईशबीय-पूर्व प्रतिमा-पृज्ञा की प्राचीनता में जिल स्थापत्य एवं कलाङ्किया के साह्य का संवेत उत्तर किश गया है उनका बहुसैस्यक देशबीय-पूर्व वालीन शिल लेखों से भी पूर्ण पीपण होता है।

शिला-लेखों म विश्वविश्वत अशोक के शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है ? उन शिला-लेखों के ममँत विद्वानों के दिया नहीं है कि उस सुदूर असीत में अयोक के ये शिला-लेख ता-काशीन अन भर्म-विश्वास का आमास भी देते हैं (यथि उनका प्रमुख उद्देश्य कीत में मिताओं का प्रचार मा) । अशोक के चतुर्थ मस्तर शिलालेख (Fourth Rock Edick) के प्रथम माग में 'दिव्यानि रूपानि' शब्द आया है । इतका स्त्रास्त को ते व प्रतिमा ही हो बनता है। रूप, ते, तत्र, विश्वह, विम्य, प्रतिमा, मूर्ति आदि शब्द वर्षाय को ने मिताओं को देव प्रतिमा ही हो कितन्त्र नाथ बैनमी आदि स्थानिद (See D. II. I. P 100) इस सन्देषे (अयोद दिव्यानि रूपानि) का एक-मान शिलामक महत्व वताते हैं। देवतावतन क्री प्रतिमान्त्रा का उनमें आमास नहीं, तथापि उनके इस नित्यह देव तथा है में वितायन नहीं, तथापि उनके इस नित्यह

को छिद्धान्त-पञ्च नहीं माना जा सकता। राहित्विक प्रामास्य जी पूर्व-प्रस्तायना में प्रतिमान्द्रजा की खाति प्राचीनता पर प्रमारा बाला जा जुका है। खतः ईरावीय पूर्व तृतीय रातक ( ग्रारोक काल में ) जन घर्म की यह सुदृह संस्था धी-स्ट्रिमें विचिक्तिमा समीचीन नहीं।

प्रतिमान्यूना के इंग्रवीयन्यूर्व शिलालेखीय प्रामाण्य में द्वाभीवाडा, नागरी, वेसनगर, मोरावेल, कुना न, मनुष (बाझी)–शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है।

#### घोष।एडी

(हाथीवाडा) उदयपुर (राजस्थान) के पोणायडी नामक ग्राम में स्थित एक वर्षी यापी (वावलो) की मिलि पर निम्नाद्वित लेख श्रद्धित हैं:--

 (1) कारितोषं राद्यः भागवतेन गात्रायनेन पात्रायोषुत्रेष्ण सर्वतातेन भरवत्रेष-पात्रिना भागवद्भ्याम् संवर्षण्यसपुदेशभ्याम् भनिह्वाभ्यां सर्वेश्वताम्यां पूत्रा रिखामाकारो नारायण्यादिका ।

श्रपोत् नारायण बाटिका में स्थित सर्रेश्यर, श्रप्रविहत संबर्धण श्रीर बातुरेव की देवतायतन पुष्करियों की वह भिक्ति, परम भ गाउ (वेंच्छव) श्रप्रकोषपाजी, पराहर-गोरोहरसा माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई ।

इस ग्रिलालेरन की तिथि डा॰ भराडारकर ने ईशनीय पूर्व प्रथम शतक माना ई (संभ-वतः इससे भी प्राचीनतर )। श्रतः निर्विवार है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिस्ति था ।

वापी , क्प तडाग , देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्त-गरम्परा पूर्ण-रूप से प्रतिपिदत थी । एवच देवों में वासदेव-मतिमार्थे प्राप्त रूप से प्रचलित थी ।

पूजा-रिशा-प्रावार' की ब्याएमा में विद्वानों में मठमेर है। रिशानों वा उत्तरा पूजा-रिशाल है। रिशानों प्राचीन वारतुप्रात्मिय परमारा में प्रतिमा वा बोधक है। प्रावार को घेरा (enolosure) कर करते हैं। येने तो प्रावार का वारदुर्प्रार्थमें प्राचार हो क्षेत्र का प्रावार का प्रक्र क्षीमा (Court) है तथायि यहाँ पर मेर मत में मठकर के के में ती वह मरावार 'पूट' या 'क्षानुट' (दे रु लेखक का प्रवाद - वास्त्र') न हो वर खाकारा-मददन ही हो जहाँ पर हन दोनों देवों वी प्रतिमार्थ प्रतिस्तित की गयी भी । इसने क्षातिरक्षा यह भी स्थान देवा है जा प्रावार में देवायावता वो हत का निर्माण वायावारा-दिवारों ने ने दोश र क्षातिरक्षा यह भी हमा है कि तम प्रवाद का प्रक्रा प्रकार हो हो तम हम हम हम हम स्थान वायावारा-दिवारों ने ने दोश र क्षातिरक्षा पर स्थान प्रवाद का उत्तरप्रवाद न कर राखी हो।

#### वेसनगर

देवतायतन के स्थित-प्रमायय में ऋष प्राप्त झन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापस्य एवं कलाऊतियों ने स्तम्म में किया जा चका है।

#### मोरावेल इन्स्फिप्शन

ऐसे ही और भी धनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सक्का निर्देश धनायश्यक है। इंश्वीयोत्तर गुन्त कालीन धनेक शिला-लेख हैं किनसे प्रतिमा पूजा की परम्यत पर प्रमाण प्राप्त होता है। एव महाश्य ने (cf. H. I. p. 7-8) ऐसे रिख्ता-लेखों में उदयिगिर-गृहा-शिला लेख (विवसे विच्यु के लयन-प्रााय —Rock-cut Shrine के वरेत काय-ग्राप श्राप्त प्रिवालय का भी संके हैं); मिटारी पाषाय-स्तम-शिलालेख (जिस में स्कन्दगुन्त कालीन शाईंत-देव के देवालय की निर्मित की स्वना थै); विश्वकर्म का नाक्य-शिलालेख (जिस में स्कन्दगुन्त कालीन शाईंत-देव के देवालय की निर्मित की स्वना थी। उल्लेश हैं), इंशन-पाषाय-रिखालेखर (असमें महाराज मातृविच्यु के हारा जनार्दन के देवालय की विस्वना पर विवसित हैं) हिस्तवर शिला-लेखर (जिसमें स्वामा महारेन—के प्रतिवास के विस्वना पर विवसित हैं); विस्तवर शिला-लेखर (जिसमें स्वामा महारेन—के प्रतिवास के विस्वना पर विवसित हैं) निहान की शिला-लेख इंशनीयोत्तर कालीन होने से इनकी समीहा का यहाँ पर ध्रमस्त शीला कि वह पूर्व रूप में परिला किया जा चुंडा है कि इस पर में ईसा से बहुत पहिले प्रतिमान्त्रमा में वैप्युव वर्ष से पर शैल-पर्म क्वा रहन देव प्रीयाल महापर्मों की स्थल करने वह असी भी?

#### सिक्के

भारतीय एवं विदेशीय पुरातत्य-श्रन्वेषकी (Archaelogists) के द्वारा श्रन्विष्ट विभिन्न-शालीज जिजके देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-एहाँ (Musuems) में एकतित हैं जो भारतीय-विशान (Indology) की श्रनुपम निधि हैं।

इन तिक्यों से यहुत से ऐसे पुरातन निक्षे हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उचावना की प्रतीक-मरणवा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर ही सुन्दर मकाश पहता है। इन विक्कों पर जो प्रतीक क्रयपा प्रतिमा-चिन सुदित हैं उनमें प्राय सभी देवों एवं देवियों के दर्शन होते है। शिंग एवं वासुदेव--विप्तु की तो प्रधानता है ही, लक्सी, प्रश्ने, शुक्रमस्य, स्कन्द, कुमार, विश्वाल, महानेन, इन्द्रे, ज्ञानि ज्ञादि पूच्च देवों की भी प्रतिमानें खद्भित हैं जिनते गौराणिक नदुदेववाद की प्रश्मा का पूर्ण ज्ञाभास तो प्राप्त ही होता है साथ ही साथ प्रतिमान्त्रण का एक ऐतिवासिक मानाय्य भी हस्तायत होता है।

सिनको की इस नियुत्त-सामयी का यहाँ पर एक दिग्दर्शन ही क्यांश्ट है। मत मतान्तर, तर्क वितक ने नितयडावाद म पढ़ना तो एक मुद्रा-विकार (Numsmatist) का ही विषय पा तकता है। एक तय्य की और यहाँ पर प्यान देने की बात यह है कि मिनको ने मतीको अपमा प्रतिमाशों से यह सहक अनुभान लगाया जा सकता है कि जिस समय वे सिनके मिनते हैं उस समय प्रतिमा विज्ञान अथवा पतिमा-निर्माण-कला आवस्य विकति की अपमय पितां विज्ञान अथवा पतिमा-निर्माण-कला आवस्य विकति के अपन्य को स्वता का मुख्ताहुन तो इसी स हो जाता है कि कुकान मुद्राक्ष भे महाराज किन्छन के स्वता का वित्रण किया है वह मान्यार-एवायत में शाक्यमुनि (बुद्ध) की मितां से विक्तुल मिलती जुतती है। प्रसिद्ध प्रतिका नित्र कुमारस्वामी का यह कमा किता संगत एवं सत्य है हिल्ला कि अपने कि स्वता कि कुमारस्वामी का यह कमा वित्रण संगत एवं सत्य है हिल्ला कि अपने कि स्वता से ति कि स्वता मान्य प्रतिका सित्रा से सित्र स्वता स्वता से सित्र स्वता मिता प्रतिका स्वता प्रतिका सित्र स्वता मितां सित्र कि प्रतिका स्वता सित्र है। दिला प्रतिका सित्र स्वता सित्र है। दिला प्रतिका सित्र स्वता सित्र है। कि प्रतिमा मुद्राओं से अतिसित्र है। क्षार प्रतिका स्वता स्वता से कि प्रतिमा मुद्राओं से अतिसित्र है। क्षार प्रतिका सुद्र मी निस्तर्य है। वित्र से दिला मुद्राओं से अतिसित्र है। क्षार प्रतिका सुद्र से मितांत है। क्षार स्वता से करा देशा निहित्त है।

हसने अतिरिक्त यह भी निस्तर्य संगत ही है कि प्रतिमा मुद्राश्ची ये अतिरिक्त प्रतीप-मुद्राश्ची पर अदित अथवा चित्रित पर्येत, पद्यु, पित्र, ष्ट्यु, कमल, च्या, दरद, पट श्चादि मुत्रीकों की गामा भी देवगामा ही है। आगे प्रतिमा-शत्त्वण में वनह पर विभिन्न देवों एव देवियों ने प्रतिमा-लक्ष्मणों में विभिन्न मकार भी मुद्राये—वाहन, आयन, आयुप, वस्त, आभूपण, आदि पर जो सरिक्तार चर्चा होगी उन सन्ना गर्दी मर्म है—देव-दिशेष क मुद्रा-विशेष उन देव भी पूरी कहानी वहते हैं।

ब्रश्त, ितनो के इस ब्रीवादातिक प्रयस्त के उपरात श्रव करेन में कतिक्य सिक्तों का संकीतन ब्रावस्थक है। इन विक्तों की सभीता में जिन-जिन प्रयान देखें इपया दिवसे की प्रावस्था से तत्कालीन प्रतिमा पृजा-पर्याय पर प्रकाश पहला है उन्हीं की प्रयानता देकर हम इस विपय की मीमाशा करेंगे। विस्तार-मय से तालिका रूप में यह रिस्ट्रीन क्राधिक रोजक ही जबता है।

| करमी    |           |            |                |
|---------|-----------|------------|----------------|
| प्रतिमः | स्थान     | रा जर्बंश  | समथ            |
| गजलदमी  | वीशप्त्री | ×          | ই০ দু০ বৃ৹ হ্য |
| >>      | ×         | विद्यासदेव |                |
| "       | ×         | शिवदत्त    | •,             |
| **      | श्रयोध्या | वायुरेव    | ,              |
| 11      | उन्जिपिनी | "          | ;              |

हि॰ — गज लक्षी भी गुद्रा इतनी जन प्रिय एवं प्रशिक्ष भी कि यहुत के विदेशी गाशकों ने भी इनको अपनाया था। इनमें Azilises, Rajuvula तथा Sodasa निशेष उल्लेख्य है। कुमाग्स्तामी के मत में इन विदेशियों भी गुद्राकों पर पद्मवामित्री नत्तालया लक्ष्मी श्रद्धित हैं वो लक्ष्मी भी तीन प्रसिद्ध श्रद्धाद प्रभेदों (types) में तृतीय प्रभेद हैं।

| प्रभेद है।  |                 |            |                |  |
|-------------|-----------------|------------|----------------|--|
| लदमी        | उरजायिनी        | ×          | ई० पू० दि० रा० |  |
| 17          | मथुरा के हिन्दू | व्रवसित    | से ई० प्र० श०  |  |
| (विनागज के) | राजा            | दुद्भित्र  | **             |  |
| ,,          | **              | सूर्वमित्र | ,,             |  |
| * 11        | **              | विष्णुमित  | **             |  |
| 37          | 33              | पुरुषदत्त  | 31             |  |
| "           | 77              | उत्तमदत्त  | 27             |  |
| 57          | **              | बलभ्ति     | "              |  |
| 57          | 7)              | रामदत्त    | "              |  |
| 1)          | 23              | कामदत्त    | .,             |  |
| 17          | मधुरा के सूत्रप | शिगदत्त    | 29<br>33       |  |
| >1          | ,,              | इगमस       |                |  |
| 17          | >,              | राजडुल     | 27             |  |
| ,,          | "               | सीडप       | 99             |  |
|             | प्रकलाल         | भद्रघोष    |                |  |

डि॰ १--भारतीय यूनानी-राजा श्रन्तक्षेत (Pantaleon) तथा Agathokles चे तिकों पर चितित श्रनी-प्रतिमा को कुमाररवामी ने 'श्री कड्मी' तिद्ध किया है--जो डा॰ जितेन्द्रनाथ चैनजी के मत में सर्वथा संगत है। डा॰ चैनजी साहब के स्पन्तिगत

विचार में इस चित्र की 'यद्मिणी श्रश्वमुखी' माना जा सकता है।

मारतीय-शिधियन राजवंश वी एक अनुष्म स्वर्ण मुद्रा मिली है। उस पर चित्रित हनो-प्रतिमा को गार्बनर ने नगर-देशता पुष्कलावती माना है, परन्तु वास्तव में यह रुद्धी-प्रतिमा ही है।

हि॰ २—यत्रिप शिन, निष्णु (मासुरेव) इन दो प्रधान देवों की मतिमाध्यों की न्यूनवा नहीं, परन्तु जदनी प्रतिमा में माहुत्व से यह खनुमान ठीक ही है कि पन, ऐस्तर्य, उत्तरस्ता नेमा एवं नियुक्ता की प्रतीक एवं अपिष्ठातृ देवी 'जदमी' की गौराषिक परम्परा का उस सदर खतीत में न केनल भारतीयों में ही यस्त् विदेशियों में भी पूर्ण जान एवं भवार या।

शिव

प्राचीन विचक्तं पर शिव की प्रतीत-मुद्रामें एव प्रतिमा-मुद्रामें श्रोतों ही प्राप्त होती हैं। प्रतीव-मुद्राओं में लिंग प्रतीक की प्राचीनता अधिक है। लिंग पूजा इस देश की ऋति प्राचीन पूजा परम्पता है जो वैदिक पूर्व (अथवा पूर्वेतिशाविक) तथा वैदिक एवं उत्तर वैदिक सुमी कालों में विद्यमान थी। अतः लिंग प्रतीतों का विशेष संवेत न करके शिव की प्रतिमा-महान्त्रों पर ही यहाँ विशेष स्थाभिनिवेश है। डा॰ धैनओं ने स्रपने ग्रन्थ में (see D. H. I. p. 125-80) शिव-पूजा से सम्बन्धित प्रतीक-मुडाम्रों की विस्तृत गवेपणा की है जो वहीं द्रष्टव्य है। इन प्रतीकों में शिव की विभिन्न मर्तियों के उप-लाति कि प्रतीकों से शशाक्शेयर, रुद्र शिव श्रादि अनमेय हैं।

उन्जीन एवं उन्जीन के निषटवर्ती भदेशों में प्राप्त प्राचीन सिक्की पर शिव-प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। प्रथम वर्ग में शित का साइचर्य दराह से है जो सम्भवत: शिव को एक जटिल ब्रह्मचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० क० सं० धर्वों सर्ग)। दसरे वर्ग के बहर्गस्यक सिक्कों पर जो शिव चित्र देखने को मिलता है उसमें व्यम का भी साहचर्य है और यह ब्रुपम शिय चित्र की छोर टकटकी लगाये हुए दिखाया गया है। मस्स्यपराण के बिार प्रतिमा-प्रवचन में चपम की प्रतिमा के लिये 'देवबीज्ञणतत्पर.'- ऐसा श्रादेश है। श्रतः इन मुद्राश्रों में भौराणिक परम्परा का पूर्ण द्वाभास प्राप्त होता है। तीसरे वर्ग के कतिवय सिक्को पर शिव वे तीन शिर दिखाये गये हैं जी कशान-मदाश्ची पर प्राप्त शिन-प्रतिभाश्चों से सानगरव रखते हैं।

इसके श्रतिरिवत धरधोप नामक श्रीदम्बरी राजा की ईरावीयपूर्व द्वितीय तथा प्रथम शतक की रजत-मुदार्थों पर जो प्रतिमा प्राप्त होती है उसको भी शिव-प्रतिमा ही मानना ठीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जा दो मद्रार्थे- त्रिशल-कठार एयं स्थलवृत्त- हैं उनसे इसको विश्पमित (विश्वामित्र) न मानकर शिव ही मानना ठीक है-ऐसी डा॰ बेनजी की समीदा है-/See D. H. I. p. 131).

श्रीदम्बरी राजाश्री-शिवदास, रुद्रदास तथा घरधोप-सभी के सिक्की पर (रजत श्रथवा ताम्र) मद्राश्चों के पृष्ठ पर मगडपाकृति शिवालय का भी श्रनिवार्य साहचर्य है जिससे शिव प्रतिमा पूजा-परम्परा के साथ-साथ शिवालय-निर्माण की परम्परा पर मी प्रकाश पढ़ता है। श्र ने 'प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रासाद-वास्त्र' नामक अध्याय में लेखक की इस धारणा का. कि दोनों की परम्परायें समानान्तर हैं- विशेष रूप से समर्थन किया जायगा । जटिल ब्रह्मचारी ( दराड के स्थान पर त्रिशल सहित ) शिव-मुद्रा का जो चित्रण इंजावीयोक्तर दितीय जातक के तास शिवकों पर है उससे भी यह 'शिवाकृति' पोषित होती' है। 'छत्रेश्वर' शिव मुद्रा का गुडीमल्लम वे शिवलिंग से समर्थन होता है।

7

| श्रव १         | ब्रन्य प्राचीन सिध | नें पर शिवमुद्रा <sup>4</sup> | थ्रों का सङ्घीर्तन तालिक | रूप में ही विशेष |
|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| श्रमीष्ट है :— | -                  |                               |                          |                  |
| सिका           | प्रतिमा            | सुद्रा                        | राशवंश                   | तिथि             |
| टीन            | शिव                | निश्रल<br>तालपथ               | विदेशो<br>गोंडे फर्स     | कुशानकाल-पूर्व   |
|                |                    | कटिहस्त                       | Gondophares              | 1                |
| ×              | 17                 | "                             | वेग कडिपिसीज़            | कुगानकाल         |
|                |                    |                               | Wema Kadphises -         |                  |
| ×              | 19                 | यहुद्दस्त                     | कनिष्क                   | 71               |
| ×              | शिव                | धनुर्धर                       | हुविष्क                  | कुरानकाल         |
|                |                    |                               |                          |                  |

ताम्र रुद्र महासुन, गनायन हुनिय्क कुरानक्शल ,, रुद्र, शिव द्विसुन, चतुर्सुन श्रादि वामुदेव ,, पशुपति, शिव ,, ,,

# वासुदेव ( विष्णु )

प्राचीन विवा पर रैन प्रतिमान्नो को न्नपता वैष्ण्य प्रतिमायं न्नपताहृत सून है। इस साथर्य म टाक बैनजी (See D H I p 141) मा यह कमन 'जहाँ ईश पीयपूर्व म गक्त देखापतानों को यूचना देनेवाले कतियम शिवा लेखा तो न्नवश्य मिलते हैं। व्याचे क्वांत किया है। व्याचे किया प्रतिमान्नों ने प्राप्त के विषय शिवा के साथर है। इसके विषय रीत जहाँ शैव प्रतिमान्नों ने सूचक साथमों में विका की पर्यंत ख़्ता के पहाँ में विद्या स्वता की सूचक साथमों में विका की प्रयंत स्वता है।

प्राचीन वैष्ण्य स्थानों (जहाँ पर विष्णु मिंदर मात हुए हैं) में वेवनगर तथा मधुग विदेश स्मरणीय हैं। ऋत बेसनगर के प्राचीनतम भिकों पर वैश्युव मितमा की श्रमाप्ति यही नित्याजनक है। हाँ मधुरा के हिल्लू राजाश्रा एव राक दानयों के जो प्राचीनतम (इंस्प्रविष्णू में प्रथम राजाब्दी) विषये मिले हैं उनमें एक पर जो सुद्रा है वह भगवती ध्वी लहमीं प्रमाणित की गयी है। शीदैयों को वैष्णुव मितमात्रों में ही धम्मितित दिया न्यंता। विद्या क्षाय क्षाय की पत्र पाद्या हो वह तो साह्यात् वास क्षित पाद्यालिय के सिका में एक सिनके पर जो निन खुदा है वह तो साह्यात् वासुदेव विष्णु का ही है। यह विका विष्णु मित राजा का है। इसकी तिथि विद्यानों ने इंस्प्रवीयपूर्व प्रथम राजाब्दी निर्धारित की है। इसी प्रकार की एक वैष्णुव प्रतिमा एक कुरातन-सुद्रा (जिसको कर्नियम साहय ने ह्विक्क की माना है) पर श्रद्धित है।

प्रथम ही सकेत किया जा जुश है कि प्राचीन तिको पर वैष्णव मुद्रावें ऋति स्तर्य हैं, परानु वैष्णव प्रतीश से मुद्रित सिका की दतनी 'सूनता नहीं है। इन सिका पर वैष्णव लाखन—चक्त, गधड, सीन ( मस्ट) ताल आदि को मुद्रावें आहित होने से उनको तत्कालीन विष्णु पूजा की पोपक समग्री में प्रामायन के रूप में उद्भूत किया है जा समग्र है। ऐसे सिका में दृष्णि दाज यागा के साम्र पिनके विशेष निदर्शनय के), कीलूत राजा वीर्यशक्ष के सिकार साम्र अन्त राजा के ताम्र पिनके विशेष निदर्शनीय है।

#### दुर्गा

मागवती दुर्गा की मूर्ति के रथायत्य शास्त्रीय (मितमा विश्वन ) के जिन सक्ष्णों का वर्णन हम पुराखों, आगमों एव शिल्पशास्त्रीय मधों में पाते हैं ये अपेदाङ्गत अवांचीन (अर्थात देशवीयोत्तरकातीन ) हैं। आचीन गहुसएक मिक्ने पर बमल सुरोभित दिनियहस्ता किटिस्पतथानह्स्ता जो स्त्री मित्वमार्थे हैं ये भावती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती है अथ्या शक्ति के नाना भेदों म दुर्गा के विभिन्न रूपा १ सा निष्कर्ष पर पहुँचने प स्त्रिय हम सुराखा ने अर्थने अपने सहस्त्र पशुआते स बड़ी अद्यापता मितती है। एने (Azes) के दिनके पर जो स्त्री मतान है उपका सहस्त्र पशु विद है अत दुर्गा विद्वादिनी की पीतियुक्त एक्परा मामाद रम सुदा म परितियुक्त है।

कुसान राजाशो ( निरोपकर हुविष्कः ) के किसो पर को प्रतिमार्धे हैं उनमें किय का सहवर्ष नन्दा तथा उमा दोनों से हैं। नन्दा मेरी समक्ष म 'मन्दी' का प्राप्त शंतो नहीं। इता कसान सिसो पर वर्गा प्रतिमाशों में सन्देह नहीं रहता।

सूर्य

प्राचीन रिक्की पर सूर्य-मुद्रायें श्राधिकता से मात होती हैं। परन्तु भास माचीनतम रिक्की घर जो निदर्शन हैं उनमें सूर्य-प्रतीकों का ही विशेष श्राधिक्य है। इन प्रतीकों (Symbola) में चक्र एव कासत का प्राचानना देखकर सूर्व प्रतिमा के पीराणिक एव शिल्प-शासीय प्रवचनों का शतुगत्य पूर्वोद्ध्य में विमाय है। ऐसी प्रतीक-मुद्राशों में इंग्लीय शूर्व तृतीय रातक के इंगल मुद्रा विशेष उल्लेखनीन हैं। इभी बाल के काइ के ताम तिकों पर तो जो मुद्रा है उने एक्ला ने मुद्रा में प्रताक के साम तिकों पर तो जो मुद्रा है उने एक्ला ने मुद्रा है। माता है। इचले आतिक सूर्यमिन, भाउमिन (भावमल मिन' वर्ग) मायडिक राजाओं के विकों पर सी यह निदशन प्रत होता है।

ये सभी यूर्य-मुद्राचे प्रतीक के रूप में ही मानी जा मकती हैं। यूर्य की पुरुष प्रतिमाझों (anthropomorphic representation) का दर्शन विदेशी शामको—भारतीय-यूनानी तथा कुछान राजाओं के तिको पर विशेष रूप से होता है।

#### स्कन्द् कार्तिकेय

वयि पञ्चायतन-पूजा-परायरा में शिव, विष्णु, गारोश, सूरों एवं हुसी का ही विरोप प्राथान्य मिलादित है तथा परम्पा में मचार भी। परण्ड यह निर्मिवाद है कि इन्हीं देवी के समान ही स्कृत कार्तिनेज की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस हो हो के बहुर्जवक बाली स्कृत कार्तिनेज की प्राचा एउट्डेन वस्पाति थे।

स्कृत किर्दी-किर्दी प्राचीन राजायों के भी आराप्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-मुस प्रथम निरोध उल्लेखनीय है। मारवित राजायों में योचेंगा वा निरोध उल्लेख किया जा तकता है जा स्कृतीयामक ये। ईरावीयोच्च प्रथम शतक-कालीन आरोप्धानरेख देविमन के ताम-विक्षे पर जो स्तम्मारीन 'ममूर' लाळ्छन है उने कार्तिकेय का प्रतीक (Symbol) मानना चाहिए। विकासिम के कृतियम विक्षों को भी यही मुदा है।

This is very interesting because it possibly shows that the Yandheyas had dedicated their State to the god

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler.' जान मार्गज भी तो इसी निस्पर्य पर पहुँचते हैं—(दे॰ भीटा-खुदाई ईस्तीय सुतीय अथवा चतुर्य जातक करतीन मार्गज एक राज्यसीय मुद्रा (Terracota Seal) जित पर भी विन्यवेषमहाराजस्य महेश्वर महोकेताविरस्टय्यरणस्य मुपण करने मोतानीपुरस्य खुदा हैं)

'It seems to indicate that in ancient times there may have existed a pious custom according to which rulers on the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istadevata and considered themselves as their mere agents.

रोहितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर साहनी महागय को यहुनंत्यक योधेय निक्के प्राप्त हुए हैं ) आयुष्पत्रीयी ( दे महामा०७ ) योधेयों का देश था नह वार्तिकेय का क्रारानात्र प्रदेश था और वहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी ऋधिकता ते निर्मित हुए ये (खामी महासेन का मन्दिर)।

हुबिष्क ही एक ऐसा निदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को उसके रिमल नामी से—स्कन्ट कुगार, विशास तथा महासेन—अपने निकों के उत्तटी तरफ श्रंकित कराया था।

प्राचीन विक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्यन्ध में एक रोचक विशेषता यह 
है कि इस देव की बहुसच्यक मुद्राच्यों पर जो इसके बहुस्थ विजया (दें० योधेयों के 
गिनरेंत तथा हुस्थिक के तिनरेंते। हुए हैं उनमें इस देव की चलती निरंगे प्रतिमा घटना 
(Iconogrophy) दिखानी बस्ती है। बा० बैनर्जी ने (So D.H I. 168—160) 
इस सम्य का वका ही मुन्दर समुद्राटन किया है। इससे यह पता चलता है कि इहस्पहिता, 
पुराचा, तथा पितन्याहनों में कार्तिकेय - लास्य के जो लाक्ट्यन—महिनेतु, शिक्तियर, 
क्रादि मितापित हैं उन सपका स्थापत्य, कला, विकने एर्ग मुद्राद्यों सभी में समन्वय 
दियाथी पहना है।

#### इन्द्र तथा स्वरित

पाद्याल मुद्रा बर्ग में इन्द्रमित्र के लिकों पर इन्द्रभिता। श्रंक्ति है। इसी वर्ग में अवगुन्त के दिक्कों की उन्नटों तरफ इन्द्र चिन् चिनित है। इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की रिशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्युकाइति मण्डव में स्थानक सुद्रा में श्रेकित किया गया है।

इसी बगं के ऋग्नि मित्र के शिक्तों पर उलड़ी तरफ अग्नि-मतिगा चिनित है जिसके

कततो बहुधन रम्यं गवाद्य धनधान्यवत् । कार्तिकेयस्य देवितं रोहितकमुपादवत् ॥ तम्र सद्ध महत्त्वासीत् सुरेमैकसम्बुरकैन महान्युर ३, २३, ४३ लत्त्वी में दो स्तम्मो पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिलाया यथा है, नाथ हो साथ पश्च ज्वालाझो का प्रतीक (Symbol) भी विद्यान है। देवता की मुद्रा कटिहरूत है। यहाँ पर यह भैनेत कर देना छा बश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा स्नादिना। (जो पाच्चाल जनपद को राज्यांनी छाढ़िन्छन का स्नाधिन्छन्देवता था) की है। विवाद पञ्चमुद्री ज्वालाओं पर है जिसे ज्वालायें न मानकर नाम मानने पर स्नाहिनाम की कल्पना संगत होती है।

भारतीय-मूनानी (Indo-Greek) शावकों के विक्षी पर ऐन्द्री-पितमा विशेष रूप से पायी जाती है। युक्त टीक (Eukratides) अन्तवतीक्ष्म इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके विक्षाें पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ब्यूज (Zous) के रूप में कित किया गया है। युक्त टीक के किविष्ये नगर देवता मुद्राओं पर इक को याम पाइने में स्वित किया गया है। युक्त टीक के किया गया है। युक्त टीक के प्राची के अन्य के बात का आगो का भाग अन्ति किया गया है। इन अरा में इन्द्र की प्रतीकोणस्था एवं प्रतिमाध्ना अर्थन के स्वता प्रतामाध्ना से किया अरा की किया अरा कि स्वता में स्वता के अरा किया के अरा किया के स्वता में स्वता है। इन के प्रतास के स्वता के अरा किया के स्वता के स्वता में स्वता है। इन के पीरा विका कर का किया के स्वता के स्वता में स्वता है। इन के पीरा विका कर का विवा किया के स्वता के

#### यच-यचिकी

प्राचीन स्थापस्य पूर्व कला-कृतियों के निदर्शन में यह-महिन्ही-प्रतिमाश्रों की भरमार इस देख हो हुन्हें हैं। परन्तु विकों की वैशी गाभा नहीं। वर्त्य-महिन्ह्यी महिन्ना-चिनित विके अपेताइत बहुत स्पून हैं। उजीन-किग्नों में करिपय क्रिये इस कमी हो पूरा करते हैं। यह जोरू-प्यन पैनाओं का कमन हैं:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from ujiain and dateable as early as the 2nd contury b. c. if not earliar, we find a comparatively early representation of the Yaksa & Yaksini Couple—

श्रयांत् इंशतीय पूर्व दितीय शतककालीन इन उन्नेनी तिको पर यन्त-यन्निणी-द्वन्द (Couple) का मानीन रूप मात होता है।

#### नाग नःगिनी

क्तियम के (Coins of Ancent India) में कतियन ऐसे छिक्को का भी संबद्ध है जिन पर नामों की प्रतिमार्ग निनित है। २०, २१ तीच्या विरोध द्रष्टव्य हैं। श्रादि नाम की सुता पर पीछे ठीकेत तिया जा सुना है। पाञल नरेशा अध्यिमित तथा भूमिसिल के निकीं पर नाम-मुद्राओं का स्थापन भीमती येजिन माउचर ने किया है, जो बार बैनजीं के मत में मिश्चीन नहीं है।

श्रस्तुः प्राचीन तिक्नें की इस प्रभृत सामग्री संप्रतिमायूजा की परम्परा पर जो

प्रभाग पड़ा, अनेक देवों एवं देशियों के दर्शन हुए उमसे कविषय निष्कर्ष निज्ञते हैं — तत्मालीन जनपर्म एवं जन-विश्वाम, देव विवाम, देवायतन-प्रतिष्टा, देव-प्रतिमा-निर्माण मेला आदि आदि इन समी पर एक विद्यालीयन हम पुना गरेंग (दे० आने का अप्याय प्रतिमा-पूजा का स्थापस्य वर प्रभाव)। अब अन्त में मुद्राओं की सामग्री से सुद्रित-यदन अर्थित मद कर देवाराधन परें।

## मुद्रायें ( Seals )

देव पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराद्यों की पुरातस्वीय नाममी में तिव्हों के ह तमान ( श्रयमा उससे भी महत्त्वर ) मुद्राष्ट्रों (Seals) वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन मुद्राष्ट्रों में ने नेमत पानीन कसा वा वास्तुनीनम, स्थायस-वीशक एवं चिन-चिन्नण की ही सुन्दर माँकी देशने को मिलती है वर्त इनके हाग माचीन धार्मिक-परप्याध्यों, उपासना, उपासन, जमान का शादि की रूपरेश का मन्दर एव सहद श्रामाण भी प्राप्त होता है।

मुद्राश्न! (Scale) के सम्बन्ध में एक ख्रति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामधी वह है कि जिसका हम पूर्वेतिहासिक नाल ( ख्रथमा वेदिक-काल-पूर्व सिन्धु-सम्पता ख्रथवा नाय-सम्पता) वहते हैं उस शुरू ख्रतित में इस देश में मूल-निवासियों की वेसी सम्पता पूर्व संस्कृति भी पूर्व केसे चार्मिक विश्वास तथा उत्पावना के मकार थे, कैसी वेद-भूगा भी श्लीर केसे उनके परिचान, आभूषण-यसन श्लीर मनोरक्षन के साधन थे – इन सभी पर एक अस्यन्त रोचक पुरातक्षीय सामधी देखने को मिनती है।

इस प्रकार इस स्तम्म में मुद्राख्ये की सामग्री को इम दो भागों में बॉट सकते हैं—
पूर्वे तिहानिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वे तिहासिक सामग्री में बे मुद्रायें ध्रापतित होती हैं जो
मोदेनजदाश तथा इइप्पा की खुदाई में मिली हैं। ऐतिहासिक काल की मुद्राध्यें के प्राप्तस्थानों में मोटा, तस्ता, राजपाट के प्राचीन स्थान निरोप उल्लेखन हैं। इन स्थानों से
धुशान-सातीन मुद्राध्ये की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन बहुर्सच्यक मुद्रायें तो मंग्रहालयों
में भारतायार की शोमा यहाते हैं। ब्रस्त, अय मुश्यिम की हिन्द से देव-पुरस्वर-मुद्रामृद्ध्याईन के साथ गृथ स्थान-विशेष का स्रोठ भी विशेष उपायेय होगा।

## मोहेन्जदाड़ी तथा हरण्या

#### पशु-पवि-शिव

मोहेन्यदाओं की खुदाहें में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई हैं जिनवर सन्धंन निशीप प्रतिमा बनी है। यह प्रतिमा बोगासन (कुर्मासन) लगाये बेठी है। वक्त्यल मैबेयन आभूपण से मसिहत है। अप-प्रदेश नग्न है। शीर्ष पर न्धंन-मुकुट है। दिल्य पार्श में मात्र और आहं ल बेठे हैं, बान पार्श पर गणडक और महिषा। आधन के नीचे दो मृग (deer) लडे हैं। प्रमुन्ति शिव के लिये और व्या चाहिये न थयपि यहाँ पर शिव बाहन प्रमम-मन्दी तथा शिव आधुप निस्तृत नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न विक्वों में महाभारती निम्म विक्वण से पशु-पति शिव का यह मोहेन्यदासीम रूप सर्वमा संगत हैं:— स्वतादुर्तुगमसलं विपाधं यत्र सूचिनः। स्वतात्मविद्वितं रट्ट्वा मत्यौं शिवपुरं वृजेत् ॥ (महा० पन० पर्वे त्रा० चन, ४००)

भोहेत्जदाहो में प्राप्त मुद्राश्चो में ४२० का यह चित्रण है। २२२, २३५ संख्यक मदाओं में यह देस श्रुपने श्रम्य रूपो में भी चित्रित है।

पशुपति शिप की इन प्रतिमाधों के ध्रांतिरिक्त मोहेन्जदाड़ों में कतिषय ऐसी मुदाएँ भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Soenes) हैं जो शिल-जन्मभी विभिन्न पीराधिक क्याची की ध्रोर गंवेत बरते हैं। आगे इस अभी शिव के गखों, नागों, प्रमांगे, प्रमांगे भी वारण है यहाँ शिव के क्याची (जैसे हुन्दुन्ति सानव का दमन) का भी विजय देतावर खुली दुई शिव-पुराग मोहेन्जदारों के माचीनतम शिव थीठ पर पदने की तिलती है। खुता सतातन विच को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की खुलित परिपियों में यहाँ वालि विद्यानों की यहाँ खाँली निया खुले कैसे रह समती है। शुराण प्रच रा मार्ग यही है कि पुराख-पुराय रेन पी पूर्वेज शिवा नी पुरानी क्या को देश काल देवारेर में न बाँधा जावे।

बाह्म महाराष एक ऐसी मुदामशे लागाकार प्रतिमा मुझ का वर्षान करते हैं जिसके दोनों क्रोर धूमिल पीराखिक क्रास्थान चिनित है। इस क्रास्थान से मगवती तुर्गों के महिप मर्दन के समान एक क्रास्थान-चित्रग्र है – विभेद खी-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है।

#### नाग

माज्ञल खाइय ने ऐभी दा सुद्राओं वा वर्षान किया है जिन पर एर देवता बोधा-सत्तातीन है और जिसके दोनां ओर अर्थनर-प्रथमश रूप में एक नाग घुटने टेर प्रार्थना कर रहा है। डा॰ यैननीं की समीता में यह मुद्रा वरदूत में एलापन नागराज चिपसा की पूर्व को है।

#### भसय तथा गए

मुद्रा संस्था ३०६, ३८०, ६८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिगाए चित्रित हैं जित्में शित के प्रकारों एवं गर्जों का निर्दर्शन निश्चि हैं। नरानन छान, नरानन सेप, अर्थ-छान अर्थनर, अर्थनेप अर्थन्त, अर्थक्पन अर्थन र अर्थनञ्ज्यक्षेतर (जित्नेन समी के सुरा नराकृति हैं) — ऐसे चित्र निरित हैं। मुद्राओं के अतिरिक्त को ऐसी पाशाग् प्रतिमार्ग प्राप्त कुई हैं उनसे में नदी आरृत पुष्ट होता हैं।

## गत्त्व, गन्धवं विश्वर, सुम्मायड

यहाँ पर इस अवनर पर म्हणायी गुत्र। (२४०६) का संदेत भी यहा राजक है इस पर को चित्र है वे कटि से ऊगर (नार) तथा कटि से अधस्तात् इपम प्रमु आहि, । अतः इनके चित्रस् में गरड, गर्यार, निस्नर कुम्मायड का पूर्ण संदेत मिलता है।

# गीरी (दुर्गा) माता पार्वती

मार्शल के मत में यदापि शक्ति-पूजा का प्रत्यन्त प्रमाख न भी मिले तथापि इन नाना ह्यी मुद्राब्री से यह निर्विचिक्त्स्य है कि उत मुद्दू अतीत में शक्ति-पूजा का पूर्य प्रचार था । इस प्रपरीत (indirect) प्रामाय में मार्शल वे लिंग, एवं योगि की प्रतिक-मुद्राब्री के साथ-साथ बहुसेच्य प्रथमपी ली-प्रतिकार्थी का उल्लेटर किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिमार्थे स्थानक एवं गर्न हैं। विट पर वर्षनी द्रायम मेराला पदने हैं, शिर सुन्दर शिरीभूपण से श्रतिकार है। विकरी में बहु वर पर होर मी देराने को मिलता है।

हङ्ग्या मे प्राप्त इसी प्रशार एक स्नी-मुद्रा मिली है। इसमें पशुस्री—शर्दृत के माइवर्ष से श्रयंच पशुपति रुद्रीय प्रतिमा की इस्त मुद्राग्नों से मुद्रित यह प्रतिमा तस्त्रातीन इध्देवी (शक्ति, तुर्गा, गीरी भूदेवी) के रूप में श्रयस्य उपास्य थी।

ऊपर श्री मुद्दाश्रों के साथ-साथ योनि एयं लिगों का संवेत किया जा जुका है। दान वैनर्जी ने अपने मन्य में (See D. H. I. p. 187-89) में इन पापणीय प्रतीकों से तत्कालीन राक्ति-पूजा तथा लिग-पूजा की परप्परा के क्यापन का क्यल एवं सारमार्भित अनुसंपान किया है। लाजिक उपायता के बीज भी बहाँ पर मजुर मनाया में विद्यमान हैं। अनुसंपान अभी पूर्ण नहीं हुआ है—अन्यस्पा मोहेंजदाड़ो तथा हड़प्पा की यह सास्कृतिक कृष्ठ भूमि आगे भी पीराणिक एवं आमार्भिक तथा तानिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमि-काश्री की अधिविद्यन पूर्वजनरप्परा ही मानना पड़ेगा।

#### वृत्तपुत्रा तथा बृत्तदेवता पुत्रा

मोहेन्जदाड़ों तथा इडप्पा की शनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनसे तत्कालीन जन-शारण में इन्त-पूजा का भी प्रमुप स्थान था। इन्त-पूजा के दो प्रमुख प्रवार ये इन्त की सदात पूजा तथा इन्न की देवता (Spirit) की पूजा। इन्त-पैत्यों के चित्रों से एवं स्थल-इन्नों के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्मन्दिग्च है।

मोहेन्जदाड़ो और हरणा नी पूजा-परमा के समय में मार्गल सहय का निम्म परनीन है: The people of Mohenjoduro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—( रव पर टा॰ वेनजी का माप्य भी पटने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idol'. The decoration (cf. the armlets head-dress ctc.), the satting posture, the mode of showing

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their theriomorphic or thericanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of cult gods which were being worshipped by the people in those days".

अस्तु, एक थिशेप इंगित यहाँ पर यह अभिशेत है कि वैदिक-देवों की अभेजा इन देवों एवं देवियों का पीएशिक एवं आगिमक तथा तानिक देवों, देवियों एवं प्रतीहों के तथा विशेष ताम्य है—हसना वया रहस्य हैं ! लेतक ने पूजा-सरप्यत के शास्त्रिक तथा विशेष के समीजायसर पर यह यार वार संकेत किया है कि हम देश में धार्मिक आस्था की दो समानान्तर धारायें वैदिक चुत ते वह रही हैं। प्रथम वैदिक धर्म एचंउत्तर्धी एचं-भूमि पर पल्कावित स्मातं धर्म। तृष्ठी अपेदिक (जिसे द्वाविद्यों काहिए, मीलिक कहिए या देवों कहिए) धार्मिक धार जितकेतर पर बहुत देर से हम विचारण वर रही हैं प्र तिक्यत उद्दान हमी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आर्थ-सरप्या का प्रधान्य है। अवदिक से अपानिक व्यवस्य का प्रधान्य है। अपेदिक व्यवस्य का प्रावन्य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेशी में तंत्रों की प्रस्तित ने मी योग दिया। आर्थ गंगा एवं आगम्यव्यत्व हिष्म जो संतर्भ पर्यत्व प्रस्ति के से योग पर भारतीय धर्म (जो आर्थ एवं आगम पर भारतीय धर्म विदेश हो बार्म पर स्वार्य पर्य

मोहेन्तदाड़ी श्रीर हरूगा के श्रतिरिक्त श्रम्य निम महत्वपूर्य मार्चन स्थानों का कपर संकेत क्या वा बुका है—उन पर माप्त मुद्राश्रों की योड़ी धर्मीता के उपरान्त इस श्रप्ताय की विस्तासम्य से समाप्त करना है।

भीर्य-हालीन एवं शुंग-कालीन मुद्राखी ना एक प्रचार से नर्पया खमान ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राखी की भरमार है। इस नाल की मुद्राखी के प्राप्ति-न्यानी में जैसा पूर्व ही संनेत रिया जा सुका है नक्स और भीटा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

#### वस्य (Basarah)

शिष---यस्ता के एक ही स्थन पर घुटाई में ७०० से ऊपर भुटावें मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होना है कि वह स्थल मुदा-निर्माण-एला झरस्य रहा होगा। वे मुदावें मुसिना से निर्मित हैं। इन मुदाओं पर जो चित्र निप्ति हैं उनमें किस्टी पर पेपल उगस्यदेव का नाम (प्रतीक-सहित) ही है जैसे कुचेर का शंदा निधि । शिव की सुद्राग्री में बृज्-गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। त्रिग्रल-महित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलटी तरफ 'ग्रामातरेश्वर' लिया है। त्रामातकेश्वर मत्स्य-पुराख के श्रनुसार श्रन्ट गुद्ध-लियो में से एक है -हरिश्चन्द्र, आम्रातकेश्वर, जलेश्वर, शीपर्वत, महालय क्रमिचरादेश्वर केदार तथा महाभैरव । यह आम्रातकेश्वर व्हाक ( Block ) के मत में श्रविमुक्त अर्थात् बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६) में बेवल 'नम. पशुपतवे' लिया है। यसरा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा॰ धैनजीं ने (cf. D. H. I. p. 196-197) 'शशाक शेपर' शिव-प्रतिमा माना है। इसी प्रकार की रुद्रीय श्रानेकानेक पीराखिक परम्पराश्रों का समुद्धाटन श्राप्त होता है। वृतिपय मुद्राश्चों पर नन्दी का चित्र, त्रिश्रल का प्रतीक, 'कद्ररिव्ति' 'कद्रदेवस्य' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनमे यह समीचा समर्थित होती है। एक पञ्च-प्रतीन-सुद्रा पर जिन पाँच प्रतीकों—घट, वच, केन्द्रीय प्रतिमा, श्रिशल तथा कलश का चित्रण है यह भी शिव-मुद्रा ही है। सील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बैनर्जी ने बड़ी ही पुष्टि एवं तर्कना ते शिव की 'क्रपंतारीहवर' मितमा स्थापित की है ( cf. D. H. I. p. 198—99 ) बुतरा की प्राप्त सुद्रार्थों में शिव-पूजा का ही प्रापान्य है। वैष्णुव पूजा परभ्परा के सन्वन्य में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे।

विष्णु , वसरा को एक सील ( ६१ ) वैष्णुव-उपासना पर भी प्रकाश बालती है। पेन्द्र में निश्चल के साथ दिविख में दरह रोग, चक्क, आदि या प्रतीक बना है, उसके वामपार्व पर चक्क (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पह्नियों में भ्यीविष्णुपादस्वामि नारामण्ये लिया है। वसरा के निकट गया-दिश्व देशवीयोंकर चतुर्थ-शतक-मालीन विष्णु-मन्दिर वे कारकों (विष्णुपाद) का निर्देश इससे-मिलता है। एक मुद्रा (५४) पर विष्णु के 'बराहाबतार' का निर्देश है। एक दूसी गोल मुद्रा पर समिदाबतार का चित्रण है।

लच्मी बसरा की कतिपय मुद्राश्चों में 'गज लद्दमी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लद्दमी मुद्राश्चों की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुप-प्रतिमा के चित्रख के साथ-साथ निधि-वितरख भी जितिस है। ज्जार मह शब इसे कुमेर प्रतिमा मानते हैं। परनु डार बैनओं ने मार्नरहेय-पुरास के श्राधार पर इनको लच्छी-मुद्रा ही माना है। श्रतः जिन श्राप्ट-निधियों का कीवेरी साइचर्य प्रसिद्ध है जनना पश्चिमीविद्या ( लक्ष्मी ) का भी साइचर्य संगत होता है।

भीरा

शिव-भीटा की मुद्राश्रों में विविध देवों की गाया गायी गयी है। श्रधिकाश शैव-मुदायें हैं जिने पर शित प्रतीकी-निशल, नन्दिपाद, क्यम ये साथ-साथ शिय की रपुरुष-पतिमाएँ भी चित्रित है। प्रसिद्ध पीराणिक शित-लिगों में कालेश्वर, वालुरुवर- महारक, महेरबर, महेरबर, नन्दी यादि भी संदेतित हैं। इनकी विस्तृत समीदा डा॰ बैनऑं की पुस्तक में इप्टब्य है।

हुर्गा—कतिषय मुद्राश्चों पर स्त्री-प्रतिमा श्रंकित है ( तील २३ )। डा॰ वैनजीं के श्राक्त में इस मुद्रा को भगवती शिजपत्री तुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विष्णु — भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, श्री आदि लादनों से वण्या प्रतीक एवं प्रितमाएँ मिसस्मित दिवानों ने मित्र मिल सिहानों ने मित्र मिल मिल मिल में हो। इसी पर एक ख्रामिहित प्रतीक के मित्र-मिल दिवानों ने मित्र मिल क्लाइत लागों हैं। गार्शन की ल्यान मिल मानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवला । ३२, अमार संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साध-माथ नीचे प्रवासनन्तो मगवान स-आम्त्र. यहाँ पर खानत्त (श्रिय) अमार (दुर्ता) भा संवेत जो मानत्तर वासुदेश विष्णु पर धनेत ही निशेष स्थानीन है। मगवनूति (दूर १६) में अर्जुन ने मगवान प्रण्यन्द्र को खानत्तर क्षा मानता ही है। सम्बा, लदमी देवी के लिए भी प्राचीन परभ्यत में अगिरित है। इसी प्रकार को एक सन्दित्य मुद्रा (३७) पर जित मगवरीऽनन्तरस नर्ने (३व) शैनस्वामिन." यहाँ पर नन्देश्यत से सुर्ता, अन्तत से शित्र का साधारणत्वया बोध होता है। परन्तु विष्णु प्रयोधी में 'नन्द' के उल्लेत से नन्देश्वरी लत्मी का भी बोध मान वा सरता है।

भीटा की बहुसंख्यक मुद्राष्ट्रों में एक ही ऐसी मुद्रा है जिन पर वामुदेव नाम ग्रंक्ति है (देव नील नंव २१) – पनमो भगवते वामुदेवाय'।

श्री (लस्मी)—बचरा को लस्मी मुद्राक्षों के ही समक्त श्री (लस्मी) मीटा पर वाही गयी है। २२ राज्यक मुद्रा पर 'गज-लस्मी' श्रीकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-लस्म' का ही दूसरा रूप है। १८ वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी सेनेत है। शिवमेष तथा मीमसेन की मुद्राक्षों पर स्वी मिता का तुर्गों का गाविष्य कृपम के साथ है।

सूर्य-भीटा में फलित्य ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूरोंपाछना' वा भी प्रमास प्राप्त होता है। इस पर 'क्षादिलस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्यक है। (देग्निये मार्यल-A. S. I. A. R. 1911-12 p. 58 No 98)।

स्वन्द-मयुर लाढिता एक बर्तुल मुद्रा पर 'श्री स्वन्दगुरस्य' के श्रवन से स्वन्द की उपावना का प्रमाण भी मिलता है।

बना और भीटा वे कमान ही शाजवाट पर सुदाई में को मुदाएँ मिली है उनमें उपर्युक्त तरमतीन देवन्यूज-प्रामायव दह होता है। राजवाट पर मान्त सुद्राओं में बैन्स्यूव-स्त्रीक विरत्त हो हैं। पतिपव जीटाविमा मुदाएँ विशेष रोजक हैं। एक पर धारायाखा-दिस्सामाधित स्त्यूवरं—ित्या है। दूसरी पर दुर्मों और तीखरी पर गरस्तवी नामाइन हैं। स्वरूद-कुमार, पूर्व, पनद आदि देवों की भी मुदाएँ यहाँ पर मात दुई हैं।

श्रद्ध ! इन श्रमित्व मुत्राओं की पुरावलीय शाममी भारतीय-विशान — संस्कृति, हम्मता, उतायना, पर्म एर्न तिभिन्न पार्मिक, शामात्रिक सरम्बाओं पर प्रकार हाहनेवाली श्रद्धान्य निभिन्न है। डा॰ वैनाओं ने श्रद्धानी श्रमीचा में इश नाममी ना दहा ही मुन्दर मवेदास विभा है निममें प्रतिमानिकान का रोपक किसाम मिलना है।

# ¥

# श्रर्चा, श्ररुपं एवं श्रर्चक

# (वैष्णव-धर्म)

विगत तीन श्रष्याय एक प्रवार से देव-पूजा की पूर्व-वीठिका निर्माण करते हैं। आगे के बार श्रष्यायों में देव-पूजा का भारतीय हरिक्रोण, देव-पूजा की ही परम्या से प्रातुर्भृत इस देश के विभिन्न घार्मिक सम्पदाय श्रप्या उपातक-वर्ग, पूज्य देवों की महिमा, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के विभिन्न संमार एवं उपचार श्रादि---इन समी विगयों को श्रामेष्ट समीवा से हिन्दू पूजा-परम्परा का यह

प्रविवेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

बर्चा, ब्रान्यं का अम्मीन्य अय सम्प्रम्य है। ब्रान्यं देवों के विमा श्राम्यं ना कोई वर्षं महिं। यह अवां व्राप्ता देव-पूना श्रमंने निमित्त व्यां में मित्र-मित्र कर पारण करती रही। यूना-परम्पर के प्रधानतथा पाँच ग्रं-पान देएने को मिलते हैं—स्तुति, ब्राहुति, प्यान श्रम्या कित्तन, योग एवं उपचार। श्रम्यंद के समय पूजा को हम स्तुदि-प्रधान ही मार्गेये। युव्वंदादि उत्तर्यदिक (ब्राह्यण-सम्य एक्ष प्रम्यः) में पूजा श्राहुति-प्रधान (यह श्राम्यः होत्र श्रादे ) थी यही श्रार्ट्यणको एवं उपनिपदों के समय चित्तनत (प्यान) प्रधान यथी। इत्ती प्यान परम्यरा से दूचरा सोधान योग-प्रधान-पूजा चित्तत बुद्धं जो प्रधान समी दर्दीनों ने मोल प्राप्ति का सामान्य स्थान माना है। कालान्यर पांतर पौरापिक एवं श्राप्तिक परपराश्रों के विकास से पूजा उपचार-प्रधान (उपचार परक) परिकल्सित दुई। इत्यं सो हो दर्शों से देशे से होई है—नैयितिक एवं समृहिक। इची समृहिक पूजा के विकास से इस देश में सीर्थ-रथानों का निर्माण मंग-स्तान, बीतन, मजन, तीर्थ-यात्रा, मित्रन-ता झादि श्रप्ति-ध्रम्यरथा की प्रशिष्ठ प्रचान, मजन, तीर्थ-यात्रा,

वयि उपायना-परम्या का किशी देव-विशेष श्रमना देव-प्रशीक विशेष के प्रति
भीति माति का श्राप्त-पृत्त समन्य समातन से रहा तपाणि श्रायं-पृता परम्पता के विकास में
मिति-मात्मा का उदय उपनिषदी हे मारम्भ हुआ। उपनिषदों को भीग श्रादि श्रमिद्र
विद्वान एक प्रमार ने श्रमंद्र-सिक-विचारबार मानते हैं। सुम्बेद की दार्गिक विचारधारा में नमें, जन्मान्तरताद श्रादि का एक प्रकार से श्रमाय देशसर कीथ का यह कथन—
there can not be any doubt that the genius of the
Upanisads is defferent from that of the Rigyeda, however,
many ties may connect the two periods".

"The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of people whose blood was mixed We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryo-Dravidian thought, but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of observing fusion, in which both the elements are transformed.

"प्रचाँत् यत्रीय भूग्यदिक एव श्रीप्रीतपदिक कार्तों के पारशरिक रुयोग को जोड़ने वाली बहुत सो लड़ियाँ हैं तथापि इसमें सच्देद नहा स्कृग्येद की विचारधाय श्रीर उपनिषदा की सीतिक विचारधारा म एक बड़ा श्रन्सर है।"

भज्यनिषद आदि भारतीय प्राचीन दार्शनिक एव पार्मिक विचार जन निजारकों के चिन्तम का मिनियित्व करते हैं जिनका कथिर ( एतदेशीय मूलवियाणी प्राविद्य जाति से संवाज्यम् ) मिनिय हो गया था। अत जयित्वा को आना एव इ निजों की सीमिनियत विचारभाग का साम्बल्ध माने तो अञ्जीवत न होगा। परन्तु यह मिमिश्रण उस एसार मिक किया के सहस्य है जिनमें दोनां परा अपने स्वस्त का विस्तयन वर एक दूशा ही स्वस्त भारण करते हैं।"

प्रतिमायूचा की मानव की जिंड बहन प्रेरका को हम मिति भाषना के नाम से पुकरते हैं उस भिक्ति राज्य का प्रथम दरान प्राचीन उपनिषदी में प्रमुख स्थान प्राप्त रचेतारचेतर उपनिषद में प्राप्त होता है ·—

> यस्य देवे परा मित्रवंधा देवे तथा गुरी । तस्येते कथिता द्वार्था प्रकारान्ते सहात्मन ॥ —स्वे ० उ प० २३

श्रार्थ-माहित्य में 'नित' पर यह प्रथम प्रयचन है। भीत मानव सन्यता-माम में विभिन्न व वन बद्धी में दर यह उद्दान लहर है जो मतुली के हदवां को सनातन से उद्देशित वर्ष तरिक्षत करती आगी है। जहीं तक हवके माजीव श्रमचा माहित्यत में तो का स्वाचन है जहीं तक हवके माजीव श्रमचा माहित्यत में तो के स्वचान की है उन्हों माज और मानाव की प्रथम किराय है। श्राप्ति में पाव में पाव मान की स्वचान की है —"The thought of India started from a religion which had in Varuna a god of decidedly moral in character and the simple worship of that deily with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the first roots of Bhakti".

भार ने बदेव छारों मनु से बार-मायन वी निवा माँगी है, सामार्थ पर यहने को प्रेरण गाँगी है और गाँगी की अपना भागा की सरला। वक्य में उनासक स्मृति की यही भगावतीर मामना निदित है। यार्थि भार सगक है परना मगागर तो एक ही है। सुन्देद की रिम्म सहा। का यहां भाग है —

इन्डे मित्र वरवामीनमाहुरयो दिव्य स सुपर्यो गुरूमान् । एक सदिया बहुमा वदमननि यम मानरिरवानमाहु ॥ प्रस्पेद का यह एनेश्वरवाद उसके अनेनेश्वर-गद प्रथम यहुदेवबाद के गर्म से उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उपनिपदों की अद्देतवाद (monism) का उद्मावक बना। भते ही यह एकेश्वरवाद अथवा जकवाद या प्रदेतवाद शानियों के नाम ही सका हो परन सामार विश्व इदि बाले तालांदिक माननों के लिए तो वह अतम्य ही रहा, अतुपास्य, प्रनर्प एवं अनस्पर्य ही रहा। अतप्य हंधी महान अभाव की पूर्ति में हसी महती आवश्यका के आविकार में मागवद्गतिक का एकतात्र अवलाय वाकर जन साथारण की विरत्त एवं सनत्य तो सा सहन प्रयाद की पहिल्ला के आविकार में मागवद्गतिक का एकतात्र अवलाय वाकर जन साथारण की विरत्त एवं सनत्वन तथा सहन प्राप्त का समन हुआ। मिल-भावना के जन्म एवं विकास की यह एक अति सरल एवं सार्वमीभिक समीदा है।

यद्यपि यह सत्य है, उपनिषदों में प्रधानता निर्मेशोपासना—ब्रह्मविद्या—श्रारमविद्या की ही है तथापि कतिपय उपनिषदों में छगुछोपाछना पर पूर्ण प्रवचन है। ईश, ईश न. इश्वर, परमेश्वर, दन देववोधक ( उसते निर्मण का सनेत है ग्रायवा समुण का ) पदों के साय साथ श्वेताश्वेतर में तो सगुल देवों जैमे स्द्र - एकदेव, महादेव, महेरवर, माथी द्यौर शित भी—'कास्वा शिवं सर्वभूतेषु गृदम्''—द्यादि उत्तरस देवों का निर्देश है। इस प्रकार एकारिमक भक्ति की चारा भी उपनिषदों के शानकोत से बह रही हैं—यह क्थन श्रमुचित न होगा। परन्तु एक विशेष तथ्य यह है कि जिन देवों के प्रति इस एकात्मिक भक्ति के निकास का आभास हम पाते हैं वे बैदिक देव - इन्द्र, प्रजापति, मिन, वरुण, यम, श्रान्त श्रादि-नहीं है। वैदिक देवों के हाल एवं पीराशिक देवों के विकास की रोचक वहानी पर आगे प्रतिमा-लक्षण में विशेष चर्चा होगी। प्रसंगतः यहाँ पर इतना ही संकेत क्रामिप्रेत है कि मिक्ति-गंगा के पावन कुलों पर जिन देव तीथों का निर्माण हुआ। उनमें ऐतिहासिक महापुरुषों-वासुदेव कृष्ण (देव छाव उपनिव कृष्ण देवकी-पुत्र ) ब्रादि वैप्लव-देवों, बद्र-शिव, श्रादि तथाकथित श्रनार्यदेवों एवं यक्तों के साथ साथ उमा, तुर्गा, पार्वती, विन्यातिनी श्रादि देवियों की निशेष प्रदेशता है। हा॰ भागडारकर ने (See Vaisnavism, Saivism and Minor Religion, Sects) माचीत थीद-प्रनथ-'निर्देश' ये श्राधार पर हिन श्रनेकानेक भक्त-यमों एवं उपास्य देवी या निर्देश किया है ( जैसे भाजीतिक, निगन्ध, जटिल, परिभाजक, श्रवरुद्ध र, वासुदेव, वलदेव, पुलमह, मनि-भइ' श्रीम, नाम, मुपसस, यस, श्रमुर, मन्धवस, महाराज, चन्द, सूरिय, इन्द, महारिय, दिश ग्रादि ) उसरी भी यही निष्कर्प निकलता है।

श्रवः इस उपोद्धात से यह निर्देश है कि येथे तो उपायना मागव-गान्यको की समात्रा निर्माण नहीं परन्तु इमकी प्रक्रिया एवं प्रकार में इस-काल में में ने ख़बरन मेर रहा। त्यायोगासमा के माम भिति-शिक्षात्त का ज्वर कुछ गेरेत किया गया है। उपायना एवं भिति कोई दो उपकु चीने नहीं है तथापि ब्रिज्ञानों मे मिल-यद का प्रमान्य उपियन्तु कार्यन से तो है। तिथा प्रकार पेरिक सार्य प्रयोग उपास्पदेश को प्रमास करने में लिए सार्युक्ति हान में निर्मे क्योति को स्थान करने में लिए सार्युक्ति हान में निर्मे की भाष्यम मानवस्य प्रमान मानवि ये उपी प्रकार प्रयोग प्रमान से । उपायना का सर्य ही कि स्थान प्रमान से । उपायना का सर्य ही कि स्थान प्रमान से । उपायना का सर्य ही कि स्थान प्रमान स्थान स्

श्रादि के-परिजल्पन में भी तो उपासक ने श्रीर उपासक के तेवक प्रतिमा कार ( Iono grapher ) ने श्रपना ही माध्यम रमया ।

समानन से प्रत्येक संस्था के जीवन में दर्शन उपोति की प्रकाश किरणों ने उसे लोक प्रिय बनाने में यहा योग दिया। समुणीमणना किते पूजा के नाम से हम पुकारों हैं उतके कितवार खनिवार्य औन कि कितिया हुए जिनमें जीभगनमा उपादाम, मैंचेया, इच्या, स्वाभ्याय द्या योग विशेष उल्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजीयवारों में विस्तृत विनेचना की जावेगी। इस उपासना पंचान में अनितम औंग योग का शासास्वायन्य देव-प्रतिमा से हैं। शहत हम प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश हैं।

श्वानयोगस्य संसिध्ये प्रतिमाजययं स्तृतं । प्रतिमाजस्को मध्यो यथा प्यानस्तो भवेत (ग्रु नी, सा० ४ ४) रामतापतनीयोगनियद् जी भी तो नहीं पुरातन व्यवस्था है —

चिन्मयस्याहितीयस्य निष्कत्तस्याशरीरिणः। उपातमानां कार्यार्थं नक्षणो स्पन्नद्यमा ॥

जावालोपनिपद् के प्रतिमा-प्रयोजन 'ग्रज्ञाना भावनाथांव प्रतिमा : परिकरिस्ता,' पर इस मधम ही सेन्स कर चुके हैं।

ध्यानयोग ने सम्बन्ध में एक महामास्ती कथा है. — देवार्ष नास्त नर एयं नारवया के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए वदिरिकाश्रम पहुंच गये। नास्त देखते वया है कि उपास्य स्वय उपासक बना बेठा है। नास्त ने वस्त्रद्ध प्रामीना की, ध्रमो। यह कीन सी लीला है आप स्वये उपास्य हैं, आप क्षित्रका ध्यान कर रहे हैं। नास्त्र के इस कीनूहल पर मगावान् नारायण ने बताया के घड अपनी ही मूल महति (हिर) की उपासना कर रहे है। इस सन्दर्भ से प्यानयोग की वियस्तन महिमा एवं उनमे अतिमा माध्यम की गरिमा पर मुन्दर प्रकास पहुंचता है।

धानयोग की इस देश में श्रति माचीन परम्पत है। पतज्ञति के योग पूज में शब्दान योग में धारका' का मर्म विना 'श्रतिमा' अर्थात् उपायना-मतीक के समर्थ में नहीं श्रा सकता है। सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वयं भारका की जो परिमान तिती है। उसका भी मही सार है।

योग-सरम्परा पत्रकृति से भी श्रति माचीन है। योग यून ने भाष्यकार पायरिव ने दिरस्वमर्भ की योग का संस्थापक बताया है। पत्रकृति के भोगानुशासनम्, इस प्रवचन में श्रतुष्यकमर्ग शन्द से भी तो यही निष्कर्ण निकलता है। श्रतुशालनम् में प्रमाणानम् — मृतिशासन् दिला है। श्रतु, इससे योगाम्यास मृतिमाण्यान परम्परा, दे० धारणा ) वितनी पुरावन संस्था है—यह इस समक्ष सकते हैं।

श्रनी (देव-पूजा) के भारतीय इस दृष्टिकोश की समीता में भागक प्रवे पास्रयान— वैच्याचयमैनरम्पाश्री में प्रतिमा पूजा के अत्यन्त गृह एवं श्राप्याधिक रहस्वो की भी प्रतिष्ठा का कुछ धंकेत आवश्यक है। पास्रयान्त्रमां में देवाधिदेव मेगवान वासुदेव के इय-प्रज्ञक पर जो प्रयचन है उनमें परा, ब्यूह, विभय, अन्तर्योगिन तथ/ ऋगों के क्रिमिश रितान का न्यामाध प्राप्त दोशा है जिसमें श्रन्थं, श्रन्थंक एवं श्राची की पराकान्त्रा के दर्शन होते हैं।

मास्तार्य में प्रतिमा एनं प्रतीक दोनों ही उपानना हे श्रंप रहे। इस देश के तीन महान् उपासना-मं—देन, नैप्प्य एमं शासः — कहाँ श्रपने अपने उपासना सम्प्रदाय के अधिपति देन क्रमण, शिष, रिप्पु तथा शन्ति (सुर्गा) वी प्रतिमा रूप में उपासना वरते चले आये ऐ पहाँ हने क्रतीक, नाम्पर्तिम, आस्माम एवं यत्री के माध्यम सनाहर उपास्य देव स्थायन देवी भी उनमें उद्धावना की है। इस समार तिमायाद iconism एनं प्रतीक्षायद (aniconism) दोनों ही धार्य इस देश में क्षमानान्तर सनाव्य से यह रही हैं।

देव-पूजा भी दस भीतिक भीमाना के झानतार अब देव-पूजां के जो विभिन्न वर्षे अवा नामदाब इन देश में पनवे उनहीं भी थोड़ी भी ममीता झावश्वक है। वेंग्रे तो इन देश में नामा देवों की पूजा-परम्या पत्लिश्त हुई। परन्तु उनमें पान प्रमुख देवों के नाम पर वींच वर्ष निम्म रूप से विशेष उल्लेखनीय है:---

| t. | शिय           | रीय-सम्बदाय                 |
|----|---------------|-----------------------------|
| ٦, | <b>प्</b> ण   | वैष्ण्य या भागवत् सम्प्रदाय |
| ₹. | शक्ति (तुगाँ) | शासः सम्प्रदाय              |
| ٧, | द्यं          | सीर सम्बदाय                 |
| ¥. | गर्दश         | गाग्परय सम्प्रदाय           |

स्न निरिष्ट देवी नी देव पूजा तथा तकत्तानदाय के रिव्हान एरं प्रानीन परम्या धारि पर निष्यान के प्राम पह निर्देश श्रावायस्व है कि भारतीय संस्कृति की श्रामार पूर विरोधा-स्वीत की श्रामार पूरा ((()) को श्री प्राप्त की स्वीत की स्वीत की निष्या की निष्य की निष्या की निष्य की निष्या की निष्या की निष्या की निष्या की निष्या की निष्या

वंबाय प्रत-प्रशास

पूर्व

| विष्णु<br>पंचायतम | शिव<br>पंचायतन | सूर्य<br>पंचायतन | देवी<br>पंचायतम | गर्गेश<br>पंचायतन |       |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| कर गरोश           | विष्णु सूर्य   | शंहर गणेश        | विष्णु शंकर     | विष्णु 'कर        | दिव्य |
| विष्णु            | शंकर           | सूर्य            | देवी            | गगोश              | }     |
| देवी सूर्य        | देवी गरोश      | देवी विध्यु      | सूर्य गरीश      | देवी स्थे         |       |
|                   |                | विश्वास          | ١               |                   | •     |

वैदणव-धर्म ( विप्ताु-पृजा )

उत्तर

हिंदू-पर्य की निमित्र शाराखों का केंद्र-निन्तु कोई है। कोई एक इस्ट-नेव है जिसको प्रधानता एवं निशिष्टता के कारण अर्थकों (उपासक) ने अपना एक विशिष्ट सम्प्रदाय स्थापित किया। उस सम्प्रदाय में उद्दान के देतु दर्शन-निशेष को भी उद्घानना को, उस के मुख्यमी (दुगया mythology) भी स्वता प्रधानबंदि (Cult Ratuna) की पारिकट्यन की और विभिन्न आस्पनाहिक एवं गाल सेगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय को ओक्षिय कर्ष पिरास्त अस्पनिक स्थान

वेज्ञावनामें वा विश्वत हितान किराने के किए एक बृहद् मंथ की हा वर्षना है | वरन्त वहाँ वर केवल एंक्टर में दी हर ज्यापक वेज्यान गाम का गान वरना ह्यांगिर है। वर वर्षना वर्षों वर केवल एंक्टर में दी हर ज्यापक वेज्यान गाम का गान वरना ह्यांगिर हो की गुन्तर समीवा की है (See Vaisnaviem, Saivism and minor religious eystems) | दां के माजार कर का यह मंथ हम विषय का वर्षाणिक प्रेम माना जाता है। परन्त कावण ता माना शिक्षण निरोणकर ऐतिहासिक होने के कावण वीज्य के माना कि शिक्षण के सामाविक प्रेम माना जाता है। परन्त कावण ते समाविक प्रेम माना जाता है। परन्त कावण ते समाविक प्रेम साना जाता है। परन्त कावण ते समाविक प्रेम साना कावण के सामाविक प्रेम माना जाता है। परन्त कावण ते सामाविक प्रेम साना को विकास को कावण कावण है कि वेदी में विभाग, हम्म को रोवेचली हैं। विश्वता की विवास को विवास के विवास की विवास के विवास कावण को विवास को विवास के विवास की विवास के विवास की विवास कावण को विवास के विवास की विवा

## वैदिक निष्मु (विष्मु वासुरेव)

वैदिक विध्या वी कलाता प्राधियों ने एक ब्यायक देव-विभृति हैं रह में की है। विध्या को को उद्गावना वेदों में मिहती है उसे इस श्रवीश्वर-देव बाट ♣िantheism) के रूप में श्रेकन पर सनते हैं। वेदों का विष्णु यह पुरातन एवं सर्वेच्यापी श्राधार है जिस पर श्रामे विभिन्न श्राधेय-रूप विष्णु अवतार परिकल्पित किये गये। श्रात: वेण्यव-धर्म ना इतिहास लिएनो वाले विद्वानों के वेदों के 'विष्णु' को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये श्रथमा वैण्यव-धर्म की पृष्ट-भूमि का निर्माण करने वाली श्रापं वैदिक-विष्णु-कल्पना को कम महत्त्व नहीं देना चाहिए। भूरावेद की श्रयोलिटित वैण्यवी ग्रह्माश्रों में कालातर में उदय होने वाले स्थापक वैण्य-धर्म के कीन से थीज नहीं?

विष्णोतुं के वीयोशि प्रवोचं यः पार्थिवाति विससे रज्ञांति ।
यो व्यस्कमयानुत्तरं सवस्यं विषक्रमायान्ने योस्तायः ॥ १ ॥
प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्थेण स्रामे न भीमः कुचरो निरिष्टाः ।
पर्योद्धा त्रिष्ठ तिष्ठ विकसेष्वभित्तिवित शुक्ताति विरवा ॥ २ ॥
प्रविष्ण्ये सूपमेतु सन्तः निरिचत स्रत्मायाय सूप्ये ।
य द्वा द्वा पूर्णो मधुना पदान्यवीयमाणा स्वथ्या सदितः ॥ १ ॥
यत्र व्यक्षस्य प्रियेशीद्धायासेको त्यथार सुक्तानि विरवा ॥ ४ ॥
तद्द्व त्रियमित्र पार्थो श्वर्था नरो पत्र देवयथे सद्दितः ।
सरक्रमस्य स द्वि बन्धीस्था विष्योः पद्र परसे मध्य त्रस्यः ॥ २ ॥
ता वा वास्तुरुश्वरासि सम्प्यै यत्र सावो सूरिग्रंगः स्रयातः ।
स्राह्य तदुवाग्यस्य वृष्यः परसं पद्रमवसाति सूरि॥ ६ ॥
स्राह्य तदुवाग्यस्य वृष्यः परसं पद्रमवसाति स्र्रि॥ ६ ॥
स्राह्य तदुवाग्यस्य वृष्यः परसं पद्रमवसाति स्र्रि॥ ६ ॥
स्राह्य विद्याग्यस्य वृष्यः परसं पद्रमवसाति स्र्रि॥ ६ ॥

टि॰—इन मृहचाक्रो में भगवान् बिच्छु के पौराणिक नाना श्रवतारों ( त्रिविक्रम, रोप, वराह श्रादि ) तथा परम विष्णु-पद बैकुयठ, गोलोक श्रादि सभी पर पूरे संवेत हैं ।

ब्राह्मवाँ में तो विष्णु के वैभव ने सभी देवों को ब्राह्मतन्त कर रक्ता है। एतरेय ब्राह्मवा (१२१) में देवों में ब्रामिन को निष्टुए ब्रोर विष्णु को सर्वभेष्ठ देव परिस्तित्व किया गया है। शतस्यभाष्मवा (१६ १०१) में एक क्यानक है—एक सन्वनियोग के ब्राह्मत स्वाधी देवों ने मिलकर देवों के ब्राधिराज्य पर की प्रतियोगिता के लिए निर्ध्य किया जो उनमें सन्ते पहले सब के उत ब्राह्मत परिष्टु कावे यही उन यब में सर्वभेष्ट कर्तावा । विष्णु इस्ते प्रतियोगिता में मथम ब्रावे कीर देवाियरेव कर्तावा । इस क्यानक में त्रितिकः मावतार (वामनावतार) का संवत है जो इसी क्राह्मत के दूषरे (देव १०२०) क्यानक से प्रतिकः संवत्वाद (वामनावतार) का संवत्व है जो इसी क्राह्मत के दूषरे (देव १०००) क्यानक से प्राप्ति का संवर्ष जाता क्या क्याने के स्वाधी के प्रतिक क्याने क्यानो की प्राप्ति का संवर्ष जाता क्या क्यानो देवां ने देवों के इसी कि वे उनकी उतार है स्वाधी क्यान देव करते हैं कितने से एक बीनो सेट रहे। रिष्णु जी से बहुतर उनमें कोई बीना न था। किर प्रया वामन विष्णु जो ही बहुतर उनमें कोई बीना न था। किर प्रया वामन विष्णु जो ही बहुतर उनमें कोई बीना न था। किर प्रया वामन विष्णु जो ही बहुतर उनमें कोई बीना न था।

उपिनीयरों में उपर्युक्त वैष्णवी स्मृचाम्रों के परमन्पद का रहत्व स्पष्ट विया गया है। भैठ-उपितपद (देन्द्र) तथा कडोशियद (देन्द्र) में विष्णुपद को मस्रपद के रूप में विर रित्यत निया गयाहे है। श्रतः निष्णु वा देवाधिदेवन्य सूर्यन्त्र्य से प्रतिश्वित हो चला था। मूच-मंथों ( दे॰ आपस्तम्य, हिरस्यादिन तथा पारस्कर के गृहा-सूत्र ) में तो विष्णु के विना वर-क्या का विवाह ही अध्यमव था। रूपपदी में विष्णु का ही एकमान आवाहन विहित है।

सून-अंगो के उपरान्त मक्षारूव्य-शत्त में (दे॰ महामास्त मीप्मपर्वे ६५.६६ छ०, आरयमेथिक पर्व ४६ ५.१ छ०) तो विष्मु के सर्वेशेंड श्रपीश्वरत्व मे वामुदेव-विष्मु की परिकृतना परिपोप को प्राप्त हुई।

चैदिक बाङ्ग्य-निवद श्रामंगरम्पाश्चों का विभिन्न खुगों में देश-डाल एवं समाज के विमेद से विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ। इएके श्रावितितः जर कमो कोई परम्पर श्रापमा संस्था वा श्राप्तर-पियार प्रपत्नी शीया का उल्लंबन करने लाती है तो प्रतितिता (Renotion) श्राप्त्यार है। ग्रावाण याग-संस्था इसी क्षीट की परम्पर है जिनके प्रेत्री में के अपने के हारा एक गाम निर्देश उउ उक्त बिद्धा पर्व कीमा निर्देश उउ उक्त बहुत पूर्व एक महान श्राप्त्यत्विक विद्वाह के भी तो दर्जन होते हैं। उपनिपदी का श्रारमशन, ब्रावान श्रथ्य एकेस्वरवद या व्यवस्था की विचारशाय इस उपलब्द जहार है। ब्राह्मका की हार देव पूर्वा के स्थान पर हृदयस्थ का प्रवत्त उपलब्द की विचार वा अपने पर्वेत की श्रारमशन की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार वा प्रवाह की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार वा प्रवाह की विचार की विचा

वेध्ववधर वोद्ध-धर्म एवं जीन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिनहां उदय हिष्ण वंश स्त्रिय राजकुल में प्रारम्म हुआ। वैध्ववधर्म का उदय माम्यान् वासुदेव के नाम से सम्यन्धित किया जाता है। यह वासुदेव कीन थे। यस्ट्रेव-देवकी-पुत्र कृष्ण या और काई। वेने से वाधिति एवं वत्यसि (देव हुई। अध्याव) के अनुसार वासुदेव देवकी पुत्र कुष्ण के रूप में सारित एवं वत्यसि (देव हुई। अध्याव) के उत्याद वासुदेव देवकी पुत्र कुष्ण ही परिकृत्यति हुए। पुरावन शिला-सेती एवं सारित कियत हुए। पुरावन शिला-सेती एवं सारित में वासुदेव के साराव वासुदेव राजकित हुए। पुरावन शिला-सेती एवं सारित प्राप्त हो मानी जा सम्रती है। वास्त-इन्द्र एवं ब्याप्त विभात हुए। सेती वैदिक देवों से ध्वासुदेव की जो पुरानन करना अदित हुई वर्ष कालान्तर वासुद कर माराप्त्र (इप्पा) के गाय सम्पन्त करना अदित हुई वर्ष कालान्तर वासुद एवं स्वाप्त करने का स्थान करने में स्वाप्त करने एक माराप्त्र प्राप्त मारा सारा सारा सा मारा-स्वार के सीध्य-एवं में उपलब्ध साम्यत पर्व मारा सारा सारा मारा सारा सारा मारा से सी अपलब्ध सीप्त वर्ष के सीध-एवं में उपलब्ध सीप्त वर्ष कालान्तर वासुदेव उनके एक स्विप्ति-उपास में मारानी में संस्था और सीस्तर्य भी अपलब्ध सीप्त वर्ष वासुदेव उनके एक स्विप्ति-उपास में

यहीं पर नह भेडेत झावरवन है कि विशेष्ट्रेन-रिम्तु के मानवर-पर्म पर पर प्रत्यान मानवर्गीता है। मानवर्गीता नहीं पेदान्त-रार्ज की प्रशान-प्रती में भी छात्रे के वेदान्ता- नात्रों ने परिण्यात हैना महीं वेदान्ता- नात्रों ने परिण्यात हिंदा महीं वेदान्त- नात्रों ने परिण्यात मानवर्ग है। भावद्र्यां का में मितन्त्रों में क्षात्र मुख्या पर जिल ऐकान्तिक- भी भी का पर्वा है। में परिण्या मानवर्ग के पर्य-जिल्लामा एवं उत्पादन में क्षात्र के प्रयम्भवरण सामन्त्र मानवर्ग कर प्रमानवर्ग कर सम्मानवर्ग कर स्थानवर्ग कर स्यानवर्ग कर स्थानवर्ग स्थानवर्ग कर स्थानवर्ग कर स्थानवर्ग कर स्य

बैम्इय धर्म की 'बाद्यरात्र' के माम में पुकार जाता है। जील पूर्व ही संकेत किया जा

चुका है कि प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय मा श्रवना दर्शन (Philosophy) श्रवर्श्य होना चाहिए, पुराव (mythology) और पूजा पदति (Cult-ritual) मी श्रक्तिवार्षे है। उसी के श्रनुरूप वैध्यव धम को दर्शन ज्याति त जीवित रतने के लिये वैध्युवागमों की रचना हुई जिनमें 'थाअसान' ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नाराणीवोशाख्यान (श्रा. प्. ३५,५,५६) में इस संज के रिद्धात का प्रथम कंतीतेन है।

'पाञ्चरान' रिद्धांत की प्राचीनता में पाञ्चरान ग्रंथों का स्पष्ट कथन है कि वह येद का ही एक ग्रंश है जिसकी प्रचीन सजा 'एकायन' थी जो मगबद्गीता हे ऐकान्तिक धर्म ने रांगत भी होती है। ह्यान्दोरण उपनिषद (७१९१२) में 'एकायन' निया ना उन्नेल है। ग्राचार नत्त्रेल उपाध्याय (दे० ग्रायं सस्कृति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक ग्रवां-नीन प्रंथमत का निर्देश किया है जिसके श्रनुसार शुद्ध यजुर्वेदीय काशशास्त्रा का दूसरा नाम एकायन शास्त्रा है।

'पाञ्चरात' धर्म को 'साल्यत पम' के नाम से मी पुकारा जाता है। 'साल्यत' शब्द का संवेत एतरेय ब्राह्मख ( ८ १ १४) में ज्यापा है। अत्यय ब्राह्मख ( १३, १६ १ ) में पाञ्चरात सत्र' का वर्षन है। उसकी रिशेषता यहां मार्थिक है। उस सन में हिंसा बर्जित है। इस इक्टार वैप्याय-भंकी हम बीद तथा जैन धर्मों के समान एक विद्युद क्षाईसक-पम की परम्परा में ही परिराधित वर सक्ते हैं। वैप्यायों की साल्यिकता तथा क्षाईसकाय की परम्परा में ही परिराधित वर सक्ते हैं। वैप्यायों की साल्यिकता तथा

'पाख रात'—इस राज्द की व्याख्या में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। तास्द पाखरात ए:ं अहिर्दुष्य सहिता के श्रतुसार यह नामकरण विवेच्य विषयों की संख्या के श्रतुरुग है। रात्र शब्द का श्रर्थ ज्ञान है 'रात्रज्ञ ज्ञानवचन कार्न प्रखिष स्मृतं (ता० पा॰ १४४४) प्रखलिय ज्ञान से त तर्य परम तरा, मुक्ति, सुक्ति, याग तथा विषय (संसार) हे है।

पाञ्चरात्र का विपुत्त साहित्य है। वह सर्वोश क्या श्रविकाश में मो मास नहीं। इस धर्म के माचीन अंघों में निर्दिष्ट सूचना के श्रमुखार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। श्रमी तक जिन नहिताओं की मासि एव मकाशन सम्मव हो सका है उनमें श्रहिर्मुज्य-सहिता, हुँ अर संहिता, बृहत् महा-सहिता, विष्णु-सहिता, साक्यत-संहिता श्रादि विशेष उत्तरमीय हैं।

प ज्ञरात्र सहितास्रों के परमोपजीव्य चार विषय हैं:--

- १. 'झान' अझ जीव तथा जगत् तस्य के श्राप्यात्मिक तस्यों का निरूपण् एवं सृष्टि-तस्य-अमुद्धादन।
- तस्य-अगुद्धाटन। २. 'योग' यथा नाम मोल-पासि साधन भूत योग एव यौगिक क्रियाश्री का वर्शन।
- ३. 'किया' प्रासाद-रचना (देवाल्य निर्माण) मूर्ति विशेन एवं मूर्ति-स्थापन श्रादि।
- र. 'नमी' प्रजायदित, श्रद्में एवं श्रद्मीनदित के साथ श्रद्मेंक की श्राहिक किया श्रादि।

येध्यवागमी में पाद्यरामी की इस खल्य समीदा में 'पैरानशममी' का भी नाम मात्र संकेत आवस्यक है। नैरानशमम पाद्यरामी से मी प्राचीन है परन्दु उनकी परम्परा अब हातप्राय सी है। पाञ्चरात का दर्शन उसके पुराख रो प्राञ्चर्मृत हुआ। पुराख ने हमारा तालवं श्रमेशी शन्द Mythology मात्र नहीं है। पुराख 'पुराखमास्थानम्' के अनुरूप पुराखन—इतिहास से है।

भनुरेय हुत देवकी-पुत कृष्ण के बन्ध-यान्वयों, पुनो, पीजों में, बक्तमम संवर्षण, आनिव्ह, प्रमुम के पुराइती है इस गिरित्त है। पाझपत्रों में चतुर्ल्यूह का एक आवारमूत विदान दियर किना गया है। इस प्यतुर्ल्यूह कि अनुसार बाहुदेव से सक्ष्यण (जीव) भी उत्पत्ति होती है। इस प्रमुम (मन) की उत्पत्ति बतायी गयी है। इस प्रमुम (सन) की प्रमुम होती है। इस प्रमुम (सन) की प्रमुम होती है। इस प्रमुम होती होती है। इस प्रमुम होती विदान एवं साह्य के दार्शनिक तत्यों का सुन्दर समावेश किया गया है।

## नारायण वासुदेव

महानारती मारती के श्रनुषार जिते हम 'न रावण' करते हैं वह धनातन देवाधिदेव उसी का मानुष श्रंस ( श्रार्थान् श्रनुतार ) प्रतापशाली वामुदेव है ।

यस्तु नारायणी नाम देवदेव: सनातन.। तस्यांको माञ्जवेष्यासीद्वास्त्रदेव: प्रतापवान ॥

वैण्युव धर्म में मगवान् बायुदेव भी जो श्रास्था है एवं प्रविद्वा है वही नारायण् की। नारायण् मगवान् विष्णु जा सन्तानः एवं मुत्तम्त रुव है। वही नारायण् मयवान् नायुदेव के साथ नारायण्य-वायुदेव के रिज्य एवं वेससी सरकर ना उद्यापक रना। श्रामे प्रतिना जव्य में विष्णु की विभिन्न शिवामी की सभीदा में श्रानत्याथी न रावण्य एवं भगवान् वायुदेव की प्रतिमान्यिकल्यानं में देवी दिल्य एवं श्रोजसी चित्र वे चित्रण्य एवं प्रवाद प्रवाद वास्त भयेगा। यदाँ पर संवेष में दतना ही सूच्य है भ्वारायण्यं दाल्य की आध्वन व्यवस्थान है उत्य ही

'नारायण' शब्द को स्टुत्पत्ति पर निम्न प्राचीन छ।प प्रवचन का प्रामारय

द्रष्टस्य देश---

नसमाति सरगिन मारायीति विदुर्वेशाः। सान्येवायमं यस्य तेन माराययाः स्मृतः ॥ सङ्घाः भाषो नारा इति प्रोक्ता भाषो व मरस्नवः,।

सा यदस्यावमं पूर्व तेन मारायणः स्हतः ॥ सत्तुः ।-)•

(भ प्रवचनी से नारायणः सन्द का कर्म (नार्य-क्षयन्) नारी अपना नर-समूही का
अपन-घर (Resting place) हुआ। महामारत के नारायणीयस्थान (१२. ३४१)
में तेराव (इति) अर्जुन से कहते हैं कि वह नार्म (नारायणीयम्भान (१२. ३४१)
में तेराव (इति) अर्जुन से कहते हैं कि वह नार्म (नारायणान) के अपना सर कार आधिपेयाणे मानत पूर्व
के जाते हैं। अपना वेदिक बाह्मय में नृ अपना नर अन्द का आधिपेयाणे मानत पूर्व
के नार्यो हैं। है। का नारायण न केवल नरीं (मानवं—दे महा०) के ही अपना है वरन्
देवों के भी। इतके क्षतिक आधीन स्मान्तं प्रस्ता पर है। कर्ता क्षता भाग (जनमणे मूटि.)
प्रशान नाराः इति प्रीष्ठाः—प्रजु०) भें से समन्त्य स्पृतित किया गया है। जलां के महार
भारा नाराः इति प्रीष्ठाः—प्रजु०) भें से समन्त्र स्पृतित किया गया है। जलां के महार

('नर' के सूत्र ) कहा गया है और वे सृष्टिकतां ब्रह्म का प्रथम 'ख्रवन' वे ख्रत. इस वरस्पा में ब्रह्म नारायण हुए। महाभारती परम्पर में हिर (विस्पु ) को नारायण माना गया है। वायु-पुराण एवं विष्णु-पुराण के नारायण राज्य-प्रयच हम प्रवचनों से संगिति रखते हैं। ब्रह्म नाराया या निष्णु के नारिमण के नारायण राज्य-प्रयच्ध हम प्रवचनों से संगिति रखते हैं। ब्रह्म नाराया या निष्णु के नारिमण को एक प्रकार से ख्रयीक्षरम्ब के रूप में परिस्तित किया गया गई ज्यापक विष्णु में मात्र होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-वृत्य में नारायण को एक प्रकार से ख्रयीक्षरम्ब के रूप में परिस्तित किया गया गई ज्यापक विष्णु में मित्रकर समस्त देनों एवं मानवों ना एक मात्र ख्राधार माना गया। डा॰ भाषणार स्वत्य ब्रह्म वे देवर (१२-६-४) का स्वन्य देवर (९० रखाना गया। डा॰ भाषणार समस्त प्राणिकात, देवों, वेदीख्रादि सम्पूर्ण विश्व ना एक गात्र ख्रये कर हो गया। डा॰ वाह्य विलाव हैं—This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist—नारायण का सर्ग रनेतदि हैं जे विष्णु के वैदुज्य, हिंग के के क्यार ग्रीपालकरण के ग्रीलोक के समान ही ब्राचीन ग्री में मित्रिब हैं। रूपे हा के के क्यार ग्रीपालकरण के ग्रीलोक के समान ही ब्राचीन ग्री में मित्रिब हैं। रूपे एवं के वेद्य के प्रवच्च के प्रवच्च

उत्तर-विदेक-कालिक यह नारायण भौराणिक एवं ऐतिहासिक परापरा में वाहुदेव से सम्मियत होकर भारायण-मासुदेव के अधीक्षर महामुद्र में परिवर्तित हुआ । महाभारत के नारायणीयोपास्थान (जित्रका पहले भी धंनेत किया जा उका है) का राराया नारायण एवं वाहुदेव की तहुपता (Identity) है। 'नारायण' में नर-नारायण की भी एक कथा है जो वाहुदेव-इन्च्य एवं पार्थ-अर्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महामारतीय) छाहचर्च पर नहा ग्रन्दर महाना खालती है। नारायणीयोपास्थान के प्रथम मत्यचनों में मह कहा गया है कि चतुन्तीं हुनारायण घर्म के जुत हने। उनकी चारी मुजाओं अथवा पुनों ते ताहार्य है----नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें से प्रथम दो तपश्चवर्षि बदरिकाश्रम पहुँदे को तर नारायण के नाम से प्रशिद्ध है।

नर नारावण ऋषि रूपें में प्रतिद्ध हैं। यह पारपरा ऋष्वैदिक परस्परा से पनवी है जितने पुरुष-प्रकृत का गिर्माला ऋषि नारावण हों हो नरनारावण का अवदार से ताय पर, ४७) में जनार्दन ने श्रद्धित को अपने छोर श्रद्धीन को नरमायण का अवतार सताया है। उथोग पर्वा (४६-१६) की भी यदी पुष्टि है। सारावल नारावण हो पासुपेत हैं पासुदेव ही नारावण श्रीर दोनो ही विष्णु की महानिश्ति के दो दिश्य रूप।

## वासुरेव कृष्ण

विप्तु के नारावण एयं वानुदेव इन दो रूपो के साथ-साथ विष्तु-आबुदेव की वेदिक एने ऐतिहासिक तथा पौराशिक परम्यरात्रों पर उत्पर जो समेत किये गये हैं उन्तरे वैष्णुब-धर्म की निम्मलिपित तीन पाराक्रों के उदय के दर्शन होते हैं जिनसे त्रिवेस्]. सद्भम पर शास्त्रीय स्रपदा संस्कृत वेष्णुव भर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई: ---

ख यदिक वैष्णुबी-धारा (गङ्गा) ऋग्वेद में वर्शित विष्सु

व नारापणीय धारा (सरस्वती) विराट श्रधीश्वर प्रश्न में रूप मे

स व मुदेव-धारा (यसुना) ऐतिहाधिक साह्यत-धर्म अथवा भागवत धर्म वा इष्टदेव

वैज्जूब अर्म ने वायन प्रयान की क्हानी यहीं वर प्रन्त नहीं होती। एक चौधी धारा भी इस संगम से प्रस्कृटित हुई जिले हम 'जन वैज्ज्यव धारा' (Popular vais navism) के नाम हे पुत्रार सबते हैं। इस जन-जनार्दन-यारा के भगीरथ बाहुदेव-इन्छा हुए। बाहुदेव-कृष्ण का उदय गोषाल-इन्छ से हुआ। गोषाल पृष्ण की गोप लीलाएँ प्राप्त की रहस्यमधी वार्तीय, बाजगोपाल के लोकोत्तर चमत्वार, प्रादि से कीन नहीं विद्यात है १ महामारत सुद्ध में पार्य माधिरत से कृष्ण बाहुदेव-विन्धु ने रूप में प्रशासनित हीते हैं, जिनका इस भूपर एक मान उद्देश्य भागवती वाषी ( श्री मद्भावद्गीता ) से स्पष्ट है—

यदा यदा दि धर्मस्य स्वानिभैवति भारत । श्रभ्युत्धानसधर्मस्य तदाश्मानं स्वान्यद्वस् ॥ परित्राचाय साधूनो विनाशाय च दुरकृतास् । धर्मसस्थापनार्थाय सभवासि युगै युगे ॥

श्रत. बातुरेन कृष्ण की विशेष वसीला न कर विष्णु-श्रवारी, वैष्णवाचार्यों एवं वैष्णव भागे पर वेषण को को हिन्देंश कर इस स्वम्म से द्राप्तर होना चाहिए। पर-तु यहाँ पर वैष्णव भागे ने नण्यक्षतीन एक श्रान्य चारा पर निना चेनेत विशे वैष्णव भागे ने पूर्ण विश्वर हित्रहार वा इतिहर्ण श्रूम ही रह जाता है। नद चारा माणवान भाग के चित्रहार वा इतिहर्ण श्रूम ही पर्णु श्रवतारों में भगवान सम के श्रवतार का उत्तर होगा ही। वहीं वर हसता ही सच्च है कि वैष्य-श्रम की साममाहित-श्रारा का उद्य श्रवेचाएन क्यांचीन है। ईस्त्रीय पूर्ण श्रम है कि वैष्य-श्रम की साममाहित-श्रारा का उद्य श्रमेचाएन क्यांचीन है। ईस्त्रीय पूर्ण श्रम है अपने के से सिहासिक खेति—स्वाप्त श्रमे होता ने हिस्स स्वप्त श्रमे होता ने स्वप्त श्रमे स्वप्त श्रमे स्वर्ण श्रमे स्वप्त श्रमे स्वर्ण का स्वर्ण स्व

भक्ति-गाखा के समान राममिक शाखा को भी ईशवीय-पूर्व मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p. 724`परन्त कार्यो महाशय ने इस रुप्तन्थ में कीई प्रमाण नहीं उपस्थित किया।

## विष्णु-श्रवतारः —

विष्णु के अववारों पर श्रामे 'प्रतिमा-लज्ञण' में प्रतिपादन है। श्रतः वह वहीं दण्डव है।

### वैष्णवाचार्य

ਰਸੰ

0

वास्त्रिणात्य--दाविकात्य वैष्णवाचार्यो में दो वर्ग है--श्रालवार तथा श्राचार्य ।

श्वालवार:—वैष्णुव-मक्ते में श्वालवारों की वही महिमा है। इसका श्रतुमान इश्री से लगाया जा सकता है कि दिश्चण के मन्दिरों में मक्त खोर मगवान, की समान लोक निमता है। श्वालवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमार्थे भगवान, की प्रतिमाशों के दी समान स्थानियिकारियी हैं एवं पूरुष भी। श्वालवारों ने मगवद्गक्ति में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में श्रेमदीत हैं जिन्हें बहाँ के लोग वैष्णुव-वैद कहते हैं। श्वालवारों के तीन वर्ग विशेष उल्लेख हैं जो निमनताहिका से निमालनीय हैं:—

ग्राधिक संज्ञा

संस्कत संज्ञा

| *                  |                    |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ( प्राचीन )        | पीयगई श्रालवार     | सरो योगिन               |
|                    | भूतसार             | भूत योगिन               |
|                    | पेय श्रालवार       | महद्योगिन या भ्रातयोगिन |
|                    | तिरूमल शई श्रालवार | भक्तिसार                |
| ২                  |                    |                         |
| (कम प्राचीन)       | नम्म श्रालवार      | शठकोप                   |
|                    | ****               | मधुर-कवि                |
|                    | ****               | <u> कुल-शेलर</u>        |
|                    | पेरिय श्रालवार     | विष्णु-चित्र            |
|                    | श्रवडा ल           | गीदा                    |
| उससे भी कम प्रा-   | तोरहर डिप्पोडी     | मक्ताङ्कि-रेशु          |
| चीन श्रभीत् ईरावीय | निद्दनाम् स्रालवार | योगिवाइन                |
| ग्रष्टम शतक        | तिर्मंगयी ग्रालवार | परकाल                   |

#### दक्षिणी श्राचार्य

येष्णयाचायों में निम्नतिलित यथ्णव-भक्तो का श्रमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कीपुरी से यह देश श्राज भी भवल है । येष्ण्याचायों की विशेषता यह है कि उन्होंने वेष्णुवसर्म की शासीय एवं दार्शनिक व्याच्या की: --- रामानुज—( जन्म १०१६ या १०१७ ईरावीय )

रामानुक का भारतीय भिक्त-परम्पा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 'विशिष्टाद्वेत' के स्थायक रामानुक का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने मिक्त के पावन मार्ग को प्रशस्त किया तथा वैष्णव-पर्म को 'क्षे-प्रध्यदाय' के रूप में प्रतिशापित किया। इस 'क्षी गणदाय' के स्त्र में प्रतिशापित किया।

महामहापै प्लब र नामी रामानु जानायं ने बैष्णुबन्धमं को उतना ही व्यावक एवं प्रविद्धित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महानहामहेशवर भगवान शेक्स-वार्ष ने। रामानुक को इंग्यन्य रिक्ट्यना में पूर्व-गंकेतित परादि-गंकक विद्धांत प्रमुख हैं। रामानुक का इंग्यर निर्मुण एवं रुगुख दोनो रूपों में परिकल्तित होने के कारण उनके दारोनिक रिख्ता को विशिष्णहेत नाम दिया गया है। वह निर्वेक्सर, उनातन, सर्व-व्यापी, प्रविदानन्द्वरूप, अगतुकतो, जगतुपालक और जगत ना नाशक तो है ही उदी बी अनुकृष्ण से मुद्धप्त को पुरुषायं-जुद्ध को प्राप्ति होती है। नह परम सुन्दर है और तदामी भू और तीला—ने तीनो उत्तरी हुन सदस्याँ है। रामानुक के हुत इंग्यर के पाद रुग हैं-पर, बृद्ध, विश्वन, इन्तर्वाधिन और झर्ची।

परा—पराद्ध —परवाहुदेव-मारावण हैं। निवास वेहुंत, विहानन श्रवनारोप, विहा-सन-पाद पमिटि श्राठ, साहचर्य श्री, सूत्रीर लीला। वह दिवा रूप है, रांण, वकादि पारण किये हैं श्रीर शान, साक्ति श्रादि वमी गुर्ची का वह निपान है। उसके साक्षिय का रा भ अनन्त रावण, विश्वकृत्वेता श्रादि के साम्याय श्रीरन्तुमते को भी प्राप्त है।

कपूर-परा के ही अन्य रूप-चहुदय भी गंधा स्पृष्ट है। ये पार रूप है-माहुदेव, रोकर्षण, प्रयुक्त और अनिवद। इनका शामिर्मात उपाधना, छिट आदि के कारण हुआ है। इनमें नामुदेव परेश्यमं के अधिकारी, संवर्षणादि अन्य केवल दो के हैं—पर्महत्व, मर्गविक्षक, अनन्तर, छिटकर्तु स्वादि।

विभव-से तात्पर्य विष्णु के दशायतारों से हैं।

ष्टान्तर्यामिन् —इस रूप में यह वासुरेत सय जीवों में निवास करता है । योगी लोग ही हकता साक्षातकार कर सनते हैं ।

अर्था—प्रपानाम पद, माम, पुर, पत्तन में प्रतिष्टापित प्रतिमाशों के रूप में देवाराधन को अर्थों कहते हैं।

रामानुज के वार्मिक सिद्धान्त में मिति का योग परम प्रधान है। जीव मनवद्गतित से परमपर को मान्त करता है। प्रतः वयदि सभी जीतों में ग्रन्तवामिन सा निवास है परनु जीन जर एक मिति-मीग वा प्रयत्तपन नहीं करता तब तक यह परमवद का क्रिक करी नहीं। ग्रावण्य रामानुज के रणन में मत्त निर्मुण न होकर सनुष्ठ ही है और यह जब तथा जाता रच दो निर्मेराणों में विशिष्ट है जातपुर रामानुज के दार्शनिक विद्धान्त को विशिष्टादित करते हैं।

भक्ति-योग के पूर्ण परिवाक के लिये वर्मयोग एई शानयोग का अवलम्य अनिवार्य है। यह, मुक्त, नित्य विशिवासक औव जब मिक्त का अवलम्बन करते हैं तो भवतावर पार उत्तरते हैं। भिक्त योग की साधना के लिये छाण्टाइ-योग का छाय्यास सो बाखित ही है शरीर एवं वित्त की शुद्धि के तिये भी नामा उपाय बताये गये हैं।

रामानुज के वैच्एन-सम्प्रदाय में विम्पु-पूजा के पोडरा उपचार हैं—स्मरण, नाम-कार्तन, प्रणाम, चरण्नति, पूजा, झात्माण्य, प्रश्ता, सेवा, शरीर पर श्लादि बैच्यूव-लाट्युनो की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र-पाट, चरणामृत-पान, नैवेध-मोजन, विम्पु-मुक्तों का परोपनार, एकादशी-जत तथा तुलसीपन-समर्पेण।

रामानुत के श्रनुवासियों का गढ़ दिल्ला भारत है। उत्तर भारत में ये नगस्य है। दिल्ला में भी दा वर्ग हैं—वेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष वर्णन न कर श्रापे बढ़ना चाहिये।

माधव-ज्ञानन्दतीर्थं इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहर्सी कताज्दी में हुआ। वेदान्तावायों में ग्री इनकी पूर्ण गणना है। इनके वेदान्तमाप्य का नाम प्रश्निक साध्यं है। वे 'दीत' मत के मिलजाक है। ज्ञानन्दतीर्थं ( माध्यामायार्थं ) के क्रितिक्ति कर कालक है दो नाम क्षेत्र में अठलेत्तानी हैं जो मध्यामम्बाम के आवायों में परिपणित हैं। वे हैं - पश्चामन्तीर्थं तथा नरहिस्तीर्थं। क्रानन्दनीर्थं के 'वैष्णव-पर्मा' को इस ध्वामाय वैष्णव-पालां General Vaisnavism के नाम से पुकार सकते हैं निस्तें न तो वासुदेव की प्रयानता है और न पास्वपनें में की हम गोपालहरूल की और न राधा की। माधव के अनुवायी वैष्यद अपने मस्तक पर गोपी-वन्दन का टीका लगाते हैं—
नाशिका के क्ष्मी परिश्लों के स्वान्त स्तक पर दो सकीरों से यह बनता है। बीच में काली

#### इत्तरी श्राचार्य

निम्बार्क-पामानुज एवं मध्य ना येन्द्र दिल्ए या। इन दोनों ने अपने-अपने
मत्तो एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत माधा के माध्यम से सम्बन्न थी। निम्बार्क ने भी
संस्कृत-माध्यम को अपनाय। परन्तु आगि चलस्त येष्यक्त-माह-आधायों - यामानन्द, कथीर,
तुत्रसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-माधा—िसन्दी, मध्यती, येगला के माध्यम से
अपने घर्म का प्रचार किया। यथीप निम्बार्क दिल्ल के नियासी ये परन्तु जनकी साधना एयं
प्रचार का वेन्द्र उत्तर वृन्दावन-अधुरा था। अतएव जन्में उत्तरी आचार्यों में परिमाणित
किया जाता है।

निम्चार्क का बेदात-दर्शन 'दैतादैल' के नाम से प्रशिक्ष है। उन्होंने 'वेदात-पारिकाए' ने नाम से माण्य दित्या। निम्च के वेलंग माहत्य में और देलारी जिला के निम्या नामक माम के निलायी। यमादान के 'नप्पण मारे' में विष्णु के नायपण रसकर की विशेष नाहिम्म के साथ उनकी पित्रानी कर्मी, भूतना कीश के मति विरंद चाहि-श्रामिनेदेश है। निम्मकं ने रूप्ण श्रीप यणा की विशिष्ट रणान दिवा। निम्मकं के श्राद्वामी वैष्णुव विशेषार माह्य-स्टामन एवं नेगाल में यात्रे काते हैं। से क्षोम श्रमने महत्तक पर (सम्प्रदाय-साइयन) मीवी-स्टन्स मा राखा तिलक (जिलके मण्य में काला दीश है ता स्ति है शासति है श्रीप गरें में इसकी-इस ही गुरियों हम माला पहनते हैं। रामानस्य

स्वामी रामानन्द का वैष्णवन्धर्म के प्रचारक श्राचार्यों में एक यहा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णुव धर्म बनवर्म बन गया। पहले के श्राचार्यों का दृष्टिकोण परम्परागत ब्राह्मशुष्ममें के संरक्षण में ही वैष्णुव-धर्म को प्रश्नय प्रदान वरना या श्रत्राप्त ब्राह्मशुर्तर निम्म जातिया—सुद्ध श्रादि उत्तव पायदा नहीं उठा सर्वी।

रामानन्द को यह मयम श्रंय है जब उन्होंने संस्तृत-माध्यम को न अपनाकर जन-माया के द्वारा अपनी मितिन्दरम्या पद्मवित की । उस नाल के लिये यह एक युगातन्त्र मी सुधार (Radical reform) या । इस सुधार के तीन विशिष्ट संधान ये । प्रथम—सभी मुख्य (वे माद्या है अपना माद्याचेत राष्ट्र) यदि वे विष्णु मत्त है और सम्प्रदाय स्वीन्तर कर लिया है, तो न वेन्त्रस सहोपायक ही यन सकते ये यरन्त् सहमोजी भी द्वितोय—जीना जगर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन-भाषा (द्वी अपनाया । तीसरे—राधाहरूष्य की उपासना के स्थानपर सर्वादा-पुरुषोत्तम राम और महास्त्री सीता की आराधना अपनायी । श्रार भारतास्त्र के स्थानपर सर्वादा-पुरुषोत्तम राम और महास्त्री सीता की आराधना अपनायी । श्रार भारतास्त्र के स्थानपर सर्वादा-पुरुषोत्तम राम और महास्त्री सीता की आराधना अपनायी ।

रामानन्द का समय तेरहवी शताब्दी का श्रन्तिम माग था ! रामानन्द कान्यहुरूज बाहार्य पुरस्तदन् के पुत्र थे । माता का नाम सुशीला था । जन्मस्यान प्रवाग । शिश्वा बारायांभी में । शिश्वोत्तर रामानुज के विशिष्ठादैत के श्रनुतायों स्वामी रामवानन्द में शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रमाय स्वामाविक ही था ।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलितित विशेष प्रसिद्ध है जिनमें कतिपय ने श्रपने-श्रपने क्यां सम्प्रदाय चलाये । इनके परम शिष्यों में प्राक्षणीतर लोग भी ये :—

| १, श्रमन्तानन्द |            | ७. वदीर                     | ( जुलाहा-सद्भ ) |
|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| २. सुरसरानन्द   |            | ८. भाषानन्द                 |                 |
| ३. सुपानन्द     |            | ६. सेना                     | ( नाऊ )         |
| ४. नरहर्यानन्द  |            | १०. धन्ना                   | ( आर )          |
| ५. योगानन्द     |            | ११. गालवानन्द               | , ,             |
| ६, पीपा         | ( राजपूत ) | १२. राईदारा<br>१३. पद्मावती | ( बमार )        |

कबीर

करीर भगवान् के धनन्य मक्त थे। करीर को वैष्ण्य धः चायों में परितालन दियां जाता है। उनके भगवान् का नाम राम था। परन्तु यत्रिय करीर राम का नाम जपते थे, तथापि करीर का राम गिष्णु के धरतार राम से मिन्न था। करीर के राम में निर्मुण अग्र की खार थी। करीर कपने राम को प्राणी मात्र में देखते थे। पर्वीर के राम भी जपावना के तिले वासाक्ष्मरों एवं पूजीपवारी की धारवरकता नहीं थी। करीर का हृद्य वहा विश्वाल था, उसमें नीच, ऊँच और जानि पीति के लिए कोई स्थान न थं। करीर के धार्टी भनती के मगवान् श्रौर योगियों के परम प्रभु ये । कवीर कहर धुधारक थे । उनके धार्मिक एवे श्रध्यात्मक विद्वातों के स्तंत उमकी कथितायें हैं जो 'रमैनी' के सकलन क नाम से विख्यात हैं

#### श्चन्य रामानन्दा

कबीर के श्रांतिरिक्त ऋत्य प्रमुख रामानित्यों में मल्ह्यास विशेष उक्तेयतीय हैं जिन्होंने मल्ह्य-पंत्र चलाया । क्योर के समान ही मल्हूक भी मृतियूजक नहीं थे । निर्मुखों-पासक वेराजुव सत्तों में क्योर और मलूक दोनों का ही येंगान किया जाता है ।

#### दादू

दाद् जप के विशेष प्रचारक ये अन्वया कशीर के ही दर्शन एवं घमंच्योति से इन्हें मा प्रेरणा मिली। हाँ क्वीर के राम और इनके राम में योजा सा भेद अयश्य परिलक्षित हाता है। राम नाम जग ही आशार था। मेंदिर मठ का आडअय हन्हें प्रिय न था। राहेदास के अनुक्यो विशेष स्व चमारों में मिलते हैं। राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रविद्ध है। हेना की भी यही कहानी है।

### तुलसीदास

वैरण्य मको में तुल्ला की मर्ज-प्रमुख विशेषता वह रही कि उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। उत्तवा परिखाम यह हुन्ना कि खाज समस्त उत्तर भारत एवं मारत में खन्म मानों में भी तुल्ली वर वैर्य्यव घम जनधमंबन गया है। तुल्ली की रामायण जनता की केंद्र शास्त्र और गीला है।

तुलतीदास मिक्त भागें के महा उपायक पर्य क्रांद्रितीय उपरेशक हुए। तुलशे के वैच्छाव अमें ही सबसे बड़ी निशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवों एवं देवियों भी शाराओं एवं अशार को का मुन्दर समन्वय क्या गया है जो निश्चद्ध भारतीय घमें नग गण है। विष्णु के प्रवतार शाम की शिनद्रोही सबने में भी नहीं माता है। गखेश, गीरी क्रांदि सभी देव इनके क्या है।

रामतताई के अवलोक्त से ततांश-दर्शन पर प्रवारा पहला है। इस दर्शन में अपूर्त वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव है। ततांशी ने राम दाशस्थी राम तो थे ही अधीधर प्रक्ष भी हैं। राम की कुंधा से मानव पुष्पसाली एपं मान्यसाली बनता है। अत. राम मिक्र की इस कलिया की सबसे नदी मनसागर पार तारण-नीका है। राम मजन ससार-सार है।

#### चल्लभ

हामी तह वैध्युव धर्म ही राम मिति-सारा है अमुल हावायों—रामानन्द, कसीर त्रीर तलाशी ह्यादि ह्याचायों पर कचर भेरेत-माप धर्मावण त्रिमा गया। हर वेज्युव-धर्म की इच्छा मिति ह्यादा पर भोहा ता निर्देश ह्यापिट है। यन न्यार धरेत हिया ही बुक्त है कि वैद्युव-माक ह्याचायों में समानुक, माधव पर्द रिम्याई ने संस्कृत-माध्यम स्वताया था। उनहीं वैद्युव-वर्म-सम्पर्स में साहदेश विध्यु, नासस्य सामुदेद, विस्तु- भारायण् वासुदेव-कृष्ण श्रादि समी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु ब्रह्म ने गोपाल-कृष्ण को श्रापना श्राचार बनाया तथा उन्हीं की भिक्ति में श्रपना सम्प्रदाय चलाया।

ब्ह्नस का जन्म १८०६ देशायि में मार्ग में खरमण् मष्ट नामक तैतंच ब्राह्मण् पुत स्त्य में हुआ जब नह बहास की माँ के साथ काशोनीर्थ की यात्रा कर रहे थे। ब्ह्नस का बाह्यकाल सपुरा-कृत्याचन में बीता। एक बार भगवान् कृत्य ने सम्र में दर्शन दिया। उन्हों की प्रेर्स्ता वे १२दोने कृत्य के श्रीनाय की अंश उन्हों क ताम से श्रीनाय-सम्प्रदाय स्वापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के संस्थायक कहलाते हैं। पुष्टि एक प्रकार की भगवरूमा (श्रुद्धार) है जो कृत्यात्रावन से साध्य है।

ब्हामाचार्य का बेदातदर्शन शुद्धारित माना जाता है। इनका माध्य 'श्रपुमाध्य' के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के पुत्र का नाम बिहलनाथ था जो इत मध्यदाय में गोस्सात्री के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एक पुत्र गोस्सामी। गोस्सामी बिहलनाथ को ने तिब 'श्रप्रदाय'—आध्य को की स्थापना की यो उत्तमें दिंदी के प्रसिद्ध कवि स्वरदास की भी मध्यना की जाती है।

वैष्वत-पर्म मे बल्ल-कामद य की दो घारामें हैं—एक शासीय दूधरी क्रियानक । शास्त्रीय पारा—रर्शन पर समर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रियान्वर्या—अर्थानयति बड़ी विचित्र एवं मनोर्शनक है।

बहाम-पुत्र गोखामी विहलनाय के शात मुत हुए —िगिरियर, गोविंदराम, भारकर, गोकुताम, युवाय, युवाय तथा वनस्यान जो इस सम्प्रताय के प्रवर्तन-पुरू कहताये श्रीर इस सातों के पुत्र पौत्र भी गुरू कहताये जिसकी उपाधि महाराज है। प्रभोत करता के श्रीर इस सातों के पुत्र पौत्र भी गुरू कहताये जिसकी उपाधि महाराज है। प्रभोत करता के श्रास-प्रथान मिदर हैं। इस हम्मदाय में सम्प्रदेक-उपाधता (Public worship) का स्थान नहीं। भक्त के अपनारों में भक्त के उपचार पर्य मामान के उपचार—दोनों ही आतान-प्रदित के उपचारों में भक्त के उपचार पर्य मामान, के उपचार—दोनों ही सार्वार कहता मुत्र के अपनार के अपनार—दोनों ही सार्वार वहता हमान के अपनार—दोनों ही मानविंद्र हमान कहता हमान के उपचार के साथ-पाथ विहलते (गोहामा) एवं उनने सत्ती पुनों का नाम-वंकील-पुरस्तान-पुरनामोधारण भी ग्रावश्य हमें हमान भी श्रीर के साथ-पाथ निहलते (गोहामा) एवं उनने सत्ती पुनों का नाम-वंकील-पुरस्तान-पुनामोधारण भी ग्रावश्य हमें भी भी-भावन भी शक्ष निहले हैं। इसी मनार आगे के पुर्य हैं निज्ये भक्त के उपचार भी मतुर हैं। भगवान के उपचारों में निभ्यतिरिक्त क्ष्मांक्र मोहान के अपनार भी मतुर हैं। भगवान के उपचारों में निभ्यतिरिक्त क्ष्मांक्र स्वीकृत विदेशीय उद्योगित हैं:—

१ वर्दावादन ६ गीचारण

२ शेलनाद ६, मध्याह्रकालीन भी न

३. ठाकूर-प्रदोष एवं भगवान् का मातराश १०. श्रासर्निक

४. श्रागितिक ११. श्रनवसर (विराम )--विश्राम

मान १२. प्रवशेष इत्य

६. वासन—ग्रधिबासन १३, रात्रिमोज

( वस्त्र एवं श्राभूपण श्रादि) ७. गोपीवसभ-मोजन

१४. शयन

हस सम्प्रदाय का यहा गहरा प्रभाय है। इसके अनुसायी विशेषकर विशिक्त जन (Trading class) हैं। आवार्य (महाग्रमु बलाना भें) गोस्तामी जी (बलभापुत्र विहलनाथ) तथा उनके पुत्रपौत्रों की इतनी दीर्घ परम्पा पलवित हुई कि भगवान् की पूना विना गुढ़ एक गुरुमंदिर के अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एक विकास हह एक विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एवा मधुरा में इस सम्बदाय के बहुतंबरक अनुसादी अब भी गाये जाते हैं।

यत्रभातार्यं वा वैष्णव-धर्म गोकुल इप्यापर अवलम्बित है जिलको हमने वैष्णव-धर्म की चौभी शाला माना है। राषाइप्या की शालार्य, गोरां गोपिकाब्रो का साथ, कदम्य इत्, वमुतातर, गोर्नारण श्रादि सभी गेय हैं प्येय हैं। यहम का विष्णुलोक गोलोक है जो नारायण के बैकुष्ठ से भी जैंचा है। इस सम्प्रदाय में नाणा का समावेश प्रमुख है जो रामात्रज बादि केष्युची में नहीं हुखा था।

#### चैतन्य

तिस समय उत्तर भारत में गयुरा-ट्रन्दानम की कुञ्जगितियों में यहम-सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसी समय थंगाल में बैतन्य महाममु का उदय हुआ जिन्होंने शतम के ही समान राचाकृष्ण की विष्णु-भक्ति-शाला को आगे यहाया। परन्तु चैतन्य एवं यहाम में एक विरिष्ट अन्तर भी है। जहीं बलम और यहाम के अनुयायियों ने समें के उपचारात्मक — कम-काराहीय (ceremonial) पत्त पर निरोप कोर दिया वहीं चैतन्य और उनके अनुयायियों ने मायपत्त । (emotional side) पर विशेष आरस्या रनती . कोर्तन-परम्परा के सून्यात का अव चैतन्य को है। राचाकृष्ण के ग्रेमगीत के कीर्यनों की यह बहार आहें कि मुख्य की मुद्ध जनता मेंग-विभोर हो मायद्र कि आत्रावित हो गयी। उस नरद के स्थान चेतन्य ने भी जातीय वैषयनवाद को विलाजित दी और सेदभाव मिटाकर सभी के लिये यह मार्ग प्रसात किया।

चैतन्य का जन्म १४८५ ई० निर्देश (जयहीय) में जयहाथ मिश्र की पत्नी राची देवी के गर्भ से हुआ। चतन्य का परेलू नाम विश्वम्मरनाथ मिश्र था। चैतन्य-भक्तों ने इनकी 'इन्क्युन-चैतन्य' का नाम दिया जिनकी घाराणा भी कि चैतन्य इन्क्यु के ही अवतार हैं। चैतन्य का दूकरा नाम गीराम भी हैं। सम्भवतः गीरवर्ण सुन्दर होने के करण यह नाम दिया गया। चैतन्य के यह माई का नाम नियानन्द या जो 'बलएम' के अवतार माने गये। यह माई ने होटे माई के साथ विश्वस्था मूर्ण सहायवा दी। अशहदरा याने रोशी चैतन्य कलानी देवी के साथ विवाद-सुन में चैंच। पुनः देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। इसी बीच क्री का देशन्य होटे हो भा । २३ वर्ष में पुनिर्वश्वाह पुष्टा।

क हो, उपाधक वेगीयों के तीच चैतन्त का जा हरिक्षींन प्रारम्भ हुआ हो विरोध न्यामाधिक ही था। मिक वी सावनानांगा के उदाम प्रवाह में गभी वृत्तंत्र पायित हुए और चैतन्त्र को आत्मिमोद मिक विजयिनी बनी। १५१० ई० में वेचार मारती से दीहा लेक्ट चैतन्त्र वंसादी हो गये और वर्षटन प्रारम्भ विया। वर्षमभ्य जगकापपुरी गये वहाँ में ख्रान्य राया। पर्यटनानन्तर पुनः जनप्रायपुरी को ही चैतन्त्र ने सपना प्रचार-केन्द्र वनाया और १५३ ई० में मिक प्राप्त ११ पर्यटनानन्तर पुनः जनप्रायपुरी को ही चैतन्त्र ने सपना प्रचार-केन्द्र वनाया और १५३ ई० में मिक प्राप्त की।

जहीं तक नैतन्य के दार्शनिक िद्धानों ( अर्थात् वेदान्त दर्शनं ) का सन्यन्य है ये निम्माकं से मिनते जुलते हैं। कहा जाता है न्तैतन्य से भी पहले अद्धेतानन्द ने इस सम्प्रदाय का सूच्यात किया था। अत्यन्त नित्य सम्प्रदाय का सूच्यात किया था। अत्यन्त नित्य सम्प्रत्य का स्वाप्त का स्व

#### राघोपासना

बैच्णुव.धर्म भी जिम चीथी शारा पर उत्तर प्रियेचन किया गया है उसमें गोपाल.कृष्ण भी ही प्रमुख्त है। परन्तु कालान्तर में मोपाल.कृष्ण भी मेयशी राभा को लेकर दुख लोगों ने राधा-गम्पदाय की स्थापना की जिमये अनुयाथी राधाम्यामी ये नाम से पुकारे जाते हैं। डा॰ भावडारकरने इस सम्प्रदाय की येण्य धर्म थी अष्टतारें (Debacement of vaisnavism) की संश से पुकार है (See vaisnavism etc. p. 89)। ये लोग स्थीमाय के उपानक हैं। राभा की सरियों—गोपिकाओं के रूप में राधासामी क्षीय के समी स्थी-कृष्य करते हुए याये जाते हैं जो एक प्रगार से उपहानाश्यद ही नहीं विकस्थ भी है।

वैश्व पुराणों—इस्थिंग, विश्वु-पुराण तथा भागवत में राघा का नाम नहीं छाता है। ध्वार-प्वायम-धिंदता, ये धाधाइण्या के अर्थ-नारीभरत्व पर प्रकाश है। ध्वायनिर्द पुराणा में गायाद्वरण का तनात ताह्यपं है। तम्मवतः हरी ष्ठायार सोतो से यद वृत्तंत्रण मातिता कद निक्ती जो वैष्ण्य-पर्मा की गुड गंगा को वर्ष्वापत करंगे में भी तहाव हुई। वैष्णय-पर्मा के नितिक माति के स्वाय प्रकाश के व्यवस्थ के स्वयं प्रकाश के प्रवाद विकाश के स्वयं के

#### मामदेव शीर तुकाराम

विष्णु---मराठा देश में विष्णु--मितः वा गीन मानेराते. वैष्णुव-मरण्डाचारों में नामदेर बीर तुकासमका नामसमरहें । वहीं के वैष्णव धर्म वा वेण्ट परश्युर (शेशम्यवण परदृश्यपुर वा सन्दर्भ से हैं) में दिवा रिठोर-मिट्टर (विठोग---वनारी रिठ्डण---विश्व िष्णु ) था। यह पण्डरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन निष्णु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कव रचना हुई श्रमिटच्य रूप से नहीं कहा जा सकता।

मगडी परम्पा के श्रवसार उस देश में विठोशा भिन्न के पल्लवन का श्रेय पुरवलीक (पुषडरीक) नामक श्रानार्य को है—हमे नामदेव श्रीर तुकाराम दोनों ने स्वीकार रिया है।

मगडी विष्णु-भन्ति एवं वैष्णुव-भर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राखा के स्थान वर चित्रमणी की प्रमुख्ता है। विशेषा-विष्णु को दिन्मणी पति या प्रक्षिमणी-वर के नाम से कीरित किया जाता है। मराठी वैष्णुव-भर्म में राखा का स्थान न के बराबर है। रामान्दरी विष्णु-भित्र-शाला के समान इस शाला के मकतों ने जन-माथा-मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और तुक्तराम असंस्कृतक में। इस धर्म का विशेष प्रशाद निम्त तर के लोगों—शहों में विशेष रूप से पत्रपा- यदाप उच्च वर्णीय आक्षणों ने भी इसे अपनाया। इस मराठी शाला के आचार्य शहू ही में। नामसेव दर्जी थे और तुक्तराम मेरा जो गुरा जाति का शहू वंश ही माना जाता है—पद्मि इसका उदय मीर्य च्हियों से शि हक्षा हो।

डा॰ भाषडारकर ने श्रपने प्रत्य में नामदेव श्रीर तुकाराम की विष्णु-भित-सारा को सामान्य मराठी वैष्णुय-पर्म-भरागरा (General vnisnavism) के रूप में समीदा की है श्रपन इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माता है—Thus the vaisnavism of the Maratha Country, associated with these two names (.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—wirte) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नागरेन श्रीर तुकाराम का समय क्रमशः चीदहवीं शताब्दी तथा सत्तरहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सहसीं पदीं (जिनके प्रमुत संग्रह निकल चुके हैं) में न केयल भगवन्महिमा के गीत गांगे हैं बरन् दार्शनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है।

#### उपसहार

इस प्रकार ईरानीय-पूर्व मंदम शतक से लेकर ईराबीयोक्तर सतदरा शतक तक वेक्पन वर्म ना हमने जो निहंपायलोकन दिया उसके इस पर्म के संदेप में निम्म नोधान स्थित हुए । स्यके उदस्य में येते तो अंक-पर्म के सेन्य के सिम्म नोधान स्थित हुए । स्यके उदस्य में येते तो अंक-पर्म के सेन्य ही प्रेरणा मिले परान्त इसके आधिवार्ग में देव-मानित को प्रमानता स्थल्य थी। इतना प्राचीन स्वक्त ऐकान्तिक पर्म भा नित्तव वर्म के इत्यक्ती प्रकट विश्व पर्म भा नित्तव वर्म के स्वक्त प्रमान स्थल्य प्रमानित पर्म भा नित्तव पर्म के स्वक्त प्रमान स्थल्य भा मान्य पर्म के स्थल्य पर्म मानित पर्म के स्थल्य वर्म के स्थला पर्म के स्थला स्थ

मैंगास्थनीज ने प्रामाएय प्रस्तुत किया है। सात्यतों का यह 'भागवत धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणुवाद ( सब मानवों के परम एवं सनातन स्त्रोत ) एवं वैदिक विष्णुवाद ( जिसकी परम सत्ता का साजात्कार हो चुका था श्रीर जो एक व्यापक एवं श्रद्भुत तत्व के रूप में परिकल्पित हो चुका था ) के तत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मल-प्रस्थान भगवद्गीता के उपदेशों में श्रीपनिषद तत्व तो विद्यमान ही ये साथ ही साथ साख्य श्रीर थोग की भी दारानिक दृष्टियाँ समाविष्ट भी। ईशवीयोचर शतक के प्रराम में ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-पुत्र थासदेव कृष्ण की श्रार्थ श्वरता श्रपनायी गयी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कृष्णायत सम्प्रदाय गोप या द्यामीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदव दुशा जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया श्रीर जिसकी श्रद्धत् बाल-लीलाओं और गोपियों के साथ कीडाओं के प्रति विशेष ग्रामिनिवेश दिखाया गया । वैष्णव धर्म का यह विभिन्न-घटकाश्रित स्टब्स्प ईशा की ग्राटकी शताब्दी तक चलता रहा । इसी समय शहराचार्य का उदय हुआ जिनके छद्दैतवाद एवं मायावाद के शिहनाद को सनकर वेंध्याव धर्म के श्वनगाबी भवागीत होगये। वेंध्याव-धर्म की मौलिक मित्ति--सगयोपासना एवं मिक्तवाद को यहा धवना रुगा। वैष्णवी की इस प्रतिक्रिया का उस समय उत्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वैष्णवधर्म की इस मलिपिति भक्तियाद की बड़ी तर्पना एवं बैदुष्य से प्रनर्जीवत किया एवं इसके पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया । समानुज की ही परभ्यरा में आगे चलकर अनेक वैष्णुव शानार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी श्राचार्यों में निम्बार्क ने वैष्णुव-धर्म के चतर्भ सोपान--गंधा कृष्ण की मिक्त को प्रथम दिया । बाद्वैतवाद की धारा भी समानान्तर यह रही थी। ग्रानन्दतीर्थ (माधवाचार्य) वा द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही शंकर के ब्रह्मतवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विप्शुन्भिक्त को ही सर्वेत्रमुद्र स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णवन्त्राचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णव धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति-शाला के नाम से विश्वत है। वसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुवादियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा चना । रामानन्द का युग १४वीं शताब्दी था । उनके शिष्य कवीर ने १५वीं शताब्दी में सगुण रामभिक्त शाला में निर्गुण-परम्परा पक्षवित की । १७वीं शताब्दी में बल्लामाचार्य ने वैष्णव धर्म में बाल कृष्ण की मिक तथा राधा-कृष्ण की मिक की प्रतिहा की। उसी समय बंगाल में चैदन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा बहु वी उसमें श्रावालग्रह्मवनिता—सभी ने श्रवगाहन किया। चैतन्य के बैच्णय-धर्म में राधा कत्या के विश्रद्ध ग्रेम नी परम निष्ठा थी जो ग्रागे चलकर राघा स्वामियो ने उसे गर्दित स्थान को पहुँचा दिया । मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-मिक्कि वस स्यापक न थी। इन्हें ने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंदरपुर के विठोबा की उपासना चलायी। इन डोटों ने भी अपना उपदेश जनभाषा में दिया। कथीर, नामदेव श्रीर तुकाराम ने चानिशादि **एवं नेतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया ।** 

वैज्युव धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह इन्होंक्य है कि इन मभी ने भगवर्गीला से म्रापना म्राप्तात्म-तत्व लिया। वासुदेन की हैं। इस सामान्य साम्य के होते हुए भी रनने पारस्परिक भेर ना आधार दार्शनिक हिष्ट की विभिन्नता, नैप्ण्य धर्म के सेपान विरंप (अर्थात, विप्णु, नारावण, बार देव, कृष्णु तथा राम और राधा) के प्रति अभिनिको निरंप, अपने अपने सम्प्रदाय पाराबीय एक तासिक निरूपण तथा सम्प्रदाय विशेष की एका पद्धति थी। वैप्ण्य धर्म के मृत प्रस्थान भगवद्गीता वे अविशेषक कालावर में पानसात्र महिताय एक तुर्या (जैसे विप्णु एक भागवत) तथा रस निषय के अन्यान्य प्रत्यो (जैसे अप्याक्ष्मसाम्य, रामगीता, हरियीता हारित स्मृति आदि आदि ) की भी मान्यता अतिष्टित हुई। इन प्रत्यो में भागवत धम प विद्याती की क्यारया के साथ साथ उपचारत्मक पूजा पद्धति, एव पीरायिक आख्यानों के तथा इस प्रति की वे बाह्य करें वे वाह्य करें वे वाह्य करें वे वाह्य करें वास साथ उपचारत्मक, लोकियय एव आकर्षक वानों का प्रयत्न किया साथ।

टिo—यह उपराहार डा॰ भाषडाग्मर मी ण्यद्विपधिका समीचा (Resume)का भाषानुषाद है | स्थान विरोध पर परिवर्धन लेखन का है |

# थर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

# (शैव-धर्म)

बैध्वाव-धर्म के विशाल, विस्तीर्थ, श्रमाध एवं मम्भीर महातापर ( त्रीर-तापर ) के इस किक्रियल र आलोडन से जो रत होग हाये उनके संबल से अब दिमाद्रि के सर्वोच्चन केलाश शिवर पर आसीन भगवान, देवाधिदेन महादेव, पशुपति शिव, ताक-शंकर श्रीर के दर्शन वरना है। वरने उन्होंने शिवर तर आरोहण वरने के लिये मार्ग की नीयल उपस्कारों, चाटिया, कानात, कंवड और वस्थर पर करने हैं। कान्त-दर्शी मनीपी महाकवि क लिदाल ने सत्य ही कहा है:—

"यमामनन्त्वारमभुवोपि कारणं कथं स जवयप्रभवो भविष्यति"---

55० सं० **४-**⊏१

छतः शिव-पूजा का दिल के समान न तो खादि है और न छन्ता। अनाहि, अनन्त, अजन्म शिव की पूजा रिव लिंग एवं पशु-पति शिव के रूप में न केनल प्रामितिः हालिक काल (मेहिन्बदाई)-इहप्पा-सम्प्रता ) में ही मान्त होती है वरन् प्राचीज से प्राचीनताम नाव गण्लाक्षों (riparian civilizations) के छ-काल्यत भूगमां की खुदाहै से प्राच स्थारकों में मी शिवलिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों (शिव-लिंग की पीठ मेहिन-पुजा आदि ) की प्राचीत से सहक्षित की यह उक्ति सर्वेषा संगत है। अता शिव-पूजा तो इस उपोद्धात ने यह विना सकोच कहा ला सकता है कि शिव-पूजा से बढ़ वर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है और न प्रस्थात।

सदा किंव कालिदात का काल इंग्रवीस-गूर्व प्रथम गुलाब्दी प्रमाणित हो जुजा है। अतः ईशा से बहुत पूर्व रिव का अपे-गारिश्वर-रूप प्रविद्ध था। कुमार-संमय के सदास वर्ग (२८ वा श्लोक) तथा मालविकािमिमित के प्रथम पन में इत रूप का कदि का संकेत है। पदानित शिव की एरम्परा मी अपित प्राचीन है। तैसरीव आरयपक (१०-१३-५०) तथा विष्णु-समीचत (३२५-१) में शिव को अनुतब्ध कहा गया है—स्वेतालात, वामदेव, श्रवोर, तसुरूप एवं ईशान शिव के मे वाँच स्वरूप (१८९०) है। शिव का वेदिक स्वरूप वहा परिश्वील में के स्वर्ण विष्णु-संपदि ही। श्रिव का वेदिक स्वरूप वहा विष्णु (४५१-११) में एकादश कर-अनुवाकों के परिश्वील से कम नहीं। वीचरीव सेशिता (४५१-११) में एकादश कर-अनुवाकों के परिश्वील से कम नहीं। वीचरीव सेशिता (४५१-११) से एकादश कर-अनुवाकों के परिश्वील से कम नहीं। वीचरीव सेशिता कामाम जा क्वाम है। यहाँदि से सी पद्धार मानक एक महत्वपूर्ण तथा स्वरूपन अपाय है तिसमें श्रिव की पर्योग्धन महिमा वा वर्णेन है। वालामनेय महिना (१६) में रीमी महिमा अपार है। णांचित की अश्वाप्यायी (४-१-१६) में मवानी, श्रवीयी, क्हाणी, तथा महानी यहदी की लिपानि

में शिन के भन, शर्ने, बहू तथा मुड की नाम-यर-परा के दर्शन होते हैं। यह-बाहित्य में भी कह देवता-पूजा के प्रमुं भवेत हैं। 'शताय' याया में बहू की ही प्रधानता है। श्रास्थ्य रेट यह ( ४.९. २०-२९ ) में तो चहू ना श्राधियात्य, श्राधियत्य एवं तर्व-प्रसुता एत संवेत के साथ-साथ कह के द्वादश नामों की गयाना है। पढडाति के महाभाष्य से भी शिय-भक्ती की परम्पा का पूर्ण परिचय मिलता है—शिय-मायवत ।'

रिय लिंग-पूजा ही प्राचीनता के विभिन्न प्रमाशों का इस उद्घाटन कर ही चुके हैं (दें कर ) । शिव-मक वाणाव्यत में चीवह करोड़ शिविकारों की विभिन्न रथानी में स्थापना की थी। दन्हीं को आमें वाण-विद्धां के नाम से युकाय गया है। ये ही वाप-विद्धा स्पष्टिक-शिकोद्धन वर्तुलाकृति में नार्मव, मगा तथा क्षरम युप्यतीया परिताओं में पाये जाते हैं। महाक्षि वाण्यह ने अपनी कादम्य में वैकत-लिंग (अच्छोद-सरोकर-वट-स्थित ) तथाँ शीक्षिक लिंग का वर्णन किया है। कूर्म-पुराण (पूर्वा २६ वा अ०) में लिंग एवं लिंग-पूजा के कृत्य एवं विवास की वार्ता पर प्रकार हाला गया है। वामन-पुराण (४६) में उत्त पवित्र स्थानों की महीन गायी गयी है कहाँ प्राचीन शिव तिंगों की स्थापना की गयी मी। कर्ष क्योविकिंग की संद्या दी गयी है जो द्वारण है-

| H ( | या ज्योति          | र्तंग स्थान             | स   | ह्या <b>ज्योति</b> | तैग स्थान  |
|-----|--------------------|-------------------------|-----|--------------------|------------|
| ŧ   | श्रोंकार           | मधाता                   | 19  | <b>केदारना</b> थ   | गहवास      |
| 2   | महाकाल             | <b>ভ</b> লীন            | Ε,  | विश्वेश्वर         | बाराण्सी   |
| ą   | <b>च्यम्ब</b> क    | नासिक के निकट           | E   | सोमनाथ             | काठिया-वा  |
| ¥   | <b>पृ</b> ग्लेश्वर | इलौरा                   | ۲,  | वैद्यनाथ           | न्यूपरली   |
| ų   | नागनाथ             | ग्रहमदनगर के पूर्व      | 2.5 | मझिकार्जुन         | श्रीरौल    |
| Ę   | मीमार्श <b>कर</b>  | सह्यादि में मीना नदी के | १२  | रामेश्वर           | दक्षिण में |
|     |                    | उद्गम पर                |     |                    | सागर-वेला  |
|     |                    |                         |     |                    |            |

ह्याधुनिक पुराबिदों में वह प्रशिद्ध विद्वान् रद्ध को क्षनार्थ देवता मानते हैं। इसके विपरीत ब्राचार्य बतदेव उपाध्याय (दे० 'ब्राय-स्कृति के मुलाधार ए० १४३) तिलते हैं.—

ाष्ट्र श्रामार्थ देवता करापि नहीं है। वे बस्तुतः श्राप्ति के ही प्रतीक है। श्राप्ति के हरम मीतिक श्रापार पर ही बज की करमना लड़ी की गयी है। श्राप्ति की श्रिष्ता उत्तर उठती है। श्राप्त के उच्च-तिम की करमना है। तिमितिक को प्रयोशितिकिंग कहते की भी मीति श्राप्ति कि के प्रति मीति की श्रीप्त में हर मीति है। श्राप्ति वेदी पर जनते हैं, हमीतिष्ति की लागारा के श्रीच में स्वाप्तित किये जाते हैं। श्राप्त्र जवेदी प्रति के मित्र के होते हैं तथा पित्रमक्त श्राप्ति के प्रति के स्वाप्ति की श्रीप्त करती है। यहता श्राप्ति की स्वाप्ति क

में हो स्टिप्ट के बीन निहित रहते हैं तथा संहार में हो उत्पत्ति का निदान व्यन्तिहित रहता है। ब्राज़: उम्रह्म के कारण जो देव कहा है, वे ही नगत के मंगल-साधम बस्ते के कारण शिन हैं। जो वह है वही शिव है। शिन घोर वह दोनों श्रमिन हैं। इस प्रकार रोबमत की वैदिकता स्वतः भिद्य हैं। ब्राज़: रोबमत वेदमतिपादित निगत पिग्नुब, व्यापक प्रमानशाली तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुझाइश नहीं हैं<sup>थ</sup>।

हमारी समझ में तो शिन जिस प्रकार कपर श्रनादि, श्रनना एवं श्रवनाम कहे गये हैं उसी प्रकार शिव विदेक भी हैं श्रीर श्रनोदेक भी, ज्ञायें भी है श्रीर श्रनायें भी। श्रिय को सार्गमीमिक, सार्गनालिक एवं सार्गन्वनीन सत्ता मी स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि वह किसी जाति-पिशेष, देश-पिशेष, काल पिशेष श्रयमा स्थान विशेष से न यारों आर्षे।

शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर गंचेप में और स्वित करना अभीध्य है कि तैन धर्म इस देश में वर्गक व्यापक है। रों। धर्म के विभिन्न परम्बरागें हैं और उन्हों के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दार्गिन मिन्द्रात है। है। वे दौतवादी हैं। कनारेक का 'बीर-जैव पर्मे' शकि-विभिन्द्रादेत पर प्राधित है। वे दौतवादी हैं। कनारेक का 'बीर-जैव पर्मे' शकि-विभिन्द्रादेत पर प्राधित है। गुजरात तथा राजपूताने का 'बाशुवत' सत विशेष प्रधित है और यह भी दौतवादों है। इन सवो से विकाद पूर्व प्रश्नाद का प्राधित है। अभिन्नवगुत्त पेसे में भावी शैगों ने इस प्रत्यक्तिश रूपेन की सुद्ध प्रतिक्षा कर प्रतिक्षा है। अभिन्नवगुत्त पेसे में भावी शैगों ने इस प्रत्यक्तिश रूपेन की सुद्ध प्रतिक्षा कर प्रतिक्ष से महायोग दान दिया है। भारत से बहुबर विशाल भारत अपवा इस्तर भारत के निर्माण में बहाँ बीद धर्म ने भागं प्रश्नात विश्वा वहाँ शैवधर्म भी कम सहस्वक नारत है इक्ना।

होत घर्म एवं वेट्यूच धर्म एक मकार मानव-मनोविहान के अनुस्त हृदय ही दो प्रश्नत प्रहितां—मा और प्रेम की आधारमून महा भावनाओं की तृत्ति के मीक हैं। दान भावनायों वो तृत्ति के मीक हैं। दान भावनायों को तृत्ति के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वच्या के स्वाचित्र के स्वच्या के स्वच्य

इ.स्तु । आगे शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की संतिष्त समीता में तत्तन्छाताओं के मूल सिदासों पर कुछ संकेत किया ही जायगा । शैव-सम्प्रदाय के झमेक झयान्तर मेंद हैं। उनकी दार्शनिक दृष्टि भी मित्र हैं। संतेष में शैव-धर्म के सामान्य तीन सिद्धात हैं जो 'पकार' से प्रारम्भ होते हैं—पद्मा, पाशु और पति।

#### "तापत्रयात्मकं संसारदुखं रूष रूदं द्वावयतीति रुदः"

अस्तु ! रोत-पर्म की समान्य समीवा में एक तस्य श्रीर निदर्शनीय है। यद्यपि कालातर पाकर ईरावीगोवर तृतीय तथा अपना मानान्यी में शैवों एवं वैरुपनों में परस्पर वड़ा बिद्धेय एवं विरोध उदय हो गया था परन्तु इन दोनों की मानीन परिवारी इस पिद्धेय के वर्षया निर्देश की सर्वेया का जां श्रामास प्रपत्न मानारितानान्य में दिया यह सम्भयताः प्राचीन ऐतिहानिक एवं पौराविक प्रस्पता्श्रों के श्रानुरूष ही था। नानापुरावानिवामानाम्यमत तुत्तनीरामायण मता पूर्वेमण्य-कालीन (खुडी तथा ७वी शतान्दी) दृष्यत धार्मिक-परभ्यर की प्रथय कैते है मनती थी।

वैध्युवो एनं शैवों के पारस्परिक सीहार्य एवं सहिम्युता के प्रचुर संबेत महामारत एवं कतितम पुराषों में विखरे पड़े हैं। उदाहरणार्थ महाभारत की निग्न मारती का उद्धाय सुनिये:---

"शिवाय विष्णुरूपाय, विध्यवे शिवस्पिये" यनवर्ष (३१-०६) "यसवां वेत्ति स मां वेत्ति यसवामनु स मामनु । नावपोत्स्तरं किञ्चितमा ते भूतक्षत्रिरूपथा।" शा०/३५३ ११५)

महामारत वहा विष्णु के वहसनामों (दे० अनुग० १४६०१४-१२०) का संजीतन करता है वहा शिव के वहसनामों (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८४-७४) का भी संजीतन करता है।

पुरायों की सहिष्णुता भी देखिये:— पुर्क निन्दति बस्तेवां सर्वानेव स निन्दति । पुर्क प्रशंसमानस्य मर्वानेव प्रशंसति ॥

(वायु० ६६,११४)

मत्स्यपुराण ( ४२-२३ ) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं।

. अस्तु ! अय शैव-धर्म के विकास की विभिन्न घाराओं के पावन सलिल में ख़वगाइन ख़ायरयक है !

## रुद्र-शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

भूग्येद में 'कद्र' देवता का साहवर्ष मरुद्दे यो क साथ देखने को मिलेगा। श्राधीपानी, ज्यंत-विनाश व्याधि-रोग श्रादि के विधाता मरुद्देव जमत् के उस भयावह,
भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शानि के लिये भूगियों ने उसी
तन्मयता रे सुवाशों की उद्धावना की तिम तन्मयता एवं तरुवीनता ते उपायेवी, मिल्र
स्पर्दे, वरुण आदि देवों के लोकराज्यक, लोकोपकारक एवं लोकराज्य कर स्वर क्
उद्धाटन में उन्होंने विकी मुन्दर स्थानाशों का निर्माण विधा मुग्येद को रीडी भूरुवाशों
में जहां कर को एक भूभावद जगत (Phenomenon) का इनिशाला साना गया
है यहीं वह शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है। जगत की भयावद स्टि देवकोष का कारण है। खतः यदि मानव अपनी भिन्न क्रिया तिप्ता (निष्या,
आदि) से उन कीष को शान्त कर लेये—देवता को रिक्त लेयों को किर वहीं कर्त्र (कोधी)
देवता पिश्व' का कर खारण करता है और जगत के करवाण का विषयक बनता है। जो
इद विनाश पूर्व महार है (दे० मुठ ७.५६,१,१९४९,६) वहीं पशुप,
पशुखी एवं मनुप्ती का नाष-कर्ता दि० सुठ १,१९४९,६) वर नाता है। मन्दि की मान्य
मुद्धाओं पूर्व मनुप्ती का नाष-कर्ता दि० सुठ १,१९४९,६) वर विविच्छ है:—

मा नस्त्रोके तनये मा न द्यावी मानो गोषु मा नो घरवेषु रीरिष:। वीरानू मा नो रूद्र भामितोवधीईविष्मन्त: सदमित खा इवामहे ॥ ऋ० वे० १,१५.५

स हि चयेण चम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिन्यस्य चेतति । चयुन्तवन्तीरूप मी दुरस्चराऽनमीबी रूद्र जासु नी भव ॥

ऋ० वे० ७ ४६,२

युर्जेद की रीद्री सूचाओं में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है कह महिमा खपार है। शत-कृद्रिय (ते. सं. ५,५ १; वाज नं ल ख ० १६ ) के परिशीलन से कह के शिव-क्ए (शिव्यक्तुः) पर ही किन का विशेष अमिनिवेश हैं। कह मिरीज, निर्मिष्, शतक्त्वा, सहस्राज्ञ तो हैं ही साथ ही साथ पशु-पति भी हैं और कपर्दी भी हैं और छन्त में सम्ब, संकर एवं शिव्य के सहास्वरूप में परिवात हो जाते हैं। वाच के शतकृद्री नाता कपो में साम को की विभिन्न एवं बहुमुती पीशिष्क रूपोक्ष्रायनाओं एवं परभ्याओं के बीज विभिन्न एवं बहुमुती पीशिष्क रूपोक्ष्रायनाओं एवं परभ्याओं के बीज विभे हैं। 'दिसाम्बर' एवं पाजाजिन' शिव के पीराणिक रूप का विकास कृतियसान: है माहूर्युत हुआ।

यजुर्वेद भी रौद्री ऋचाझ्रो के परिशीतन से क्द्र-शिव का निपादों, कुलातों, रथकारों, मृगकुरुको ब्रादि के बाह्चर्य एयं गणुरुप, गणपदि-संकतिन ब्रादि से डा॰ भाषडास्कर्

की निम्न समीजा पठनीय है:---

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra; probebly they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable, since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or irequented open fields, forests and waste lands, remote from the habitations of civilized men.

श्रापंतेद में रुद्र-शिन का श्रापिणाच्य श्रीर भी कार्ग यह जाता है। भन प्यं सर्पं मानम यहा पर दं ए.क देने के रूप में उद्घावित है— क्रमरा. भ्वपति एवं पर्णुपति। परन्तु पुनः महादेव की ही महा भूतियों में विराज्ञ हो जाते हैं। भन, रुर्यं, प्रशुपति, उम, क्रद्र महादेव एवं इंगान श्रपते क्रिमिक निश्च में समस्त स्थावर्यनमासमन विर्म्य के ऐकाधियत्व का एक मान श्रपिनशी—वही श्रपतंत्र की रिश्च माना स्थाव माने हैं निस्का उद्धारन साक्षणों ने क्रिया। उद्ध की एकाध्यान का विरोप क्यास्थान राज्यय-मालण (६,१३७) एवं कैपितको मालण (६,१६) में मिलेगा। उपा के पुत्र क्रि को प्रजापति ने शाठ नाम दिये—सात उपर के श्रीर झाठवा श्रपति। श्रपतंत्र में मन, रागं, श्रादि सातों में क्द्र-शिव रूप पृथ्य प्रथान का ही थोलवाला है। अन प्रकार चिता, चयं, मिन, पृथा आदि वो एक ही वोडोपवारक स्थिये के नाना रूपों मं उद्घावित किया गया उसी प्रशार लोक-धेहरक क्रद के भी नाना रूप मकल्यत किए गए। दन नाना रूपों अर्थात श्रप्त-रूपों में क्रद्र, यतं उप एवं श्रपति की को निस्तित क्य प्रथान क्षार रुपति एवं स्थान की मिलेक स्थार रुपति हो। स्थार प्रशास के स्थार रुपति स्थार प्रशास के स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार रुपति हो। स्थार रुपति हो। स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार रुपति तिसन्त स्थापिक है। यह कार्य रुपति स्थार प्रथाति निस्स की मिलेक मायना कर्य स्थापति तिसनत स्थापिक है। यह कार्य रुपति रुपति स्थार प्रथाति निसान स्थापति तिसन स्थापति के यह सर्य रुपति स्थार रुपति स्थार विस्त स्थापति निस्त स्थापति है। यह कार्य रुपति स्थार रुपति निस्त स्थापति निसान स्थापति है। यह कार्य रुपति स्थार रुपति निसान स्थापति स्थार स्थार स्थार स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार रूपति निसान स्थापति स्थापति है। यह कार्य रुपति स्थार रुपति निसान स्थापति स्थापति है। यह कार्य रुपति स्थार रुपति निसान स्थापति स्थार स्थार स्थार स्थार रुपति स्थार रूपति निसान स्थापति है। यह कार्य रुपति स्थार रुपति स्थार रुपति स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थापति स्थार स्थार

इस उपनिषद् के परिशोतन से दूरवर, जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सातुगत्य मृत्येद एन यबुर्वेद की बद्ध-शिव सम्बन्धिनी महन्त्राध्यों से स्थापित करते हुए योगाध्यास एवं विवत्त ख्रादि साधनों के द्वारा साध्य ध्योत्तर की प्राप्ति पर उपनिषदों की गामान्य शिखा एवं दीचा का ही शिव्स समुद्धादित हैं। निरावार हब के साबार सक्तर की सिक्त भावना के लिए मार्ग निरंद करने चाला यह उपनिषद क्रवितीय है। परस्तु साकारोयाना के प्रवचन कम्पदायवादी नहीं है। जो देव खर्चक का अपने है—मस्त का भावनीय है वह करें हैं से मा नहीं प्रच्या नहीं। उस देव के बद्ध शिवर हैं साम, मेहेक्बर के नाम ने स्थानित किया गया है ब्रीर उसकी शिक्तपा ईशानी।

ितन पकार कोव्याव-पर्म का प्रथम शास्त्रीय प्रस्थान मगवद्गीता के रूप में हमने ब्राह्मित किया है उसी प्रकार शैव धर्म (शिव-पृशा—शिवोधासना) का महास्त्रेत इस उपनिषद में मिलेगा जो मनवदगीता से बद्दत पूर्व रची जा चुकी थी। इस हण्टि से कैप्याय घर्म की क्रपेदा शैव-प्रमं क्रषिक प्राचीन है यह विना सन्देह कहा जा सबता है। डा॰ भारशस्त्र भी इसी निष्टपों का नमर्थन करते हैं। यह शित की कहनना भिना उमा पार्शनी दे कैंने पूर्य हो सरती है। उमा-महेशवर का सर्गप्रथम संवेत केनोपनियद में प्राप्त होना है। अपर्यशिरत् उपनिषद में तो शैंव सम्प्रदायों (दे॰ वाष्ट्राप्त मत ) पर भी वृर्य निर्देश है। डा॰ भाषहारत्तर के मत मे हसे प्राचीन उपनियद् नहीं माना जा सकता।

## रुद्र शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्ठमूमि--सूत्र-प्रन्थ, इतिहास एवां पुराण ।

स्न-भन्धों से कह-शिन की रीडो प्रकृति का ही निरोप प्रस्वापन है । बहुराख्यक यहान्द्री में 'शहलाव' नामक थाग का उल्लेख है । हम यज में कहदेव वी मीरवर्ष प्रमन्तिदान विकित है। पारक्कर यहा स्व (दि० है. स्व) म यजुर्जेदीय परें अपने नेदीय कह-शिव की अपन मृद्धिंगी—सन, वर्गे आदि कि है. स्व) म यजुर्जेदीय परें अपने केदीय कह-शिव की अपन मृद्धिंगी—सन, वर्गे आदि कि हित है। इसने अपनिक्ति हम म-मों में (यान पर प्रति हमें राजीतिक हम म-मों में (यान पर प्रति हम) देव के तिव में आहुति विदित है। इस भी आहिष्ट है कि अवाटक, चनुष्य, नदोत्तरण, कान्तार-प्रवेश, पर्यंतरीहरण सर्वेदरीन, प्रकारस्वाद समीप ममन आदि अववत पर कह-स्वरण अनिवार्ष है। इस प्रवचन से कह-शिव या समावह जगत या सावाय पर लागित सामाविक होता है। अतपन पेत ने महाविव वी वरना मानव के लिये कियो सिसावि सामाविक होता है। केद ये महावव वी वरना मानव के लिये कियो सावार्य स्व स्व होता है। को देव महावव की वरना मानव के लिये कियो सावार्य स्व स्व स्व स्व स्व स्व होते हैं। को देव महावव की विचित्रां से बचा सकत है, भगावह हरों से पार सावा सकता है—ऐसे देव के प्रति सहज ही मर्वोत्तराविनी मिक्त के अवमध्यता एक आपित्रय के उदगार प्रावृक्त हो सकते हैं।

कं इस उपाच्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्त्र के द्वारा उद्धायित जिल रियन्स्हरम का संवेत है, उसमें शिव की 'सिंगाची' के प्रथम शास्त्रीय प्रयचन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे स्तम्भ में किया जावेगा।

महाभारत के एक श्रन्य उपाज्यान में शिव महिमा में वह भी सूचित किया गया है कि जगत् उहि का कार्य शिव के द्वी दारा होता था परन्त अवदेव के श्रीयक कर्जना-वर्जन पर शिव ने श्रपना लिद्व काट डाला श्रीर उसे भूमि पर स्थापित कर योगाम्मस एवँ तारुचर्चार्थ मुझवान पर्वत पर प्रस्थान किया। इस उपाल्यान में भी शिव-लिद्य पर प्राचीन शास्त्रीन अवचन का संकेत हैं। श्रस्तु निष्कर्ष रूप में सहामारत के समय कह शिव की पूख प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह बद्र भी ये श्रीर श्रासुदोष-श्वरूपिय मी थे। यरदाता उनसे बद्धकर कोई न था। हिमालय उनका पर था—उमा उनकी पत्नी थी। विभिन्न वर्षीय गण उनके सेवक थे। उनका बाहन इपभ था। परमेश्वर के सभी ग्रुण उनमें विद्यमान थे। वह सुद्धा भी पे परन्तु सुष्टि से विराम कोने पर महायोगी बने।

रुद्र-शिग की पौरासिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी श्रवतारखा एक प्रकार से पिष्ट पैपस्म ही होगी। रुद्र-शिव की श्रागमिक पृष्ठ-भूमि पर श्रनायास शैव-सम्प्रदायों के स्तम्भ मे स्वतः प्रकाश पड़िया। श्रतः विस्तारभय से श्रव शिव की लिङ्गोपासना के श्रारम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंपन करें।

#### तिङ्गोपासना

महाभारत के समय लिङ्गार्चा की महिमा स्थापित हो सुकी थी। ऊपर उपान्तु के शिव रहस्याख्यान पर संवेत किया गया है। डा॰ भावडास्तर (See Vaisnavism etc p. 114) ने मत में लिङ्गार्चा के सूचन शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यह उपाख्यान सर्गमाचीन है। इसमें एक श्रायं ऋषि (महामुनि उपमन्यु ) के द्वारा लिहाचां की महिमा गांधी गंधी है।

मूर्ग्येद का बद श्रीन का प्रतीक है। तीनो तेजों — शाकाशीय सूर्य, नेयमस्तीय विद्युत एवं पार्थिव श्रीन के प्रतीक बद्र के त्रिविच जन्म से श्रीन-बद्र को व्यथ्यक (तीन हैं श्रम्यार्थे जननियाँ जिसकी) कहा गया है।

श्रापुनिक विश्वान भी यही बताता है कि भूतल पर पूर्ष की श्रासुम उप्जात से श्रीकी (मस्दू-देव) उत्पन्न होती है। श्राँची से वानी (मेप) श्राता है श्रीर ऑपो-पानी से श्रम्तिस से विद्युत प्रकट होती है। यही वच मीतिक तथ्य भ्रम्येद के कान-दर्श्य कि कर प्रक्रिक कर कि इस्प्रिक के प्रतीव करते हैं। कह प्रवेश श्रीत की एकता Identity) महामपती स्कन्द्वानोभाष्ट्यान हे भी स्थापत होती है (हें० यनवर्ष)। इपी श्रीप्त प्रतीक पर श्रानारों की लिहार्चा को वैदिक श्रायों में भी श्रपनाथा। यिवाचां में लिहा थिव की पूजा ही सनातन से इत देश में प्रचलित है। हैदिक श्रायों का 'स्कर्म' (जो विश्व का प्रतीक है) श्रायों के लिहा का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कराते हैं। श्रपयेवर में परम्पा की महिमा में हिरद्यवगर्मोगायादन प्रमुन है। हिरप्यगर्म मजायित को यहा पर 'वेनस' का शाता काया यहा है:—

### "यो वेतसं हिरएययं तिष्ठन्तं सिताके वेद स गुद्धः मजापतिः।"

श्रथच 'वेतर' शन्द सामयेग ऋग्वेट एवं शत्पम-माझण में (See H·I. Vol. II. pt. I. p. 57) में 'लिझ' के श्चर्य में हुशा है ।

पुरायों में भी इस प्राचीन स्कम्म का लिक्ष-प्रतीवस्त-समर्थन मिलता है। ब्रह्मा श्रीर विष्णु जिल समय परस्पर भागद रहे थे—उन दोनों में कीन बढ़ा है, ब्रह्मा का दाना था यह पड़े हैं श्रीर विष्णु भला कब छोटे होने को गंजी थे। उसी समय मगवान्त् श्रिव एक प्रोज्यन्त स्तम्म (स्कम्म) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्यन्त स्कम्म लिक्स का ही प्रतीक था। यहाँ पर मी स्त्रायिन-तातात्म्य रियर होता है।

लिक्ष एवं उसकी पीठिका—रोत्तों को दो अरिष्यों के रूप में परिकल्पित किया गया है। दो अरिष्यायों ( उत्तर वाली पुरूप एवं नीचे वाली की ) से वैदिक-राल में अमि-जन्म की परम्परा से इस परिचित ही हैं। अतः यह बद्र-स्वस्य श्रमि लिंग-पीठ-जन्मा { लिंगी } शिव-मूर्ति का ही प्रविनिधित्य करता है।

इही आचीन आचार पर आगे पुराणों में 'लिहाची' के नाना निद्य साप्त होते हैं। 'कर्पनारीक्स' 'दर्पये' आदि शिव-स्वस्तों में लिहाचों का ही संकेत हैं। लिह प्रतिश्च में विधिद्यक के योगि माना यथा है। लिहा योठ एक अकार में विश्व को यहि का उपलाखिएक सापन तस्त हैं। मार्क्यदेव, मामदत, लिए, विप्तु आदि पुराणों के लिहाचों-विप्तक स्रोक उपास्थान हसी सल्व की क्यास्था करते हैं।

ऐतिहासिक इंटिर से, जैसा उत्तर क्षेत्रेत किया आ तुका है, आयों के लिही किय की उपायना में धनायों (शिशन-देतों) की निजायों का पूरी ममाय है। हार भरहारहर (See Vaisnavism etc. p. 115) का यह आहुत-'Juet as the Hudra-Siva-cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact,' प्रणांत निव मकार में क्ट-शिव की ( बचुर्चरीय) उपानता-परम्पा में अरस्वचारी निवादों ग्रादि की उपानता-परम्पा में अरस्वचारी कि तिक्री-विवादियों में ज्ञासन्य शिव्हान के प्रचान के प्रचान की विक्री-शिव की पूजा में प्रकट हुआ।

श्राने हम देखेंने शैन सम्प्रदायों ही परम्परा में वैदिक एवं श्रवैदिक दोनो प्रकार के श्रवों के विपुत सकेत प्राप्त होते हैं। सम्भवतः यह परम्परा भी शैन-धर्म की झार्य-श्रनार्य-मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है। श्रवतु । श्रव कम-प्राप्त शैन-धर्म के निभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीज़ा प्राप्तिक है।

शैव-मतों एवं सम्प्रदायों का श्रार्य-साहित्य में सर्वप्रथम संकेत अधर्वशित्स उपनिषद में प्र स होता है। शैव-तन्त्र के पाशुपतवत, पशु, पाश ब्रादि पारिमाधिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शेर सम्प्रशयों में पाशुपत-सम्प्रदाय की प्राचीनता ग्रसन्दिग्ध है। महाभारत में भी शैद-मतों का संकेत है। महाभारत के नारायशीयोपाख्यान में पाशपत मत को पाच प्रसिद्ध धर्म-दर्शनों म उपश्लोकित किया गया है (दे० शा० प० श्र० ३४९ श्लोक० ६४)। पताति ने अपने भाष्य में रि.व-भक्तों को केवल 'शिव-भागवत' के नाम से संकीर्तित दिया है श्रत: पतज्जित के उपरान्त ही प्रिक्ष पाशुपत श्रादि शैव सम्प्रदायों की परम्परा पल्लवित हुई --यह कहना ठीक न होगा । श्रथर्वशिरस उपनिषद एवं मूल महामारत को पतझलि से प्राचीन ही सानना विशेष संगत है। प्रशस्तपाद ने श्रपने कालादी न्याय-माध्य में (वैशेषिक-सूत्रों पर) सूत्रक र वन्याद का माहेश्वर म ना है, जिन्होंने श्रपने योगाम्यास एवं श्रची (पाश्यपत एवं शैव - दोनी विद्धान्तों की वामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा 'महेर्यर' शिव का प्रमन्न करके यह शास्त्र रचा- अन्त में ऐसा निर्देश क्या है। इसी प्रकार क स्थायन के न्यायमाध्य के टीकाकार भारद्वाज की पाश्यता चार्य कहा गया है। वेमाकड-फिसीन (इं नृतीय शतक) ने श्रपने सुद्राश्रों पर श्रपने की माहेरवर श्रंक्ति किया है। वर्गी ईश्रों के मध्य में चीनी यात्री होनसाग ने ऋपने यात्रा-वृत्त नत के वर्णनों में पाश्रपसी का बारबार उल्लेख किया है (द्वादश बार)

रीव-नम्मदायों में काल-मुत्त अपया कापालिक सम्मदाय का निर्देश सत्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेशन हितीय के मतीज नागवर्षन के ताम-पत्र श्रादेश (copper-plate chartor) पर 'कापालेक्यर' के लिये जाम-रात में मात होता है। राष्ट्रकृत राजा कृष्ण नृतीय (०वी गताव्दी इंपाले) की करवाड दान में किन देशों का संबेत है ये पाष्ट्रपत नहीं सतीन होते हैं। श्राद राष्ट्रपती, कापालिकों के श्रातिस्ता अस्य समीव श्रीम भी स-जिनमें साम्यदिक एवं सामान्य दीनों मकार के शिव-मात थे। याच ने अपनी कादकर्गों में तथ नवाश्वित के श्रापते मालती ना शिव मनिवासिक एवं मालती का शिव-प्रामान मन पर जो निर्देश किया है उससे शिव-मात थे सामान्य यो का श्री पोष्य होता है।

सद्भक्त राजा की सभा में रास्तवन्त्रवारी पाशुवतों पर बाल रा संपेत सामान्य न होतर लाय-दाविक ही है। इतः शिवन्यकों के मध्यदायवारी, सम्प्रदायातुलायी एवं सामान्य चन— ये तीन वर्षे प्रकल्पित रियं जा सकते हैं। कालियान, सुरुप्तु, वाल्, श्रीदर्प, भट्टनार याल, भयभूति क्यादि इनेक पियों ने शिवस्तृति की है। प्राचीन चालुवयों एवं राष्ट्रवृत्ती के स्वाद्यायदायिक स्वाद्याय हती। का कैलाश मेदिर स्वादि प्राचीन शिवालयों का मान्यस्य माध्यदायिक न होकर सामान्य शिव-सक्तिस्तप्तया से ही था।

शैव-मध्यदायों की सूचन ऐतिहाकिक समाधी के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि शैव तमप्रदायों में सर्विधक प्राचीन प्रध्वसा पहणुपत था। प्राचीन प्रध्यस्य हे अनुमार यह सम्प्रदाय स्वयं पटणु पित मागव न शिव ने क्यारित दिया था। इवली विशेष वर्ष यह सम्प्रदाय स्वयं पटणु पित मागव न शिव ने क्यारित दिया था। इवली विशेष वर्ष आते होंगी। परन्तु यहीं पर मैसूर के अभिलेगों (जिनकी मेलला ट है) में 'पाशुपत' गम्प्रदाय के संस्थापक के रूप मे स्वरूपते शहुपत का ही विशेष मेंग्रेत है। 'राकुलील' को सामुत्तुपत्त (अ० २४) तथा लित-पुराण (अ० २४) मे महेरवरावतार माना गया है जो शिक्ष के पाशुप्त कुम्पावतार से समान ही है और जिसके प्यार भ्यान शिवों कुरिशक, गर्ते, मित्र तथा परित्य में स्वर्णा के समान ही है और जिसके पार भ्यान शिवों कुरिशक, गर्ते, मित्र तथा परित्य माना सकतिन है। 'राकुरित' के इस पौराधिक आस्थान पर समान ही है। शोर जिसके न साथ-प्रदार के एक प्राचीन ऐतिहासिक असिलेशों है। संगक्तात (उदस्पर) के नाथ-प्रदार के एक प्राचीन (दशमशतक-व्यक्तिन ) अभिलेश (inscription) में लिता है 'शृतुक-देव' में साथ-प्रदर्शत शिव ने असतार लिया। कुशिक आदि उपसुत्त शिवा-प्रदर्शत सित्र में साथ उत्त में स्वर्ण से सित्र सित्र में साथ प्रदर्शन स्वर से साथ सित्र है। हो। माग ही साथ उत्तमें यह सी सेनत है कि सकुलीश के अर्थुंक चारों शिक्ष सैत अपस्र सों के संस्थापक हुए।

- ४. कापालिक
- प्. बीर-शैव
- ६. प्रस्यभिज्ञाबादी

- १. सन्त ग्रप्पार—चर्या (दास-मार्ग)
- २. सन्त ज्ञानसम्बन्ध-क्रिया (सत्पत्र-मार्ग)
- ३. सन्त सुन्दरमृर्ति-योग ( सहमार्ग ) तथा
- ४. सन्त माणिकवाचक--शान (सन्मार्ग)

तामिल देश के रॉब-सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के झलवारों के हो समान रीव-धर्म के प्रचारार्घ पनपी। 'पीरियपुराय' में उपर्युक्त जिन रीब-सन्तों का समुलेल किया गया है उत्तरी यह निफर्च हड होता है।

शैवधर्म के धार्मिक प्रंथों को आगमों या शैव-तन्त्रों की संशा दी गयी है। इन आगमों को शौव-तिद्धाः? के नाम से भी पुकारते हैं। शैव-तन्त्रों की उद्धावना में शैवों की परम्परा है कि मगवान शहर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने स्वयोजातादि शर्वों मुलों से निम्नलिखित २५ तन्त्रों का आविमीव किया:—

- १. सद्योज्ञात से-१ कायिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४,५ श्रजित।
- २. वामदेव से ६ दीप्त, ७ स्हम, ८ सहस्र, ६ श्रंशुमान, १० सुपमेद !
- ३. श्रधोर से-११ विजय, १२ नि.श्वास, १३ खायम्भुव, १४ श्रानल, १५ वीर ।
- ४. तत्पुरुप से—१६ रोरव, १७ मुकुट, १= विमल, १६ चन्द्रशान, १० विम्य ।
- थ. ईश्यान से—२१ प्रोद्गीन, २२ लालिन, २३ तिह , २४ वन्तान, २५ वर्षेसर २६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वादल ।

२६ परमेश्यर, २७ किरण, २८ बाहुल । ठिठ:—इन सब तन्त्रों की 'श्रागम' संशा दें जो 'कामिकागम' क्यादि के नाम से

प्रस्वात हैं। प्रत्वेक के पीछे ज्ञामम शन्द जोड़ा जाता है।

मारत के सभी धर्म सम्प्रदाय दिना दर्शन-क्यों ि निष्पाण हैं। अतएव इन सन्त्रों
में जहीं धार्मिक कियाओं एवं उपासनाओं तथा मिल-मार्गिव शिव-दीताओं का वर्णन है
वहीं शैन-दर्शन के किदालों का भी वका ही मार्मिक सम्बद्धारन मिलेगा। इन प्रधान २८
आगमां के सम्पन्ध में बहा जाता है कि इन में दस देत-मूलक हैं जिन्हें परम शिव ने
स्वातादि दम शिवों को पदाया या तथा १८ देताहैत-प्रभान है निनका उपदेश परम शिव

ने अपीरादि अहारह रहों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप पुराख हैं उसी प्रकार ये आगम अने क उपागमी से युक्त होकर इनकी संहिताओं की संख्या दो सौ आठ है।

#### शैवाचार्य

इस आगमान्त रीन-सम्प्रदाय के जन्म एवं निकास की कहानी में तामिली बन्तों की उपयुक्त देन के अनन्तर अब कतियय रीनाचारों का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने इन आगम-विद्यानों को प्लियत एवं मतिष्ठ वित करने का श्लाचनीय प्रयत्न किया। इसमें अप्रम-गतक-सातीन आज्यार्थ सवोक्योति का नाम विरोध उल्लेखनीय है। इन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रंथा की रचना की। वायोज्योति के प्रतिक्ति 'हरदर विरागवर' मो एक विरोध दरीन-प्राचार्य थे। इसी मकार आन्य बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने प्रंथ रचकर इस धर्म झी प्रतिकार एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया।

## शैव दीचा

सभी शैव वध्यदायों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीवा है। दीवा से वासर्व पर्म विशेष के प्रस्थानमध्य संस्कार-विशेष अथवा कर्मकार-विशेष से है। शैव धर्म में दीवा उसी प्रकार एक अभिनार्थ मंदकार है जिस प्रकार वैदिक-धर्म में यसीरचीत--धावित्री। विना दीवा के शिव-भक्त मोल का अधिक से नहीं। आचार्य के रूप में शिकावित्री। वेशों की आराधा है। दोवा-मंदकार के दीवा महरू की मयौरा एवं कीट के अगुरूस विभिन्न रूप हैं। जो शिव-भक्त संधार-गरुष्ट्राट होक्त शैव-भर्म अपनाता है बड़ी सर्वश्रेष्ट दीवित है। दीवायसर (शिक्त) को इच्छा अग्रस्थक है। इसे 'शिक्त-पत्म' कहा जाता है जो सार प्रवार वी कही गयी है--वारकालिक, दुत, मन्द एवं मन्दतर। मन्दतर शिक्त-ता में दीवा वो 'समय-दीवा' कहते हैं। मन्द में विशेष दीवा तथा दुत एवं वास्कृतिक में निर्माण- दीवा मी छंग व्यवहृत की गयी है। इसी चुर्विधा दीचा के अनुस्व दीता तंकार में ही दीतित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीतान्त पर आवार्य की आजा से हिएम को अपनी प्रपाञ्जित की दीता-कुम्म पर फेंकना पहता है और उन कुम्म के शिरोध-गा अपना उनकी चारी दिशाओं पर जेते पुण मिरते हैं उसी के अनुरूप प्रवान रिव के सदोजातादि नामों से उसके नाम भी पहते हैं और उन नामों के अर ते में (अर्थान शिव के सदोजातादि नामों से उसके नाम भी पहते हैं और उन नामों के अर ते में (अर्थान श्वीजात, अर्थास, देशान आदि ) जोड़ ने के लिये शिव अर्थन देव या गाए का निर्वारण शिव शिव प्रदेश कर होता है। उदाहरण के लिये यदि शिव के पुण के पुण इंशानामिमुत गिरते हैं तो उस वा नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि यह बाहाण अर्थान हिम्म है। इसके विपरीत यदि यह बेर्य अयव शहर है तो उसका नाम ईशानगर्थ पड़ेगा। पड़ेगा वा दी शिव होते हैं दे-स्वित, ईशा-ग्य-शिक पड़ेगा। अर्थन को शिव-मात समय-दीज़ से दीतित होते हैं वे किसी। वहलाते हैं शिव प्रमार्थ के अर्थानारी सहाते हैं। इसके लिये आगमी का नाम दास-मार्य हिस्त हो। उसकी लिये आगमी का नाम दास-मार्ग है।

इसो प्रकार विशेष दीजा से दानितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। श्रन्तर यह है कि इनमें ग्राचार्य शिष्य की ग्रात्मा को 'माय गर्भ' से 'शक्ति गर्भ' में सेयुक्त करता है-ऐसा जल्लेख है। विशेष-दीतित 'ईश्वरपद' के श्राधनारी कहे गये हैं। इनने लिये श्रागमी का 'चर्या-पाद' 'क्रिया पाद' दोनों ही विद्वित हैं। ये श्रथने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और पिलाई अथवा पिलावियार कमश दास (अर्थात समयी) और पुतक (श्रयांत विशेष-दावित) ही हैं। अब रहे 'निर्वाण-दीवित' उनके विषय में शैवों की यह धारणा है कि शिष्य के पाशों का उसके जीवन कात में ही उन्मत्तन हो जाता है झतएय इसी घारणा के अनुरूप दीना सरकार में ही शिष्य के शिर से वर तक गुण-प्रनथन किया जाता है और गुरु (श्राचाय) उन पाशोपम मन्यियों (जोकि मल, माया, वर्म श्रीर कला के प्रतीक हैं) का जिल्ल कर देता और उनको इव्यामि में स्वाहा कर देता है। इसमे यह ब्रास्था है कि शिष्य की ब्रात्मा शिय की ब्रात्मा के समान पवित्र बन गयो। निर्वाण-दीता में ज्ञाचाय अन्त में शिष्य की ज्ञातमा में परम शिव के परिश्वर्य - सर्वशत्व, पूर्या-क'मत्त्र, श्रनादि-शान, श्रपार-शक्ति, स्वाबीनस्य, शनन्त-शक्ति की भावना करता है। तिर्वाण दीवितों के दो वर्ग हैं साथक तथा आचार्य। अतः दोनों के पुन. सरकार होते हैं। साय ह अधिमादि सिदियों से भूषित होते हैं - ऐसी शैबों की घरणा है। सायक नित्न कर्मी - चलन, पूता, जब, ध्यान, हाम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य इन नित्य कर्मों के साथ-पाथ नैमितिक कर्म जैसे दीवा प्रदान, मन्दिर-प्रतिश, मूर्ति-प्रतिश श्चादि के भी श्रिधिकारी हैं। निर्वाण-दीना भी द्वितिधा है---नोकधर्मिणी श्रमना मीतिरी एवं शिव-धर्मिणी श्रथमा नैष्ठिको । शिव-धर्मिणी-निर्वाण-दीव्य-दीवित शैव श्रपने महारन्ध्र पर केश पुत धारण करते हैं। लोकधर्मि गा-निर्माण-दीखा-दीखिती के तिये पेशी-मूलन धावश्यक नहीं।

होन-मत की इम नर्ना के उपरात करने में यह यूनित करना प्रयरोग है कि इस मत के ती। प्रधान तस्य हैं—पति, पशु, पारा। इनकी समीदार पीदे दी जा शुकी है। इस मरु के चार प्रधान पाद विद्या—क्रिया, योग तथा चर्या है इन पर भी पीछे संकेत किया बा चुका है।

## पाशुपत-सम्प्रदाय

शैव-अर्म में पाशुपत मत अथवा पाशुपत करवदाम क्षत्रिक प्रमुख है। इसका यामाचार अथवा उमाचार ही इवको कोक्रियता एवं प्रिमिक्त का विशेष कारण है। सांश्यत मत के प्रतिशापक (लकुलीश) के करवार में इस पीछे कह आये है। शिव-पुराण के 'कारवार-माहास्या' में किकुलीश के जरवार-शान महोच के पाम 'कारवार' नामक स्थान का खेनेत है। राजधुताम और गुजरात में 'लकुलीश' की प्रचुरकेव्यक प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। उनकी विशेषता पह है कि उनके मरतक केशो से दके रहते हैं, दिच्छ हाथ में बीजपूर के फल और पाम हरा में लगुड या दण्ड शोमिन है। लगुड लाखन से ही वसम्बतः दनका नाम लगुटेश या लकुलीश पहणा भगवान, राहर के इस्त अवतारों में लकु-लीश आय अपनतार माने वार्त हैं। १८ अवतारों की गणना हथ प्रकार है:—

| १, लकुलीश  | ७, पारगार्ग्य      | १३. पुष्पक     |
|------------|--------------------|----------------|
| २. कीशिक   | <b>⊏</b> , कपिलायड | १४, बृहदार्थ   |
| ३, गार्ग्य | ६. मनुष्यक         | १५. श्रमस्ति   |
| ४. मैच्य   | १०, श्रापर कुशिक   | १६. सन्तान     |
| ५. कौस्प   | ११. छत्रि          | १७, र शीकर तथा |
| e និការជ   | <b>१३ विद्या</b> ल | १०- विशास      |

लक्तिया पागुपत के प्रातुर्भाव-काल की स्थापना में हम पहले ही इंगित वर जुके हैं। उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पागुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य दितीय के राज्य काल मं प्राप्ते गुरु मन्दिर में उपितिश्वर श्रीर विशिक्षर नामक रिव लिहों की स्थापना की धी—ऐसा तस्कालीन शिला-लेटर में वर्गिय है। उदितायों ने श्रपने को मगवान कुरिक से दस्तात्या है। लक्क्लिंग कुरिक के गुरु ये खतः प्रत्येव पेद्वी में ६५ या १० वर्ष के सम्तर मानने पर भी पूर्व-में सिता है। विश्वीय शतक पागुपत-मत की स्थापना एउ उसके संस्थापक का एमय मठीत होता है।

पाशुपत-मत का नृत स्ट्रप्रम्थ 'महेर्श-रिवन पाशुपत-पूत्र' के नाम से मिलद है। इसका कौरिक्ट्य एत पाद्यार्थी-माध्य' विशेष इष्टक्य है। माध्य में अपने नर्वदर्शन-संवद में इस मत के जिन आध्यारिमक रिद्धारती था वर्षन निया है उनमें बाँच महुत किहानत है—कार्य ( क्यांत् क्यांत् क्यांत क्यांत्र क्यांत क्यांत्र क्यांत्य क्यांत्र क्यांत

इस पंचो-मण्डा वा विस्तार न वर इसके विधि-विधान पर कुछ विवेचन वर इससद होना चारिये ∤ पष्टापतो को विधि नदी ही मनोरङ्गक एमैं चिनोद्रेजक भी हैं । पाश्यतां के मत में विधि वह विधान है तिसके द्वारा शायक काधिक, वाधिक एवं मानसिक द्वारात प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतथा दिविधासक छावार है—
सुख्य एवं गीह । प्रधम को वर्षा वहते हैं जो प्रतादि साधनों से सम्पन्न होती है। प्रतों में
सस्तवेपन, भरमक्षन, उपहार, मनोपारण, प्रदिक्षण छादि निहत हैं। लक्क्तीय मा
स्तवेपने, भरमक्षम, उपहार, मनोपारण, प्रदिक्षण छादि निहत हैं। लक्क्तीय मा
स्वयं उपदेश है—भीन को दिन में नियत तीन समय में भरमायलेशन एवं भरमायम
करना व्याहियें। प्रत के हव मामान्य स्वरूप के प्रतिरक्ति छन्य पहुरवारों में, हास, गान,
तृत्य, हुडुषार, साधन प्रणाम खीर मन्द जाप हैं। हास में तीन करने से हादोधारण विदित
है। हो प्रवार गायन छीर उपयो में गंगीत-सम्ब्र एवं नास्य-साल में अविपादित करा
मा पूर्ण अनुसर्या होना वाहिये । हुडुकार को वृत्यताद के समान पवित्र नाद
वताया गया है।

विधि की प्रधान नयों में बतों के श्राविष्कि द्वारों (means) में माथन (जामत होने पर भी मिद्रालु ) रमन्दन (श्रंगों को हिलाना ) मन्दन (पाद-वालन ) श्रद्धारण ययानाम श्रद्धार-चेटाये—कानुक कववार, अवितर राष्ट्र (श्रद्धांत्रप्य) अविवद-भाषण श्रमगैल लाग है गोडाचार म भरमादलेवन आदि के श्रविष्क उन्त्रिष्ट भोजन चढाये हुए वाली क्लों का याँ लिंग प्रतिमा का धारण आदि थियेग उन्लेक्य हैं।

## कापालिक एवं कालमुख शैव सम्प्रदाय

रामादावाचार्य में नालमुद्धां, नापाली एवं झगमान्त शैवी को 'पाशुपत-मत' के ही झवान्तर भेदों के रूप में परिमण्डित किया है। जैसा कि ऊपर शैव-धर्म की पकार प्रारम्भ पशु-पति-पाश को सभान्य दाहाँनिक हिंद वा किया गया है उनके इन्दुरूप रामाद्रमाचार्य का यह परिखंड्या सभाम में झा करता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पूर्व एसास्मा की पति रूप में परिवंडिया करते हैं। पाशों की प्रत्यिय को सुलकाने के नैकविष प्रवाद में नाता सम्प्रदायों के जनक हुए।

#### कापातिक

कामालिक मी पाशुपती के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कामालिक वाममागी एनं उम उपम्रदान के रून में उदय हुए। अतरून ध्वात वर्षत्र बजेयां, — भी स्थामालिक एवं निर्माण प्रतिक प्रतिक्र मिलान हो। उद्य-रिय में भीर अपि क्षाप्त हो। इत्य-रिय में भीर अपि क्षाप्त हो। इत्य-रिय में भीर अपि क्षाप्त हो। क्षाप्त हो। अतर्पत्र के कीर सम्प्रदायों के विचाय को प्राच्य मिला। वेचण प्रमं के समीव्य में जिन्द-जिन कीरानों एवं प्रस्थानों—वैदिक-विच्छु, महाभारतीय नारायण, सादत्र यासुदेव, मामवत गोधालह प्रण् एवं शोधीह प्रण् के हमने दर्शन किये, उनमें भी आगों के ख्या तर सम्प्रदाय—पाशाह प्राद्धित अप प्रस्त एक ख्यतिमार्ग करा प्राचात देते हैं उक्षी प्रकार होन-क्षादायों की इस कहानी में बामाचारों का विकास भी त्याची ध्वीतार्थों की खाताबता है।

क्षपानिको को आचीनता को स्वक ऐतिहाधिक सामधी में महाकवि भवगूति का विरचित मालगी-माधव, इस्पमित्र का प्रशेषचन्द्रीदेय तथा श्रानन्दिगिरि का रंकर-दिविजय के संकेत स्मरणीय हैं। मालती-माध्य में बपालकुचडता कायातिकी मुख्डमाला धारण किये हुए है और नाटक भी नायिका मालती को श्मशानस्था क्यालाव्यासका की मूर्ति के सम्मुल प्रपने गुरू ब्राचीसघट के द्वारा उसकी यिवदानार्थ प्रयने दिला के मानत से स सी हुई ज जाती है। यहाँ पर काषालिकों की वेप-भूगा में मुख्डमाला घारण पर्य उनशे उलासना में मानव बिल के पूर्ण दर्शन होते हैं। इती प्रकार कृष्ण मिश्र के काशातिक मा निम्म उद्योग समिशे:—

> ''मस्तिस्कान्त्रवसाभिधारितमहामासाहुवार्श्वहृतो । यद्वी प्रद्मकाच कविष्ठसुरापानेन नः पारणा । सप्त.कृत्तक्षेत्रस्कातिकाज्ञाकाचारामती — रंडवी नः पुरुषोपद्वारविक्षभिर्देवी महाभेरवः॥

지o 팬o 3-1\$

माधव के रोकर-दिग्वजय एव श्रानन्दिगिरि के रोस्ट-विकय दोनों में ही शंहर की उजन में कावालिकों के लाय मुठमेंड पर विवस्ण प्राप्त होते हैं। उन कावालिकों का जो वर्णन है यह भी उपर्युक्त वर्णन से मानुगरत रस्ते हैं। साथ ही ताथ यह भी तरेन हैं कि वावालिकों के उत्तरप भेष्य के श्राठ सहस्य है—श्रानिताम, रस्त, चरह, कृष्ण, उन्मत्त वावालिक, भीमा श्रीर शंकर । ऐसे भावालिजों को सरावार्य ने श्रवना लिया था परस्तु जो क्षत्रात्वीक उन्मत्त भैरव के ही एकनान उपायक में एमें नाना श्रमानुधिक कियानलायों के श्रवनामी ये उन्हें शंकर ने सावव ही समग्रा।

कापातिकों के सिद्धातों का 'पड्मुद्रिका' सिद्धात ही परमोपशीव्य है--पड्मुद्राग्रों के लाम है:--

भाषातिको वा वधन है 'को पट्मुजाओं थे। ठीन तरह मममता है छीर किसे परमद्भा (भागतन पर बैट खास्म चितन) भा पूर्ण ज्ञान एवं ख्रम्यात है यह निर्वाण (भीच) भा ख्रिकारी है।' कालमुख

कावातिको की संश कपाल-पारण से उदित हुई। वालमुखी का नाम सम्भारतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण मिन्नद हुई। वालमुखी वी दूमरी गंडा राव गोदी नाय जी ने (Seo H. I. vol. II Pt. I p 24) भीम मिन्नत्ये दे है। रामानुज के किरण में पालमुखी को प्रधानवाता पर महा उनके उम्र पाण — पामानवाता पर महा उनके उम्र पाण — पामानवाता — महुतावायाण के कारण दी गानि है। हनने अनुतावरण में क्या न्य पामानवात पर पर पता उनके उम्र पाण — पामानवात पर पता उत्तर पता है। स्वर्ण कराया दी गानि है। हनने अनुतावरण में क्या न्य पता कारण कराया दी गानि है। हनने अनुतावरण में क्या न्य पता स्वर्ण कराया दी गानि है।

कापाल एवं कालमुल एक मकार से दोनों ही बमावारी हैं। इन दोनों ने निरोध भेद नहीं। मालती-माधव के बीकाकार लगदाधार ने 'महानत' (जो ऊपर कालमुनी की विदेशता बनाई गयी हैं) को खापालिक मत वहा है। द्याः कालान्ति एवं कालमुन्य एक प्रकार माई-मादें हैं। रीवागमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखों के खातिरक्त दो तीन थ्रोर खवान्तर गम्पदाय हैं जैसे भील, चवल के, दिगानर थ्रादि जिनवा यहाँ पर निर्देशमान थ्रामीप्ट है। एक दूखरे प्रमन्त के श्रद्धमार रिप के माना रूपी एने विभूतियों में रीव 'तारखन भूतवा' शिल, बहुत सम्माहभारी जटा-मुक्ट शोमित रिज, काणालिक कपालामाला पारी शिव, वालमुद्ध रुप्ति पुंतरीप-मालाधारी थिन, वालाच से यमोपबीतारी सामिन शिव तथा मैरव असल कसाते हुए थ्रोर मृतुर-धारी शिव की उपाधना करते हैं।

पाह्युपात, कापालिक एवं कालमुख क्यादि थोर शैच-मम्बदायों की इस स्वरत समीवा से इस जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वोदिष्ट शैव धर्म में क्रनार्थ-परम्या के भिष्रण का ही पोपण होता है। पुराणों में मी नाना ऐमे निर्देश हैं जिनमें शिव को सक्तमार नहीं दिया जाता या—दद्ध मजापति के यागद्वान्त से इस सभी परिचित्त हैं। इससे यह सूचित हाता है, अनार्य शिव को आर्य-शिव सनने में भाषी भंघर्ष करना पड़ा होगा। स्टर-शिव को सैंदिक संस्था पर इस संकेत पर सुके हैं। अनार्य शिव के नाना घटकों पर भी इस इष्टियात कर सुके हैं।

दूसरे इन सम्प्रदायों ने द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण-कला के विकास को वड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस निषय की सनिस्तार समीक्। इम खागे तापिक उपासना को मीमाना में नरेंगे।

क्षीतर इन मध्यसर्थों को उमार्थी एवं सामाचार पहुत दिनों तक न चल तथा। वैदिक देवों के सम्प्रके से इनमें चढ़ा परियोग हुआ अथवा थी कदिये इनका मध्यदाय ही ममात हा गया। बाइमीर का शैव मत (अस्विभित्ता-दर्शन) इस नैतर्गिक विकास एवं स्तामा-विकासिकार का जीता-जागता उदाहरण है। चौषे वैदिक देवोसातकों—चाह से वैष्ण्य में श्रेषवा शैर—का देवालय निर्माण, मृति प्रतिष्टा एवं अवीन्यद्वि के प्रति विशेष अभिनिदेश न था। उनके देवां का पर उन्हीं के घर का एक स्थार-विशेष था जो देवजुल, देवग्रह के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्त इन ताथिक उपावकों के संवर्ग से उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठायें और भारत के एक कोने से दूगरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अधिचिद्ध निर्माण-परम्परा पनगी, उस पर तानिकों का ही विशेष प्रभाव है। पुराणों और आगमों ने नधीन हिन्दू-पर्म (गैराणिक-पर्म) को जीवित राने के लिए मन्दिर-निर्माण पर जो इतना जोर दिया उससे मारतीय स्थाप्य निरस्त उठा।

उमार्ची ह्रयचा वामाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों की समीता के उपरान्त क्षय कमवास उदरायों क्षयचा विनीतार्ची (milder form के दो प्रमृत वैश्न-प्रप्रदायों की क्षोत क्यों करनी है जिनमें कमग्रास कारमें र-देन प्रमे—प्रदामिशा-दरेंग का विवेचन पितासिक इन्छि से प्रमुप्त मा है। परन्त इन्स विज्ञायक इन्छा थी र-विनेत पर पहले इन्छि पात करेंगे। कारमीर-वैश्व-मत (Kasmira-Saivism) केएक वी हिन्छ में वैश्व-पर्म एवं वैश्व सम्प्रदायों का सुद्ध-परित्त है सिसमें मारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं पर्म — वेदान्त दर्शन— क्राइत-इर्शन एवं पर्म — वेदान्त दर्शन— क्राइत-इर्शन एवं परित्त पर्म के उन्छ मेज्यन प्रमुप्त की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रमार से विश्वातानुक्त एक नेतिर्गक प्रक्रिया हुन । क्षातः उनको विद्यातानुक्त एक नेतिर्गक प्रक्रिया कर क्षात में दी उन्छा विदेशन कियोर क्षमीष्ट है। व्यातः उनको विद्यातानुक्त कर पर्म प्रकृतिया कर क्षात में ही उन्छा विदेशन क्षियों कर क्षात मी है।

## लिङ्गायत(वीर-शैव)

येव सम्प्रदायों में लिहायत श्रथ्या धीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटन का कारण इसकी वीरता है। बीरता की कारण मह है कि वेते तो लिहायत इस सत को बस प्राचीन मानते हैं परनु वास्तव में इसको ऐतिहासिक एंस्पावना श्रयचा प्रचार का थेय हादरा-सतक-कालीन 'वस्त्र' नामक मालाया को है जो कलसुरी-नेरंग्र विकल मा श्रमाय माना जता है। राजा श्रीर श्रमाय में धीर सहस्ये प्रायुनीत हुआ। वस्त्र प्रचाय सामा जता है। राजा श्रीर श्रमाय में धीर सहस्ये प्रायुनीत हुआ। वस्त्र एवं सत्त्र प्रचाय सामा अपने पर्म (नैंप) के प्रतीक लिहा को उसे प्रायुप्त प्रेस पर सहस्य परिवार कि लिये बाहु, मीवा श्रयपा प्रिर पर सदेव पाराय करने का निश्चय हिम्म। 'प्रायु जायें पर लिहा न लाई' वाली कहावत चरितार्थ को। उन्होंने प्रायुप्त के हिन्म की स्वार्य सामा गया है।

इन पाँचो श्राचार्यों ने क्रमशः श्रपने श्रपने सठ--धीर' विहासन रम्मापुरी मैसर मे, 'सद्धर्म' निहासन उज्जयिनी में ( यह उज्जयिनी श्राधुनिक मध्य-भारत का उज्जैन है कि मद्राप के बेलारी जिला में स्थित उज्जैन--पह विवादास्पद है ), धैराम्य' सिहासन केदारनाथ ( हिमालय ) के पास ढांगी मठ में, 'स्त्यं' सिहासन श्री रेल में तथा 'शान' सिहासन दाशो ( जङ्गमवादी विवाराध्य महासैस्थान ) में स्थासित किये।

यीर-शैवा ( लिङ्गायतो ) को तीवरी सजा जङ्गम भी है। इन रे ज्ञाचार बड़े विल्रल्य हैं। ये वर्षाव्यवस्था नहीं मानते हैं। ये लोग राइर की लिङ्गात्मक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं। शैव-विद्धात के रूट झांगम इन्हें भी मान्य हैं। एकाइय अतक-कालीन श्रीवित ने 'श्रह्म-यूर' पर जो 'श्रीकर' भाष्य लिला है उनमें इस मत को उपनिय-मालकता प्रदर्शित को है। श्री शिवयोगी शिवाचार्य का 'विद्धातशियानाय्य' वीर-शैवों का माननीय प्रस्य है। इनकी दार्शनिक हांध्र विशेषादेत झमवा शुद्ध ईताहेत मानी जाती है।

यीर-शेपों भी सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सञ्च-स्वायन है जो सनातन वर्णाश्रम स्वरूपा वे सहश एक दूसरी ही साध्यदायिक संस्था मानी जा मकती है। उद्य वर्णीय विभावत अपने को लिगी ब्राह्मण्य कहते हैं अन्य इनके अञ्चयायो। लिगि ब्राह्मण्यों में भी दो वर्ण अपवा वर्ग हैं — आचार्य और पंचम। इनकी पुराण का प्रनचन है पान मूलाचार्य भगवान शित के स्थानात आदि पान मुखों से प्राह्मण्य हुए। इनहीं आचार्यों के भो की आवार्य पे स्थान (अवित हुई। इन पानों के पान गीत मी ये — बीर, नन्दी, यूयम, भक्ती लाग करूदा शित के ईशान सुख है। हो पाने के पान माने से पान मीत मी ये — बीर, नन्दी, यूयम, भक्ती लाग करूदा शित के ईशान सुख है। इन पानों के पान गीत माना मित्र हुए वे उप-पंचम कहलाये। मत्येक पद्मा का पद्मा का पान के पान माने प्रमाण प्राप्त है। इन मूल पंचमों से जो पंचम प्राप्त मुंत हुए वे उप-पंचम कहलाये। मत्येक पद्मा का पान महानायों ते सगरन स्थापित किया गया। आवार्य का गीत माना गया। पंचमों की भी ब्राह्मणादि वर्णों के अनुरूप गीत, प्रचर, शक्त आदि भी परिकल्पित हुई — इसमें यह निष्कर्ष स्वतः शिद ई इन्होंने एक नया ही समाज चलाने की छाती।

ब्राजाणों के उपनयन-मंस्कार के खहरा लिङ्कायतों का भी दीखा-कस्कार होता है परन्तु इन की इस दीजा में मायती का स्थान 'ख्रों नम शिवाय' तथा 'यहोगवीत-घारण्' का 'लिङ्क पारण्' ने ले जिया।

इत मत ने प्रधान निदान्त 'ब्रह्मवर्ण' तथा 'पर्-स्थल' है। वर्ग-म्पनस्था ना कुछ ब्रामास उत्तर दिवा जा चुना है। 'पर्-स्थल' से तातवर्षे रीनायम-प्रतिवादित सेव-निदान्तों से है जिनको स्ट्रीने पर्स्यला—मतस्थल, माद्देयस्थल, प्रावदिस्थल, प्रावणिगिस्यन, नारवस्थल तथा ऐक्य-स्थल—में विभाजित कर रक्षा है।

# काश्मीर या त्रिक-सम्पदाय (प्रत्यभिज्ञा-दश्नेन)

द्यभी तक जिन रीरन्यमी की रूपरेग्न पर इमने दृष्टिगत किया ने नभी द्वैतवरक थे। कारमीर का यह रील पर्मे झद्रैत परक है। तन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के झादिमीय के सम्बन्ध में यह सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने प्रश्नाहुतों से उत्पन्न शिवानामों की द्वेतपार व्याह्मा देवकर अद्वैत-निद्धान ने प्रचार ने वित्य हम मत्विमात तेन वा आदि-भांत किया तथा दुर्वाता अपि को इस शैन-शासन के प्रचाराय निद्धान विया ! दुर्वादा ने स्यादन, आपन्देक तथा शीनाम नामक मानत-पुनों को उत्पन्न कर कमकः अद्वैत हत तथा द्वेताहेत दर्यानों का उपदेश दिया । ज्यान्यक इन अद्वैत दर्यान के तंत्यायक यने । स मान-द में, जिनको इस प्रथमिता रैवदर्यान का प्रतिश्चायक माना जाता है, अपने को ज्यानक से १६वा पीड़ी में तत्वात हैं । गोमानन्द का समय द्वेश हैं । अत. यदि प्रत्येक पीड़ी को २५ ३० वर्ष राखें तो इस मत के क्षाविभाव का समय इंश्वीयोच्चर तृतीवशतक तथा

काश्मीर शैन-दर्शन को 'अत्यमिका' या 'स्वन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु इवकी 'विक्' 'संज ही विशेष उपपुक्त हैं। वैसे तो यह मत भी सभी शैनामां नो प्रभुता मानता है परन्तु उनमें 'निव्दा' 'नामक' तथा 'आवित्ती' का निक विशेष मान्य है। अपच सम मत में पर, अपर, परावर के विक' की परस्पा पर अनुव प्रथव है। वित-रातिः के सथीम का नाम पर है। यिन, शिक्त एवं नर के स्थोम का अपर कहते हैं। तथा, अपरा, प्रवं प्रावप शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर घरता है। अपच इस मत में धर्म, (Religion) दर्शन (Metaphysus) पण विज्ञान (epistemology) तीनों का समन्य है। अतः ज्ञान के तीन अधिकत्यों (aspects) अमेद, मेद, मेदामेद के त्रिक के अमेद-नाद में समन्यव से भी दक्षी संज्ञ 'संज्ञ है। विशेष उपपुक्त है। इसी 'विक' संज्ञ के अनुरूष इसका दूसरा नाम 'पडर्थ' भी है।

त्रिक के मूल प्रवर्तक श्रष्टमगतक-कालीन श्राचार्य वसुप्रप्त माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोजकमय इतिहास है। चीमराज (देखो शिव-सूत्र विमर्शिणी) ने लिए। है कि मगवान श्रीकरूठ ने स्वयं यसुगृप्त को स्वयं में महादेवगिरि के एक विशाल शिला रागड पर उल्लिपित 'शिव-सनों' के उद्धारार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की । जिस बन्ती शिला पर ये शिव-सूत्र उद्दक्षित मिले ये उसे छाज भी वहाँ के लोग शिव पल ( शिवोपल-शिवशिता ) के नाम में पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो इत दर्शन के मूलाधार है। वसुगुत ने स्पन्द-कारिका (जिनकी संख्या ५२ है) में इन्हीं शिव स्त्रों के सिद्धानों का विशदीकरण किया। यसुग्रम के दो शिष्यों-कलट सथा सोमानन्द ने क्रमशः स्पन्द सिद्धाव तथा प्रत्यमिशा मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्पताचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यमिश गरिका' तिए। कर इस मत म प्रत्यभिकानमत त्री प्रतिष्ठापना वी श्रीर इसो से इस काश्मीर श्रीत-धर्म एवं दर्शन को प्रत्य-भिज्ञा शाला (School) के नाम से पुकारा जाना है। उत्पन्त के प्रशिष्य ( तथा लद्मगण्यास में शिष्य ) महामाहेश्वर श्रमिनवगुत ने इव परापरा में उस महान दार्शनिक ज्योति को विखेरा जिसके दिव्यालीक से आज भी यह मत मोज्यल महाशित है। इनकी हैप्यर-प्रत्विमानिक्षानिक्षानिक्षा इस मत ना अल्पत अधिकृत एवं प्रामासिक प्रत्य है। इनके तैशालोक को आचार्य बलदेव उपाध्यय ने मंत्र शास्त्र का विश्वकोप माना है। अधिनाय गुम का शैर दर्शन के छेन में जैला आदर है वैसा ही साहित्य में भी। 'अभिनय-भारती' तथा 'व्यन्यालोक-लोचन' से इनका नाम सदा के लिये ग्रमर हो गया है। श्रीभनय-गुस को साहित्य एवं दर्शन में मुन्दर सामग्रस्य स्थानित करने का श्रेय हैं। वर्गतन्त्र-सर्वत्र श्रीभनय-गुत एक श्रतीकिक महायुक्त ये। श्रर्थ ज्यन्यक मत के प्रभाव श्राचार्य राग्युताय के भी ये श्रातुत्तायी ये एवं सरसेन्द्रनाय-मग्रदाय के एक श्रित कील ये। डा० कालिचन प्र पाएवेय को श्रीभनय-गुप्त पर प्रीष्ट श्रातुष्ठ-काल करने वा श्रेय है।

सरला र्टंग में प्रत्यभिक्षमत का निम्म काराय है। क्ला एवं स्वयं के सावास्त्रार की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। वरमारमा या प्रत्येश्वर सिवदानन्द — सनातन, क्वंव्यानक, वर्षस्ताचीन है। जीवारमा और वरमारमा में कोई मेद नहीं है। जीवारमा भगायां मल (शंध-कार) से आहत रहता है। युद की वहामता से जिमने इस श्रंपकार को दूर कर अपने में सिवदानम्दयन परमेश्वर को पहिचान लेता है, यही हानी और तुक्त है। हथी पहिचान का नाम 'प्रायमिक्ष है। अवभिक्षान्यत की विभिन्न किदान्त-शिदाओं (Categories) का विशेष विस्तर वहीं पर अभिश्व नदी हैं।

श्रव तक हम श्रेव-धर्म थी जिस धरत समीदा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक हृष्टिकोण के साय-साथ सास्कृतिक हृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैव-धर्म के भूगे गृल्याङ्गन के लिये शैव-दर्शन की विभिन्न धाराशों के लोगे एवं उनके कृतों पर विकक्षित विभिन्न शैव-दर्शन के मत्तमठों का दर्शन भी आयरपक है। विस्तार-मध से एवं प्रसन्न की श्रवक्रता के श्रमान में हम यहाँ पर शैन-दर्शन की विभिन्न धाराशों में श्रवगाहन नहीं पर बकते। परन्तु इतना स्थित करना आधित के ही है कि हस दर्शन की निम्नतिथित आठ परन्तु हतना स्थात करना अध्यत्न के विभिन्न धारिक सम्प्रदायों के श्रमान रहा। --

- १. पाशुपत्त-द्वेतथाद
- २ सिद्धान्तशेष-द्वीतवाद
- ३. लफुलीरा-पाशुपत द्वैताद्वैतवाद
- ४, विशिष्यद्वीतवाद
- वीर शैंवों का विशेपादैतवाद
- ६. मदिकेश्वर का शैव दर्शन
- ७. रसेश्वर शैय-दर्शन
- च. चारमीर वा ग्रहति शैव दर्शन

टि॰: - इन सर शैव-दर्शनों की सुन्दर समीचा थे लिये डा॰ कान्तिचन्द पाएडेव की Bhaskarı vol. III—An ontine of History of Saiva philosophy--विशेष प्रस्कृत्य है। श्राममो की धर्मिक परम्परा एक प्रमार से वैदिक, रसार्त एमं पीराणिक परम्पराश्रों की विभिन्न धाराश्रों के पवल प्रवाह ना वह श्रवसान श्रथमा परम श्रम्मुदय ( highest culmination ) है जो सागर के साथ करिताशों के श्रीमञ्जन के रूपक की रंजना करता है। श्रामम समुद्र में जिना मंथन उपायनल नहीं मिल स्कृते। साधारण साथकों को सारी जल के श्रातिरिक्त बया मिल सम्बत्त है ? रंशी ऊपरी साथी जल ने श्राममों एव तन्नों के महासागर को 'श्र्मेय' वर रस्ला है। 'कुलाग्वे' तेन किसुम में ( श्राजक के लिये ) तो सान्ति श्री उपायना ही प्रामोगीमिनी मानता है: —

कृते शुखुक्त श्राचारस्त्रेतायां स्मृतिसंभव.। द्वापरे तु पुरायोक्तः कलावागमसमत,॥

श्रयांत् सत्ययुग में श्रीतानार ना (श्रुति-नेद-विहित ), नेता में समार्थ (स्मृतिगों में मित्रादित ) श्राचार ना द्वापर में पुराणों ने द्वारा प्रचारित श्राचार ना श्रीर कलियुग में श्रामां के द्वारा प्राचित श्राचार ना श्रीर कलियुग में श्रामां के द्वारा शादिष्ट मान ना विशेष महत्व है। महानिर्वाण ठत वे श्र्माता के विद्यार ने दिन मानव-सामाण के नहराणार्थ भाषाना दंजर ने तेंत्रों में स्वारा के स्थान स्वार्थ है। मानयों को विदि प्राप्त होती है। तंत्रों में देवता विषयक मन्त्रों को यंत्र में संबोधित वर देवता के ध्यान एवं उपाश्या के पद्धान एवं उपाश्या के पद्धान एवं उपाश्या होती है। तंत्रों में देवता विषयक मन्त्रों को यंत्र में संबोधित वर देवता के ध्यान एवं उपाश्या के देवता के ध्यान एवं उपाश्या के पद्धान एवं उपाश्या के पद्धान एवं उपाश्या है। याराही तन्त्र के निम्म मनचन से उन संधों को श्रामम वहते हैं जो सिंट, प्रतप्त, देवताचंत्र, सर्वशामन, पुरक्षरण, पट्चमं (श्राति, वशीनरण, दक्षमान, विदेषण, उच्चाटन तथा मारण), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लच्चण न यक होते हैं.—

सृष्टिश्व प्रव्यवश्येत्र देशवानां यथाधंनम् । साधन चैत्र सर्वेषां पुरव्ययमेव च ॥ पट्कमं साधनं चैत्र ध्वानयोगरचतुर्विध । सप्तमिकंच्योषुंकमागमं तद् विदुषुंधाः ॥

श्रतः तन्त्रों भी रिशेषता क्रिया ही परमोधक्रव्या है। वैदिक-क्षान का क्रियातमहरूप या विभानात्मक त्राचार त्रागमी वा गुरूष विषय है। रेवित तन्त्र (श्रागम) वैदानुकूत एव वेद्रतहा दोनों महार ने प्रदे गये हैं परन्तु वेदयाथता का कारण तन्त्रा का वामाचार है जिस पर पीछे सेकेत किया जा जुना है, यह श्रामार्थ एक है।

तन्त्री की प्रामाणिकता में महत्त्रपुति-दीक्षकार कुल्कमह ने हागित ऋषिका एक प्रवचन क्ष्मित्रच द्विविधा वैदिकी राज्यिची च'दिया है। श्रीकरटानार्थ (२० जवाया का रेन भाषा) ने भी तथी की वेदयत प्रामाणिकता मनी है। तन्त्री में तीन प्रधान विभाग हिस्सा का तहा तत्री की तत्रका मानिकार के लिए का प्रकार के हैं। इनसे विभाव पूर्व की रीनी पर मानिकार के हैं। इनसे विभाव पूर्व की रीनी पर मानिकार के हैं। इनसे विभाव पूर्व की रीनी पर हम पिछ चेनेत पर आपे हैं। साहत्वीय मान्यवाय पूर्व कीर इन अप्ता के विपाव पूर्व की प्रकार के विपाव हमाने की स्वाम की विवाद स्वाम की विपाव हमाने की स्वाम की विवाद स्वाम की विपाव हमाने की स्वाम की विवाद स्वाम की व

शाक्त-तन्त्र

शाकों की विशुद्ध विचारभारा में श्रद्धैतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है। शाकरमों का भ्येव जीवारमा के साथ श्रमेद सिदि है। ग्रन्थ एवं श्रम्बंक का तादारम्य— देवी भूत्वा यजेद देवम्—शाकों का प्रथम सीधान है। शाक धर्म एवं दर्शन में वरम तत्त्व जो मातुरूप में सीकृत किया गया है उसका श्राप्तर श्रम्पेद के बागाम्य श्री सुक्त (१०. १२५) में परज्ञक्सरूपा थार्दवी के रूप में परिकल्पित है।

### तान्त्रिक भाव तथा आचार

शाक मत में तीन भाव तथा साते ज्या शार है। भाव ज्यान्य-तिरिक मानिक अरस्या तथा आवार बाहायराज की कहते हैं। एमुनान, वीरामा तथा दिव्यमान तीन भान हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, वेदाचार, दित्याचार वाधानार, विद्यानात तथा कीलाचार कात आवार हैं। इन ज्याचारों में समस्त मारतेथ धर्म एवं उप यसना की मुन्दर फॉर्ड दिताई पहती है। इत: शाकाय है विवाद समानिक ज्याद से साम समस्त परते हैं। एमुभाव से तात्वर्य उन मृद्ध बीवों की मानिक ज्याद से हैं किनमें ब्रद्धित क्षन वा लेशमाज भी उदय नहीं हुआ। संवार-मोह में वदैव ज्यादक बीविज एक प्रथम एसुं तथा सत्वर्म पराव्य 'उत्तम-मशु' कहलाता है। 'धीर' के लिये उपाध्याय जी लिएतों हैं (देव्यार केन्द्र ए ह रेव्ह) जो मानत अद्देतवान कर प्रशान रखु के कारिन मान अदिवादन कर प्रशान रखु के कारने में कुछ माना में भी हतकार्य होते हैं, वे 'धीर' कहलाते हैं। 'दिस्य' शावक उपास्यरेव की सत्ता में सीव स्वकार्य हुनाकर क्रदेतानर वा आस्तर वर परते हैं।

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार आधीर वेद, वैष्णव श्रेन तथा दक्षिण पशुओं के लिये विदित हैं। वामाचार एवं भिडान्ताचार वीरों के लिये एवं अनितम कीला-चार (नर्वश्रेष्ठ आचार) कीलों के लिये नहें गये हैं।

## मौत

कदम चन्दने भिन्नं पुत्रे राष्ट्री तथा निये , रमशाने भवने देवि! तथेव काछने नृखे। न भेदो यस्य देवेशि!स कीजः परिकीर्तित.॥

यह कील-छापना वेदागम महीदिष का सार बतलाई गयी है। कील भीतर से शाक्ष, बाहर से शैव, सभा में वैप्लव बताये गये हैं:

> श्चन्तः शासाः बहिः शैवाः मभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपभराः कीलाः विचरन्ति महीतके ॥

### कील सम्प्रदाय

गीलों के विभिन्न सम्प्रदायों चा पता चलता है; (विशेष इन्टर्स्य के लिये दे॰ था॰ गं॰ मू॰ १११) परन्तु जन सब चा यहाँ पर संपीतंन व्यावस्थक नहीं । हों इतना स्वित करना श्रास्थन है कि इतिहास श्रीर परम्था में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चीरागी रिद्धों में श्रास्थन प्रतिद्ध सिद्ध गरस्थेन्द्रनाथ का सम्यन्य 'योगिनी-नील' सम्प्रदाय से रिद्ध होता है जिसकी अधिक समस्य में हुई (कामरूपे इंद शास्त्र यें मा सम्प्रदाय' का सम्बन्ध में तीत में तीत में व्यावस्थ में तीत में तीत में व्यावस्थ में तीत में तीत में विश्व से मा स्वत्र में सिद्धा होता है।

#### कुलाचार

तानिक द्याचार मार्ग में की लाचार एवं सस्याचार दो प्रयान मार्ग हैं। कुत सब्द का द्यर्थ मृताधार-वक (कु: प्रिधिनीतच्यं तीयते यिसम् तदाधार-वक कुत्म) निक्षे पिकंत्य या योगि भी अप्यतम मंत्रा है। आधार-वक या योगि भी प्रयत्वस्त्रेण पूजा करने पातं तानि की अप्यतम मंत्रा है। आधार-वक या योगि भी प्रयत्वस्त्रेण पूजा करने प्रात्त तानि की अप्यत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रयत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रयत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रयत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रयत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रवास के प्रयत्वस्त्रेण की प्रवास के प्रयत्व स्वास के प्रयास के प्रवास के प्रयास के प्रयास के प्रवास के प्रवास के प्रयास के प्रवास के प्रवास

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कीलों का ख्राचार खनार्थ है। इन पर तिव्यती तंत्रीं का प्रभाव विशेष है। बीलाचार का सुद्ध केन्द्र कामारूबा है जो ख्रालाम में स्थित है। महाचीन तिव्यत में पश्च मकार-विशिष्ठ पूजा का प्रचार विशेष्ठ के हाथ किया गया—ऐसा लोगों का कथन है।

कीलों के प्रधान सन्त्र कुलायाँव में तो भदमायादि के प्रस्यत प्रदेश की कही निन्दा है। रिज्यू कील-जम्मदाय उदाच विद्धातों पर स्थापित है। कील वह है जो शक्ति को ज़िल के नाथ पिलाने में समर्थ होता है। कुल मा खर्य है शक्ति या कुण्डलिनी झीर श्चकुल का श्रर्य है शिव। जो भाषक योग-क्रिया से फुरहिलभी का श्रन्थुत्यान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन कगता है यही कौल है:—

> कुलं शक्तिसित प्रोत्तमकुळ शिव उच्यत। कुलेऽकुळस्य सम्बन्धः कौळ इस्यभिधीयते॥

इसी प्रकार से मत्रमानादि की भी अध्यात्मवरक व्याख्यायें दी गयी हैं (निशेष द्रष्टव्य आठ सेंठ मूठ २१४---१६ ) !

#### समयाचार

#### शास्त्रसन्त्र की ध्यापकता

शार्तः की मीगोलिक हिन्द से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप शाक्तमत का समातन से देन रहा। निष्णुकान्ता, रथावान्ता एव अश्यकान्ता वी वहनमा से यह मौगोलिक ह्याधका गतार्थ है। उषाध्याय जी दितते हैं 'भारत व। उत्तर-पूर्वाय प्रदेश विन्ध्य ते लेवर चिचल ( जहमाम ) तक विष्णुकान्ता' क्रहराता है। उत्तर-पूर्वाय प्रदेश विन्ध्य ते लेवर चिचल ( जहमाम ) तक विष्णुकान्ता' कर तराता है। उत्तर-प्रविमीय माग प्रवक्तान्ता' ने नाम से प्रसिद्ध है, जितमें विन्ध्य मे लेकर महाचीन तिक्त्य तो का के देश अहात्मुंक माने जाते हैं। तृतीय भाग प्रवक्ताना' के निषय मे कुछ मतमेर है। 'शाक्तमंगृत' तन्त्र के अनुसार विन्ध्य से लेकर दिल्या समुद्ध-पर्यंत ने समस्त प्रदेश भी तथा 'महासिद्ध-पार' के अनुसार विन्ध्य से लेकर जाया तक वे समस्त प्रदेश भी तथा 'महासिद्ध-पार' के अनुसार करतीया नदी से लेकर जाया तक वे समस्त प्रदेश भी तथा 'महासिद्ध-पार' के आती है। इन तिनी कालात्यों में इन प्रवार ने तन्त्र प्रचलित बल्लावे जाते हैं। शाक्त-पूजा के 'तीन प्रधान के नदी हैं कारम रे, कडी और वामाएया। इनमें प्रयान प्रवित वे प्रवार के जाया कि निष्ठ प्रवार के जाती है। इस विकोण का मध्य विन्यु पाशी है । इसास्त्रों का सुन्दर समान्यय उपलब्ध होता है। इस विकोण का सम्य विन्यु पाशी है । मिनद किन सिद्धाली का सुन्दर समान्यय उपलब्ध होता है। इस विकोण का सम्य विन्यु पाशी है । मिनद किन सिद्धाली का सुन्दर समान्यय उपलब्ध होता है। इस विकोण का सम्य

्रत्पत्ति । स्त्र की वैदिक पृष्ठ-भूमि

शाक्तत का सम्बन्ध अधर्वनेद के सीभाग्य-बायड के साथ माना जाता है। कील त्रिपुरामदोरितपद्, भावना, बहुन, अरुणोपनिपद्, अद्वैतभावना, बालिका और तारा छादि शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिपर्दे बर्जेंद एवं भूगनेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं।

#### ' शाक्त-तन्त्रों की परम्परा

लहमीषर (दे॰ शंतराजार्य नी सीदर्यलहरी पय ११ 'जत पण्डण तन्त्री: सककम ति सन्धाय अवनम्' की टीना ) ने शास्त्रमत के तीनी मार्गो—'कील', ध्याय' तथा 'मिश्र' के विभिन्न क्षाचित्रत तंत्री ना परिचय दिया है। कीलों ने महामाया, शन्त्रर, प्रलयामल, रहत्यामल, श्राद तंत्री की संख्या जींतर है। समय मत का मूलन्य 'श्रुभागम पद्धक' न्हत्ताल है जिसमे विश्व , वनक, श्रुक, सनन्द्रन एवं सनत्कुमार हाग विराचित पंच संहिताश्रों नी गणना है। भिश्र मार्ग पे शाठ प्रकार पे तत्र —चन्द्रकला, व्योल्लावती, कलाविधि, कुलार्यंव, कुलेश्यंत, मुत्रनेवरी, वाहंस्यय तथा दूर्वानामत—है। इनमें उच मलविद्या ने साथ साथ लिकिक श्रान्द्रय मां भी प्रतिपादन है। श्रतः कीत एवं समय उभयन मों के मिश्रण से यह मार्ग प्रीक्ष कहा साथ तथा है।

### शाकों का ऋर्ध्य

येने तो श्रामं परम्पराका मानात्त्वस्थम्य स्पुण-व्यक्ष से है। समुणोपासना में रेवेन शित को एतं येपणव निष्णु को प्रधान रूप में पूजते हैं। परन्तु शासों नी विलद्धता यह है कि इन्होंने परम व्रव्य की निर्मुण एथं समुख दोनों प्रधार की उपायना का 'शासि' देवी में समन्तित कर श्रापनी पूजा-परम्परा का पहायन किया। संस्कृतिक दृश्य से, जैसा कि साध्य (शक्ति-तस्य ) की प्राप्ति में संकेतित योगाश्यास का साधन शाहत-प्रजा-गरंगरा में श्रीचक की उपायना का ही इतीह है। चक्री एवं गंत्री की उपायना शाहत-यमें की विशिष्टता है। यंत्रां में सर्वाधिक शर्दित यह श्रीचक है जिसका रेपर-चित्र परिशिष्ट में हर्य्वन है। दिव्या ने शिह्त-पीठों के नाम से प्रप्यात प्रापारों ( मेहिरों) में शाहिन-पीठों भी जो प्रजा मचलित है उनने छात्यन्तर ध्वी-नक्ष उद्यित रहता है।

### शासों की देवी के उन्च का ऐतिहासिक विह्नावलीकन

वैदिक बाह्मय के परिशीलन से ब्हाली, भवनी श्रादि देनियाँ बद्र शिव की व कियों में परिवर्तियते ही गई हैं। हैमवती उमा की भी यही गाथा है। महामारत (दे० भीष्मपूर्व छ ० २३ ) की 'तुर्गास्त्रति' शक्ति पूजा श्रमवा देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश है। कृत्व वे ब्रादेश से ब्रार्जन ने महाभारत युद्ध में जिनयार्थ दुर्गास्तुति की। इसने यह सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्त्रति में जिन-जिन नामी से भगवती का स्मर्ग विया गया है, उनमें कुमारी, काली, वापाली, महाकाली, चयडी, कात्याधनी, कगला, विजया, कौरिशी, जमा, कान्तारवासिनी उल्लेख्य हैं। महाभारत एप दरिवंश की दूमरी हुगांलु ति में हुगों को महिपमर्दिनी, मधुमानादि महिल्यी, नारायण्यियतमा, वासुदेवभगिनी, विरूक्वासिनी ये साथ साथ उस श्राख्यान पर भी द्रेशित है जिसमें यशोदा की लड़की की बन ने पत्थर पर जब पटक दिया तो वह देवी-रूप भारण वर स्वर्ग चली गयी थी। विष्णा ने जब पाताल में शबनार्थ प्रवेश किया तो निद्वारालरू शिएी से यश दा गर्भ से जन्म लेने वे लिये द्यादेश दिया तथा यह भी कहा कि वह शैशिशो नाम से विन्ध्य द्वि पर द्वाना निजाप बनायेगी. श्रीर वहाँ पर शुम्न एवं निशुम्भ देखों या संहार करेगी। हरिवंश में एक श्रीर शाप्या ( तुर्गा )-स्तुति है जिसमें तुर्गा की शवरों, पुलिन्दां, यारों की देवी कहा गया है। मार्क एडेव पराण ( अ॰ ६२ ) में महिषमर्दिनी के उदय में शैन, बैक्यन एवं ब्राह्म उब्रतेश का वर्णन है। देवगण जब शुरम श्रीर निशुस्म से पीड़ित हुए ती हिमालय गये श्रीर देवी र 1ति प्रारम्म की तो पार्वती से ग्राम्दिका उत्पन्न हुई । उतकी कीशिकी संशा का मर्म वारीने के बोश (देद) से उहाति के कारण दी गयी। चूंकि श्रामिका कृष्णुपण रोकर उत्पन्न हुई ग्रत: उतका काली नाम हुगा । चयद-मुबह के विनाश करने के उपरान्त यह अध्यक्ष अब पुनः वार्वती के वास गंधी हो वार्वती ने इतका दूनरा नाम चामुरहा रक्ता । श्रमच प्रमुख स्थत देवी-- ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, रिष्णु बराइ, त्रनिंह तथा रुन्द्र की रिमितियों से उत्पास यह देवी बाही, मादेश्वी, कीमारी, पैट्या, बागही, नागींगड़ी तथा

ऐन्हीं कहलाई। देवी ने देवों को सन्तोप देते हुए वहा कि वैवस्तत मनु के समय वह पुन विध्यवाधिनी के रूप में श्रयतीर्थ होकर शुग्म निशुग्म का गहार वरेगी। साथ ही साथ नन्दर, शाकम्मरी, भीमा, आमरी श्रादि श्रन्य रूपों में श्रवतीर्थ होने का भी श्रपना संवस्य व रा गथी।

या गयी | ऐतिहाधिक तथ्य के अनुरूप भगवती तुर्गों के उदय में निम्निल्लित पाँच परम्पराणों का आभात प्राप्त होता है:---

१. उमा---चित्र-पत्नी -उमा हैमवर्ता पार्वती इसलिये बहलाई पर्योक्ति रिच भी ती गिरीश से ।

२. पर्वतव सी खानायों भी देवियों के साथ सम्मिश्रण—श्रत. विन्धवानिनी। श-रुद्रिय में जिस प्रवार रुद्र वा शवरों, पुलि-दों के साथ साहचर्य इस देख चुने हैं उसी के श्रतुरूप शिवरहत्यवी का यह राहचर्य श्रनार्य पटक है एवं रहातुरूप। श्रतप्य काली, कराली, चसडी, चामपडा ग्रांदि नाम सेतत होते हैं।

३. शक्ति-मारमा से रिमिल देवों के शक्ति-पुत्त से प्रावुर्मत ब्राही, मादेशरी ब्राहि क्यों का ब्राविसीट ।

४. परिवार-देवता— कारवायनी, कौशिकी खादि नामो में काम्य, कुशिक खादि परिवारों एवं वंगों का दमित सप्ट है।

 प्राप्तां की शांति-उपायना—जिसमें तीन सोपान—सामान्य देवी-पृत्रा, वियराल-देवी पूजा (कापालिकों एवं वालमुनों की काली-पृजा) तथा संगोहन रूप प्रेलोरव-मुन्दरी खांतता छादि की पूजा।

## शासों की देवी का जिगह स्वरूप

जयर हमने 'देवी' के येवम मवर्ष में साता की देवी प्रमासी जो तीन परश्यस्यों लिली हैं, उनमें प्रथम के बीज मार्क होट पुराल में निर्दिष्ट शक्ति के विराद् स्वरूप में निदित है। मार्क परेय-पुराल का प्रयचन है कि प्रष्टित के राजत, रात्मिक तथा ताम गुनों के स्वरूप श्रायता—मुत्र रूपी देवी (शक्ति) जरमी, सरस्ती तथा महाव लो के रूप में श्राविभूत होती है। ये हो तीनों शिक्तियों जाता की मृद्धि, रहालू एरं प्रस्त के कहा है होर में ही श्रावि सीका हमाता में प्रता, रिश्तु और प्रदेश की रचना कर स्वर्गने सहावक के कालाति, दुरस्वया श्वादि नामों से संकीर्तित) अपने श्वापको दो रूपों में विभाजित करती है —एक पुरुष-रूप (वो नीलकड़न, रातलाहु, रवेताङ्ग, चन्द्रशेतर, हड़, रांकर, रथाणु श्रीर तिलोज के नाम से उपर्लोकि है। तथा दूनपा रवेतवण् की रूप (वा विचा, भाषा, स्वत, श्रवत, कामपेत्र है ) हो हो मकार महाईपी का लानिक लो चन्द्र च्योरना हो श्राभा के समान शोमित है। हो सकार महाईपी का लानिक लो चन्द्र च्योरना हो श्राभा के समान शोमित है श्रीर को श्रादमाला, श्रव्य, गीणा श्रीर पुरुष किये हैं यह मी महालह्मी ही श्रीर होता है। इस सरूप के महानिता, महावाणी, भारती, वाक्, सर्वात, श्रवा, ह्यां, हालों, हामपेत्र, वेदमानी, पी श्रीर ईप्वरी के नामों से चराना गया है। महालह्मी का यह सरूप भी महालह्मी के श्रादेश से अपने को पुरुष खी रूप से हिया विभाजित करती है। पुरुष रूप स्वरूप विपाप, हुच्या, हुपोंच्या, वासुदेव श्रीर लार्टन वे नाम से पुरुषा जाता है श्रीर लार्टन उमा, गीरी, लती, नवाई, सुन्दरी, सुभागा श्रीर विवा के नाम से। महालह्मी ना राजल सरूप लक्षी नाम से ही संकीर्तित है। उसने लाह्मों में मातुल्वी पहल, गदर, पान श्रीर लेटक के साथ-नाथ एक रोगा विद्व भी परिकल्वित है जो की श्री श्रीर पुरुष दोना का चिन्न भी हित भी परिकल्वित है जो की श्रीर पुरुष दोना का चिन्न (लिक्न) है।

मधानाली प्रन्यायाँ, तरस्वती रवेतवणां परन्तु महालक्ष्मी नो यह अन्यतम विभूति लक्ष्मी स्वर्णन्यां है। इस्ते मी अपने को पुरुष पर की क्ष्मों म द्विया विभाजित वर लिया। पुरुष रूप दिरप्यमानं, तरसा, त्रिपि, विरिद्धि और भारत के नामों से प्रस्तुत को को स्वर्णत को को भरत्वती को वाजीरण भे, प्राप्त, कमला, लक्ष्मी के नामों से। अगाजनानी महालक्ष्मी ने आप को स्वरत्ती को वाजीरण में सीआर करने के लिये आहेरा दिया। असा और सरस्ता के संवर्ग से रह महालक्ष का उदय हुआ। इस्ते ने भीरी को अपनाया और उन दानों ने इस हैम अयह (अलावड) को पोइक्टर प्रकारित निया। मनवती लक्ष्मी ने स्वर्थ विष्णु है। वरा और दोनों, उस विश्व की पहला के लिये तत्वर हुए, जो दिरप्यमाने हैम अयह—असावह से प्रावुष्ट्र त हुआ। इस प्रकार माया के द्वारा विश्व के प्राप्तियों का जन्म हुआ।

इम इष्टि से महालद्दमी की तीनों शिक्त्यों से निश्वत महादेवों एवं महादेवियों का प्रचान कृत्य निम्म रेखा-चित्र से निमालनीय है.—



मातृत्परक परमक्षत्र ! (शक्ति ) भी उपायना मा द्वितीय सोपास—कापालिको पूर्व बालमुली की बालो-करालो —[क्साल-देवी पूजा पर यहाँ निरोप संकेत न बरके तृतीय सोपान—देवी ने संगोहन स्वरूप—नैलोनय-सुन्दरी लिलतादेवी की उपमना के रहस्य पर कुछ संकेत भ्रावरुवक है।

तान्त्रिक पूजा की शिक्ष-उपासना ( देवी-पूजा ) के इस प्रकार में देवी को ज्ञानन्द-भैरवी, निपुर-सुन्दरी एव ललिता के नाम से पुकारा गया है। उसके निवास का यह वर्णन विनना रोजक है १ अमृत ममुद्र में पाच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अन्तरावकाश में कदम्य बुद्धों का एक कुछ है जिसके मध्य एक रज-निर्मित मण्डप है। उन मण्डप है ग्रम्यन्तर एक ग्रस्य त सुनरर प्रासाद विरचित है। वही महाईशानी परम त्रिपर सुन्दरी का धर है। उसमें वह लोटी हुई है--शय्या शिव, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिया, शत्या के चारों पावे हैं - ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र तथा इंश्वर । रहस्यात्मक चक्रों में रहस्य त्मक यतों को निगिष्ट कर थेनमंत्रादिसमन्त्रित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौराणिक व्याख्या है। इस प्रकार इस व्याख्यान में देवी नी परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित को गयी है। आनन्द-भैरव श्रथवा महामेरव (जो शिव का नाम है) इस महत् तत्व (शक्ति तत्त्व) की श्रात्मा है जो सृष्टि के नपात्मक तस्यों का प्रतीक है। बाल अपूह अल-ब्यूह, नाम-ब्यूह, शान ब्यूह चित्र-यह श्रादि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की पर्म सत्ता चूं कि शक्ति है श्रत यह महाभैरव शक्ति की श्रातमा है। श्रथच तदनुरूप यह परम शक्तिनर भी इन्हीं नगतत्वों या प्रतोक है। इस प्रकार महाभैरव एव गहाईशानी (निपुर-सुन्दरो-ललिता ) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं। दोनों के सामरस्य में सृष्टि का उदय होता है। इस सत्ता में मात-परक महत-तत्त्व ( शक्ति ) सृष्टि में प्रयत रहता है और प्रतय द्याधा ध्यंस में पुरुष परक श्रार्थात महाभैरव ।

शाममन्दर्शन की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव तथा शक्ति विश्व के मूलाभार तत्त्व हैं। शिव मकारा हैं। शक्ति स्कृति हैं। मकारारूप रिव्र जब स्कूर्तिक्य शक्ति में प्रवेश करता है तो वह नियुक्त्य धारण करता है। इसी मकार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों नी संयुक्त सत्ता 'नाद' का निकास करता है। विश्व और नाद नी संयुक्त सत्ता से युन एक मिश्रित दिन्तु ध्येतता है जो देवरारक एव देवीयरक दोना तत्नों का तादारम्य है और उने 'कार' थी संशा दी गयी है। युन दोनों के प्रमार, रवेत एवं रक्त वर्णों में विश्व में से 'कता' का निर्माण होता है। युन इन रिन्तुओं के साथ उस मिन रिस्तु के माहवर्ष से एक विल्व ज्या तर्व निर्मित होता है विश्व नी संशा 'शाम कता' है। इस मकार रन बार मकार की शक्ति से से (देव श्रीर देशी—श्वित सर्व शक्ति) श्रवि मार्शन होती है करम माहेयर महाकिन का निर्माण का यह पश्च विश्व स्वर्य होता है नारम्य होता है

बामश्रीविव मारुनी चार्मवद्रतिपत्तवे जगतः वितरी बन्दे पार्वनीपामेश्वरी

यह इस दार्शनिक रिष्ट हे दिवना मार्मिक है। सृष्टि की उद्धायना में वर्षती (राक्षि) एवं परमेश्वर ( रिख) दोनों का सामरहर माजू—माणी - रूपर कीर उनके छुपै का नित्य, शाक्षा एयं क्तावन महत्त्रोग परम कारण है। इसी परम कारण में सगत् के सब कार्य कार्यात्र पक्षों ( जो राज्य के द्वारा केलिन एर्ड छुपै के दाग कारण होती हैं ) उरसम होती हैं।

उपर्युक्त काम कला ( जो मिश्रित परम तत्त्व है ) को इम दर्शन के कतिपय मंगों में परादेवी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूर्य ( श्रर्थान् मिश्रित विन्तु ) उसका सुन निर्माण करता है। श्राप्त एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत विन्तु ) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। हार्थ-कला' (यह तत्व है जो नाद के साथ साथ विकस्ति होता है जब स्त्रीतत्व शक्तितस्य माधारण निन्दु (शित ) में प्रथम प्रयेश करता है ) के द्वारा उसकी योगि का निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्या सृष्टि की अत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित है , इस प्रकार सुष्टि का परम-कारण-नत्य-रूपा जो देवी उद्मावित हुई यही परा, ललिला महारिका श्रीर तिपुर सुन्दरी के नाम से बलानी गयी है। शित एवं शक्ति को श्र तथा ह (वर्ण म ला के आयन्ताचर) के रूप में भी उद्भावना की गयी है। 'ह' वर्णातमहा शक्ति की म्थर्यकला' की संता दी गयी है। इ श्री श्र-( जो शिव का प्रतीक है ) की मिश्रित सज्ञा हपांचेकता' 'कामकला' (त्रिपुरा-मुन्दरी) का दूबरा नाम 'ब्रह्म' है। इसी ब्रहम् में कर्तान्द्र एवं नमस्टि का मर्म निहित है एवं गमस्त सृष्टि का विस्तार मी। सभी जीवारणाय त्रिपर-मन्दरी के ही रूप है श्रीर को मानव कामकला-विद्या के रहस्य की समक्त लेता है श्रीर यत्रादिकों के साधन से साध्य (त्रिपुर-मुन्दरी) या श्रम्यास करता है तो यह त्रिपुर-मन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात विपर सन्दरी ही हो जाता है। अत: श की का परम निःश्रेयस त्रिपुरसुन्दरी-प्राप्ति है; श्रीर उनके श्रतुनार परम तस्य मातृ-परक है। देवो पजा

शक्त पर्म एवं शक्त दर्शन वी इग साल ममीला के अनतर अर एक दो शहर देवीपूजा पर आरश्यक हैं। पीराधिक एवं आरमिक दोनो परमारकों में देवी नी विभिन्न अवस्था
पूजक रूपों को पूजा वहाँ विशेष उद्योगित हैं। एक गरिसीण देवी को स्था के
कर्ष में, दिवर्षीया संस्थती के रूप में, पापाधीय परिवक्त के रूप में, अध्यवपाय आपमयो
के रूप में, तब गरीया दुर्गी (अध्या व ला ) के रूप में, दश्यविद्या गिरी के रूप में, प्रवेद रहवयीया महालद्मी के भी रज्यत रूप मं आदे पीरश्यवर्षीया लालिला के लाव ग्यमय रूप में,
पूजि की परमार है। इगके अशिक्त देवी-स्वाक्षी में कुछ विशेष शिल्मात रूप भी अर्थों
है जैंगे महिरासुस्मितिनी । योजहरूष देवी-पूजा के संदंध में आमों के अध्याप 'सामीपह'
में विरास्न मिलेंगे।

शाकार्या यो तामिक उपाणना के प्रशिद्ध भाव, कालार, परायाची, गरादावी पर इस प्रथम ही इन्द्रियात कर तुने हैं। छतः छन इस स्तम्भ की यही गमाना कर छत्य छवान्तर पार्मिक गम्पदायों की कुछ नर्या प्राविद्य है।

#### गाणस्य सम्पदाय

'मता, कर्न पर कर्नक' ने उपेशत में इसने उपर दिक्की की उदार एर्नकायर देर पूजा में पंचायवानगण्या का भीता कर तुने हैं। पंचायान परस्या में रिस्तु, निय, देवी ने नाथ माथ महानहीं रहीरा काभी पास पून्य स्थान है।

रह के मन्द्र सर्वों का सान इस सा थे हैं है। उन गानी के स्नामी को सर्वपति कहा गया है। किनिज गानी एमें भूनों का कह-माहनर्थ हमें शिद्रित ही है। उन्हीं भूनों स्कृक्षालीन इस वैनायकी-परम्परा में गण्यित-गणेश की पूजा परम्परा की प्राचीनता असंदिर्ध है। याजवरून-स्मृति में भी मानवर्ग्ध-पुत के सहश ही विनायक-शांति का वर्णन है। परंजु इस वर्णन से निनायक गणेश के विकास में भिन्नेकार के उदय की एक्सा मिसती है। कह और हसदेव ने विनायक को गण्यों का अधिपति नियुक्त क्या और उनको कार्य जो सींपा वह या लोगों के कार्य में संकट जाता। अत. 'विभोधर' के उदय का मार्य इसे निद्ति है। विनायक को दूर्पी स्मातं-निरोधता में यह देगित है कि स्तरार के चार विनायकों के स्थान पर एक ही निनायक का मार्य विनायक के चार विनायकों के स्थान पर इस नाम दिये गये हैं—मित, समित, कात, मरजूर, कुम्मायङ और राजपुत । इस अनार स्तराह स्वाचित चार विनायक के क्य अपना स्वाच की नाय विनायक के क्य में स्थान हो गया। उसके माता अधिका परिश्वित की गयी तथा उसके साता अधिका परिश्वित की गयी नाया उसके साता अधिका परिश्वित की गयी तथा उसके साता अधिका परिश्वित की गयी निया उसके साता कर पर स्वाय अपने विता कह थिय के समान रोड़ एवं शिर होनों परिश्वित की गयी तथा उसके साता कर के एवं स्वाय अपने विता कह थिय के समान रोड़ एवं शिर होनों परिश्वित की गयी निया उसके साता अधिका स्वाय अपने विता कर स्वयं स्वाय अपने विता कह थिया के समान रोड़ एवं शिर होनों परिश्वित की गयी तथा अध्य से अपना अध्य स्वयं पर विता कर स्वयं विता कर स्वयं के समान रोड़ एवं शिर होनों परिश्वित कि से गये।

िमायक-पूजा परम्पा बहुत प्राचीन है—हरमें सूनों की यह विमायक-शाति हद प्रमाण प्रमुत करती है, परनु डा॰ भारडारकर के मत में झिम्बरामुत गणपित निमायक का आविभीय अपेदाहरत अवांचीन है। गुप्ताशातीन अगिलेटों में गणपित निमायक की प्रतिमा पूजा परम्पा के दर्शन हती। स्थायल निदर्शनों में अर्थम्य गणपित विमायक की प्रतिमा पूजा परम्पा के दर्शन हती। के दो गुहा-मंदिरों में बाल, काली, सप्तामानुकाओं के साथ लाथ गणपित की भी प्रतिमा ने प्रमुत्त होता है। हन गुहा मंदिरों की तिथ अप्यम्य शताब्दी का उत्तर्भ माना जाता है। हल प्रशार गाणपत्य-सम्प्रदाय का प्राहुमांव भू सी तथा ⊏ थी शताब्दी के यीच में हुआ होगा। गण पति पुजा के अप्य पति होता कि प्रामाय में कोषपुर के उत्तर-दिक्ता में स्थित पश्चिताला नामक एक स्थान में स्थापित स्वाम के कार चारों दिशाओं में बार रिनायक-अतिमासी का स्थापत्य विदर्शन प्रसुत किया गथा है। इसमें एक श्रभिलेख मी है जिसमें गणपति स्तुति उद्दक्षित है। इसका भी समय द्वार्य शताच्यी के श्राहणास माना जाता है।

गखपति के दो लखणी - गजानन एवं शानगशि - के परम्या कर पहाचित हुई यह स्रान्दित्य रूप से नहीं कहा जा सबता । गयपित-गरोह्म-पिता-लखण में पीराणि-परम्या में गयपिति की गजानता एक द्राप्तिया है। इसी की गणपति प्रतिमान गजानन हैं। सद्याप्तम्यत-कालीन गम्पूर्ति में भो गणानन गणपति वे शस्ति की है- दे॰ मालतीन पप ! कार्याप्तम्य (Codington) ने अपने प्रानीन भारते (Ancient India) में पंचम-एयत-कालीन एक गरोहा प्रतिमा पर सेवेत किया है जो मीरक-गरोहप है। गरोहा की पूजा जीनगों में भी 'चित्ता भी - ऐना श्वाचार-दिनकर (१९६६ है०) के बहील से पुद्द होता है। एलि शनेटे (Alice Getty) ने गरोहा पर एक सुन्दर पुस्तक किसी है।

विभेश्वर गरीश के जन्म एवं ध्राविर्णाव पर पराणों के प्रवचन वह महोरजक है। मुन्दल-पुराण तथा गरीका पुराण में गरीक-पूजा का किरतन वर्णन है। ये पुराण उपवर्तन है तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। श्राप्ति पराश एवं वाराह-पराश में भी गरोश-जाता एवं गरोशन्तीस्व को गाथाये हैं। स्मार्त-परम्या में गरापति विनायकके स्नाविभवि में 'किनेश्वर' की जो कल्पना है उसका समर्थन 'लिइ पुराग्।' भी करता है आसर और ग्रजन तपस्या बर जिल्ल को प्रसन्त कर होते थे श्रीर विभिन्न बरदान माग होते थे। इस पर इन्द्राद्धि देखी ने किन से प्रार्थना भी कि यह तो ठीक नहीं वर्धों कि बरदानों की विश्वति से सम्पन्न ये प्राप्त श्रीर राजन देवों से यद करते श्रीर उन्हें परास्त भी वर देते । श्रत: देवों ने मणवान से ऐसे हमित की बहुद करने की प्रार्थना की जो उन ग्रमरों के इन धार्मिक कार्यों में बाधा हाल सके श्रीर वे सफल मनोरय न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार करली श्रीर (विध्येश्वर) की उत्पन्न कर उतको असरों की यागादिक कियाओं में विष्त डालने के लिये नियक क्या। वाराह पुगरा, मत्दव-पुराण तथा स्कन्द पुराण के जो गरीश-जन्म के श्रास्त्यान है जनमें भी यही विष्केश्वर का अपेत है। परन्तु शिव पुगण का गर्धारा-जन्म विशेष प्रक्रिट है। विभिन्न कल्पों में विप्नेश्वर की जनम-कथायें विभिन्न हैं। प्रवेत-कल्प में एकटा जवा विजया नामक पावती की करियों ने सुमाय पेंग किया कि पावती को श्रपना एक अलग स्तास सेवक रखना चाहिये। पार्वती को यह शत जुभ गयी। एक्यार जर यह श्रूपने प्रकात कुल में स्मान कर रही थी तो शिव जी निक्षंकीच अस कर में ब्रा धमके। पार्वती को प्रशास्त लगा और चपनी शियों की सलाइ बाद आई और उसका मल्यादन भी इस समय यह वर सकीं। तुरन्त उन्होंने अपने शरीर में मोड़ा सा मल लिया कीर एक श्चरवन्त सन्दर मुरक की रचना कर हाली तथा उनकी ग्रादेश दिया-रिना गेरी श्रनमति किसी का भी मेरे श्रम्त पर में प्रवेश न होने देगा। बाग्याल युवक इंट गया। क्रिय जी पुन: एक्यार पार्यती में मिलने के लिये उनके अनक्य में गाने लगे। द्वारपाल ने रीक दिया। इन्तुन्य निनय पर भी जब यह न माना ता भगवान ने जबरदस्ती की। इस पर जम हारवाल ने उनके बेंत रखीद क्ये और दुख्याओं में बाहर निकाल दिया । इस लड़

द्वारपाल की इस यदतमीजी से मृद्ध शिव ने छपने भूतमणों को उसे तुरन्त करत कर देने की छात्रा दी।

पार्वेती के द्वारपाल श्रीर शिवसणों में जो सुद्ध हुआ उनमें विजय-श्री ने द्वारपाल की ही विजयमाला पहनाई। तर विष्णु, सुबझरय तथा ग्रन्य देशों ने भी शिव-सहायतार्थ उस द्वारपाल के नाथ श्रपनी श्रपनी ताकते श्रानमाई परन्तु परिणाम मतिकृत ही निकला। श्चन पार्वती घरडायीं कि कहीं उनका द्वारपाल (जो श्चतेले ही ऐसे महावीरों से लड़ रहा है) पराभत न हो जावे, दो देवियों को उनकी सहायतार्थ भेजा। उन्होंने उसकी रहा की तथा देवों एवं गणों के सभी अस्त्रों शलों को श्रपनी श्रोर ले लिया। विष्णु ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो फिर श्रपनी समातन कुटनीति का दाव फेका। 'माया' की सहायता से उन देवियों को वेकार कर दिया। फिर क्या शिव ने श्रवने हाथों उस द्वारपाल का शिर-श्छेद कर दिया। नारद को मौका मिला। पार्वती के पान पहुँच द्वारपाल के शिरश्छेदन का वत्तान्त कह सनाया । पावती के क्रोध का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात खट्टे करने के लिये श्रादेश दिया। श्रव देवों की श्राँदों खलीं। श्राम लगाकर बक्काने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर श्रन्य श्रष्टिपयों के साथ पार्वती को प्रशस करने भी प्रार्थना प्रारम्भ कर दी। पार्यती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुजीवित नहीं उठ एडा होता तद तक यह कुछ, नहीं जानतीं। जब शिव ने यह सुना तो देवों को श्रादेश दिया कि वे उत्तर दिशा जार्थे श्रीर जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट कर इस द्वारपाल पर लगा दें। देवों ने ऐसा ही किया। उनको श्रीर तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उनकी सुद्र (शिर-महित) काटकर द्वारपाल पर लगा दी गयी। द्वारपाल जीवित हो उठा। वह राजानन था-एक दन्त भी था। परमेश्वर पार्वती दोनों में सुलह होगयी। गजानन द्वारपाल ने सबसे चमा माँगी। श्राशतीप शंकर ने प्रसन्न होकर ग्रपने गयों का उसे राजा बनाया (गरापति)। इस प्रकार यह गजानन एकदंत गरोश के रूप में शिव-पार्वती-सुत प्रसिद्ध हुए।

ब्रहावैवर्त पुराण में गणिश का गकानन क्लात दूकरा ही है। यहा पर मध्येश को कृष्ण माना गया है जो पहले मानयमुख थे। जब वह शिद्धा ही थे तो शर्नेश्वर की उन पर कुटिंग्ट पर गयी। शिद्धा का शिर खलाग होगया और गोलोक चला गया। उत समय ऐरायत का छीना यन में खेल रहा था। उती का शिर काटकर जब लगाया गया तो गरीश कुरण गजानन कहलाये।

गर्लेग की धाणपि ते समा में म्योर महाराय ने एक वही शेनक मीमाना दी है। इसना संबंध लेखन-कला से हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक शाला वर्ष दर्शन की शब्दमाला की मंत्रा 'गर्ख' दी गयी। प्रव्यास्थित का नाम गर्खपित रक्षण गया। 'गर्खपित' धीरे-धीरे 'का नपित' परिकल्पित हुए। यह प्रव्या हो गये। यह नेदरूप थे। प्राविशाख्यों ने गर्खा की मेंख्या पर प्रकाश दाला ही है। यह का हो गये। यह नेदरूप थे। प्राविशाख्यों ने गर्खा की स्थास पर प्रवाश दाला ही है। यह का अप एमें मार्च का ही मंत्राध्या पर प्रकाश दाला ही है। यह का अप एमें मार्च की हिम्स में पर्वाश की स्थास की स

श्रा श्रन्त में गाण्यस्य नामदायों की थोड़ी समीका श्रावश्यक है। परन्त देव-विशेष के धार्मिन-संप्रदाय ना प्राकुर्माय विना उसवी परमक्ता के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण म गणेश की ब्रह्मा, वृह्मणुरुपति श्रयमा बृह्स्पति के साथ एकासकता स्थापित की गयी है। भागवद्याधर्मशीवोंपनिवत्रं तो गणेश को पत्रब्रह्म मानती है।

मायव के शैंक जिनय के टीकाकार धनपति ने श्रीर ग्रामन्दगिरि ने श्रपने शक्र-दिग्विजय में 'गाखपत्य नम्पदाय' के निम्मलिपित ६ ग्रवान्तर शालाग्रा पर संकेत किया है —

महागण्यति पृजक सम्प्रदाय—इन मन्पदाय के गणेशोधायक गणेश को ही इस नम्तू मा कर्त एवं एसतल तथा परमक्य मानते हैं। यी क्षेत्रवित महागण्यति के गजानन एक्ट्रन्तरूप की उपावना से उपासन मोज ने प्राप्त होता है। इन सम्प्रदाय के प्रतिष्ठायक का नाम भिरिजाहत सर्कीति क्या गया है।

२ हिट्टामण्यित मध्यराय—जिसमें पीताभगातरख्य री, पीतयतापत्रीत पहिने हुए चतुर्याहु, त्रिलोचन, दरण्डपाणि, श्रद्धशहरत गर्लेश नी पृष्ण क विभान है और दार्शनित्र हिस्ट पूर्वोक्त सम्बदाय ने ही श्रद्धस्य १ हसका प्रतिष्टापक पाण्यतिकसार के ताम से प्रस्कात है ,

३ उन्दियः गणपति मध्यदाय—इसने प्रतिष्ठावन का नाम 'हेरम्बसुत' है। यह सम्प्रदाय गामाचारी शक्तिन्तूजन कीलों ते अभावित है। घोराजति गणेश की पूजा का इसस विभाग है।

४-६ म्रान्य सम्प्रदायो में गरोरा को क्रमश 'नवजीत' 'खराएं' 'सन्तान' रूप मे पुजा जाता है।

श्चरतु, पैचायतन परम्पा के श्चतुरूप जैसा ऊपर सकेत है, प्रत्येक श्चतुष्ठान, उत्सव, विभाव, सरकार श्चादि म पासुरा पूकव एक प्रथम उपचार है।

### सूर्य पूजा-सौर-सन्द्राय

प्योपानना एक श्रांत प्राचीन परम्पर है। सुम्बेद के देवबाद में सुर का प्रमुख स्थान है। सुम्बेद की मुस्ताओं (दें रहमा हं, १, ६२, १) के परिशोलन से सुर्योपा अना में पार मानन की माममा प्रधान है। की परिवर्क-माश्राव-उपनिषद (हितीय, ७) में मी बंदी तथ्य पेरित होता है। आरबलायन यर स्व परिशिद प्रथम ह तथा तैर आर दराम १८, १ में नैक चित्र क्या विभान में श्राम्यनारि एक अर्थ दाम म उपायक की पार मोचन प्रार्थना का श्री धवेत हद होता है। दिजातियों की सम्या में श्राम्यार्थ मामनी मन के जाप में भी तो नैष्टिक की यही कामना है कि मगवान, विरुश्त को प्रखा है वहती है। श्राम्य परिपत की प्रखा है वहती है। श्राम्य परिपत की प्रया है वहती है। श्राम्य परिपत की प्रया है वहती है। श्राम्य परिपत से सुर्व हमें में हकी बहुकर मानव के लिये श्रीर कीन सा रोपान है सुर्व सुर्व हमें में हकी बहुकर मानव के लिये श्रीर कीन सा रोपान एवं श्राम्य परिपत की प्रया परिपत परिपत की प्रया हमें सुर्व की सुर्व हमें में हकी बहुकर मानव के लिये श्रीर कीन सा रोपान एवं श्राम्य की परिपत्त की प्रया परिपत की प्रयो परिपत की परिपत्त की प्रया परिपत परिपत्त की परिप

करपाणानां त्वमसि सहसां माजनं विश्वसूतें। धुर्यो जदमीमध मधि मृतं धेहि देव प्रसीद् ॥ चरण्यापं प्रतिजहि जनन्नाम नम्रस्य सन्मे। भद्र भद्रं वितार भगवत् भूयसे मगस्या ॥

सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रकार यह पाप-भोचन पटक मुद्दर है उसी प्रकार स्टब्नें और असरक्ष ना भी दाता है। आश्यक्ता पट स्० (१-२०-६) तथा खाल पट स्० (१-२०-६) तथा खाल पट स्० (वर्ष) सूर्य की इसी वरद महिमा का गुण्यान करते हैं। महाभारत म पुषिद किस समय अज्ञातगासार्थ वन प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य से उन्होंने प्रपंने भरण के किसे परदान माँगा था।

सीर-सम्प्रदाय का ज्ञाविर्भाव यदापि विद्युद्ध भारतीय है तथापि सूर्वोवासक मग माझखों के क्षेत्र से विद्वानों में इस सम्मन्ध में विभिन्न विमतिपत्तिका उठ राजी हुई हैं जिनकी थोड़ी सी समोदा यहा ज्ञानिमेंत है। परन्तु इस समीता के प्रथम सीर-सम्प्रदाय के ज्ञाविर्भाव की मुक्क-सामग्री का योड़ा सा निर्देश और खाबश्यक है।

प्लेटर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सौधें का भी सामना करना पढ़ा या ऐसा उत्तरत है। शंकर की सौरी की मेंट का स्थान दिल्या में श्वनन्तरायनम् (निविन्दरम्) से १४ मील की दूरी पर सुवलक्ष्य तंत्रे तित है। शौरों के तकार्लन आवार्य का नाम दिश्वकर या। ये सौर श्वन्य मरतक पर चकाकार रक्त भन्यन-तिलक लागते ये शौर रक्ष-पु-का भारत या। ये सौर श्वन्य मरतक पर चकाकार रक्त भन्यन-तिलक लागते ये शौर रक्ष-पु-का भारत के दिव्यकर ने सौर-प्रमं की का व्यक्त सिंध का शाकर दिविकाल) उत्तर्म संवं ही परमतन प्रदेश परमत स्वावक्ष सुन्ति है। स्वावक्ष संवं ही परमतन प्रवावक्ष है। सीर-धर्म मं सूर्व ही परमोवाल्य है। श्वन्यने (प्रव-११५९ में सूर्य के) समस्त स्थावर-वीगमातमक जागन् की श्वन्य मां उद्घाटित है। स्मात-११५५रा में भी यूर्य को जगन् का परम श्विधाला स्रीकर किया या। है।

डा॰ म रहारकर ने बीरी (सूर्योपासको) थी छह श्रेणियां पर संकेत किया है। इन सभी का सूर्योपासना या सामान्य श्रीम है—सक्तवन्दन का मस्तक पर तिज्ञक, सक्त पुपा-भारण तथा श्रष्टाचर-मन हा जाप। परन्तु श्रान्य श्रवान्तर उपचारों एवं विद्धातों से इनकी श्रेणियों में परस्पर श्रान्तर भी कम नहीं है।

- १ प्रथम सूर्व को जनत्-सन्दा बहादेव के रूप में विभावित कर सदा:उदित सूर्व-विम्य (ईम-ब्रह्मायड के प्रतीक) की उपासना फरते हैं।
- २, दूपरे सूर्य को जगत्मदारक देश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह-कालीन सूर्य की उपामना करते हैं।
- ३, तीनरे सूर्य की जगत्यालक परम विशु विष्णु के रूप में विभावित कर श्रस्तात-सूर्य की उपासना करते हैं।
- ४. चौषे उपर्युक्त तीनौ रूपी—पात: मध्याद्व-सार्य-सालीन स्पर्व ही उपासना करते हैं।
- प. वाँचवी सेव्ही के सूर्वोत्तावनों में कुछ तो सूर्व-विश्व के दैनिक-दर्शनाथी है और इस निम्म में स्वर्णाश्मश्र एवं स्वर्णांक्य परमेश्वर की कल्पना करते हैं तथा दूसरे सूर्व-मवहत्वत्वी कर्त्वाले हें—र्युव-विश्व के दर्शन विमा जलाग्न मही ध्रद्देण करते तथा इस विश्व को विभिन्न पोष्टाशोरनारों से पूजते हैं।
- इंडे तो तत श्रायक्षी शत्ताका ते सूर्य-विक्य को प्रतीकरूप में श्रपने शरीर के प्रमुख श्रीमी—मध्यक, बाहु एवं यत पर गुदवाने हैं।

कीर-वर्ग के सीराचार्यों ने कीर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुरूप-एक तथा शतकदिय की व्याक्या में वीर-तरगासक व्याक्या की है। सर्वोचासना पर विदेशी प्रभाव

वराह-मिहिर ने श्रपनी पृहत्-संहिता में 'प्रासाद-सञ्चण' में भिन्न मिन्न देवों के देवालायी में भिन्न-भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है। उनमें पूर्व मन्दिर वे पुजारियों के लिये मान्यादाणां की श्रापिकारिता बतायी है। ये मगन्यादाण कीन ये ! भनिष्यपराण (ग्र.० १३६) के कृष्ण जम्बावती मुत शाम्य वृत्तान्त से इन मगी पर मुन्दर प्रकाश पहता है-वे शाक्द्रीपी थे। कथा है, शास्त्र की अपने शापजन्य अच्छ-रोग के निवारण-हेन सर्शे-वासना की सत्ताह दो गयी। खतः उन्होंने चन्द्रमागा ( श्रापुनिक वंज्ञाद की चिनाव ) नदी के किनारे सूर्य-मंदिर का निर्माण काया। परन्तु उसमें पुजारी के पद की स्त्रीकार करने के लिये कोई तैयार न दुधा। तर शाध्य ने उपनेन के पुरोहित गौरमुप्त से पूछा, बवा रिया जाये। गीरमुख में सारत को सूर्योपालक शाकद्वीपी सग-बाहालों को लाते क्रीर इन पद पर अनकी आसीन करने की खलाइ दी । मगों के इतिहास पर यहाँ यह संकेत क्यि गया कि मिहिर गोत्र का मुल्हि नामक एक महाया था। उसकी निद्धमा नाम की एक लक्ष्मी थी। उन पर तूर्व झामक हो गये। निलुभा में तूर्व का लो पुत्र उत्वह हुआ उत्तरा नाम जरपम झपया प्रश्वष्य रक्ता गया । इती जरपम से ये मग ब्राह्मण वैदा हुए । मग लोग इत्यह नाम ह मेराना पहनते में। शास्त्र के पास यात्रा-सुविधा के लिये कीई ग्रमिश्या तो थी मही। तुरत श्रान्ते विता के परम बाहन गरह पर सवार होकर शरकद्वीप यो गये शीर यहाँ से एक नहीं अठारह मगनासर्-मरिगार लाये और उनको उस मदिर ने सपिटा झाचार्य ये झाछन पर प्रतिशासित किया ।

मंगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रभुत निर्देश थिखरे पछे हैं। मन लोग भोजर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादवों की एक शास्त्र—भोजकी ने मंगों से विवाह संबंध रणात्रित किया ग्रताय्य ने मी मोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाय्य महाकवि वायमप्र-विरिचित हर्ष-चिति (दे ज्युमं उच्छवाश) में तारक नामक एक भोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष भी महत्ता की सूचना दी थी। मोजक की ब्याख्या में टीकाकार ने भोजक की मग ब्राक्षण माना है। कोई-कोई मम-ब्राह्मणों को मागव ब्राह्मण मानते हैं।

मिवष्य-पुरास (श्र. ११. ३६) में मंगो श्रथवा मगों की शाक्दीपी माना गया है, श्रीर वे शास्त्र के द्वारा यहाँ लागे गये ये —हम पौर खिक तथ्य के ऐतिहासिक पोपस में कितपय ऐतिहासिक अभिलेखी का प्रामायन प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गानिंदपुर स्थान पर एक ११३७ ३= ई॰ का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य से श्राविभेत मर्गों को शान्य लाये थे-ऐसा उल्लिखित है। राजपूताना तथा उत्तरी भारत के बहुन रूपेक ब्राह्म सुन्तुल मग ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कीन थे ? भारत की एक जाति माजी, मजाई अथवा मागी के नाम से प्रतिद है। निजुभा श्रीर सूर्व से उत्पन्न जरपभ श्रथमा जरपष्ट पारसियों के श्रवेस्ता छ।चार्य जरधुरन (Zarathustra) से संगत किया गया है। उनका मयिष्य-पुराणोक 'ग्रन्यद्ग' (भारण) श्रवेसता का पेटबाझीनेन (Aivyaonghen) है जो पारिवियों के ख़र्वोचीन पहनावें में 'कुरती' के नाम से पुनारा जाता है। ख़त्वकरनी ने ख़र्वने यात्रा हत्तान्त में इन मगों को पारशी पुरोहित निर्दिष्ट निया है श्रीर हिंदुस्तान में इनकी मग-संश लिखी है। डा॰ भागडारकर वा आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों तो सारह्रीय-निवानी होंगे को महिन्दि उठ खड़ी हुई। खता सह हत्यामन महत्व न होगा हि भारत्वपर्य में स्वीपायना को खुग्योपासना के रूपमें विशेष मीत्वाहन देने का श्रेय पारधी मना को है। परन्तु परनी मानी या गांजी यहाँ खाये कैसे ! इसकी ऐतिहासिक समीता आवश्यक है। भनिध्य-पुरागोक शाम्य-इत्तन्त में स्योपासक मागी के इस देश में श्रागमन से इम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम मिताया हुई—उसके सम्यन्य में पुराण्-निर्देष्टा चन्द्रमामा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री हो नक्षाग ने हत हमान का नाम इतितान (मूलस्थान) दिया है तथा हत मन्दिर ही यही पहाँस की है। होनसाम से चार सो वर्ष बाद क्याने वाले क्यतेवरूनी का निर्देश हम वर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का मर्थान किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्याना ाज्या मा २० गायर पा प्रथम प्राप्त १ । यह गायर १००० कार्य प्रथम प्रथम था । यह में न्रथल धर्म देवी द्वीरंगजेन के हाथ इसना ध्वेस हुन्ना । जूँ कि इस स्थान ने इस देश में सूर्य की प्रतिमान्त्रा वा प्रथम श्रीगरीश किया श्रतः इसना नाम स्थान न इस दर्श म (पूर्ण का आतमान्यूमा पाअका आराप्य । प्रता आराप्य का मी मूल-स्थान पड़ा। बाद में अग्र होतर मुश्त पड़ के स्पूर्ण का अपने पड़ कि स्पूर्ण का अपने सह के कि सुर्व की इस उपाध्यान के कि की यह सह कि सह स्वाप्य म कि कि के कि सह स्वाप्य के कि सह स्वाप्य के कि कि स्वाप्य के कि सह स्वाप्य के कि सह स्वाप्य के कि सह स्वाप्य के कि सह स्वाप्य के सह स्वाप्य के सह स्वाप्य के सिक्ष के सिक्ष स्वाप्य के सिक्ष सि मं जो मिहिरोगमना (मुत्रीपाछना ) जदम हुई यही कालान्तर पाकर अन्य देशी ( एशिया

माइनर तथा रोम तक ) में भी कैंत गयी। वही कुशान शासकों के समय ( अथवा उससे भी पहले ) भारत में भी प्रविष्ट हुई। यह अनुमान इस तिए और भी संगत है कि उत्तर सीर-पर्म ( सूर्य-गूजा) तथा उसके जिन निमित्त सम्प्रदायों का संवेत किया गया है उसमें तुर्य की निर्मुखीशसना ( यग्रत के प्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्त है जो उपनिपत्-कालीन भारतीय मित-प्राप्त के साथ सातुनस्ट रखता है। समुखीपासना का विशेष जोर हैश्लीय-पूर्व पीचम शतक के शद भारमा हुआ।

स्य की 'धगुणोप सना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के श्रितिसक अन्य बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नामगानावरोप हैं और कुछ अब मी विचान न है। मन्दतीर के ४३७ ई० के शिलाले व में जुलाहों के द्वारा निर्माणित सूर्य मन्दिर ना संवेत है। हमी मन्दर इन्दर्शर (जि॰ सुलन्दराहर) में मास एन ताम-पत्र पर देवविष्णु नामक किसी राजा के ४६४ ई० के राई-मन्दिर में दीपक कालाने के अनुदान का वर्णन है। इसी मन्दर और बहुत से ऐतिहासिक मम-गु हैं जिनसे यह सिद्ध होना है कि सुलतान से पश्चिम कुच तथा उनरी गुजी-परेश तक सूर्य के मन्दिर विकार पड़े थे। कोनार्क और मोधाय के सूर्य-मन्दिर अपने माचीन गीरव का श्रांत भी गान कर रहे हैं।

सूर्व ही साकारोपासना में श्रपेतित प्रतिमाश्रों के को विवरण प्राचीन साहित्य में (देर वराइ-मिहिर बृहत्वंहिता श्र• ५८) प्राप्त होते हैं, उससे भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है।

# श्रची, श्रद्धे एवं श्रर्चक वीद्वधर्म एवं जैनधर्म

# बौद्ध-धर्म—वुद्ध-पूजा

बीद-धर्म का एक लम्बा इतिहार है। बीद-साहित्य मी कम प्रमुल नहीं है। बीदों की वार्षिण का क्षीत का भी बड़ा तीहण महारा पैता हुआ है। बीदों का सिमुल महार, बीद-धर्म को व्यापकता एवं युद के वावन धर्म एवं शिताओं की एक महती प्रतिष्ठा का सुचक है। मता पर्दों पर हम बीद-धर्म के उसी भ्राप्त भ्राप्त प्राप्त करें। का स्वाप्त प्राप्त करें। का सुवान्तर माह की समीचा करेंगे जो पूजानरप्तमा संस्वान्तर है।

यह रामी जानते हैं, बीड-पर्यं के प्रभीन स्वरूप में उपचारात्मक पूना एवं गतिया-पूना को है स्थान नहीं था। हों, कालान्तर पाहर भगवान युद्ध के महा-गरिनिर्वाण के उपरान्त मतीकोपासाना का उदय हो गया था जो महामान में युद्ध-प्रतिमान्त्रज्ञ तथा व्यवान की लान्त्रक-पूजा में खागामी उपचारात्मक उपासना-विकास के छानिर्भोव का कारण समझ जा सकता है।

बुद दी प्राचीन शिक्षात्रों में चार ध्रायंत्रत्यों एवं ध्रष्टाद्वित मार्ग से हम सभी विश्वित हैं। बुद्ध के तीन मीलिक विद्यान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यम्' सर कुछ ध्रनित्य है; २. सर्वमनातमम्-ध्रप्यांत् नैरारम्यवाद—समप्र वस्तुएँ एवं प्राणी ध्रातमा से २६त हैं। ३. निर्वालं शान्तम्-निर्वाण ही एकमात्र साति (परम शान्ति) वा सोपान है।

वीद्ध पर्म के सुरीच-नालीन इतिहात में तीन प्रधान प्रमतियों मरकृटित हुई १ — हीन-य न २ — महायान तथा १ — युवान | महाया सुद्ध की मृत्यु के बाद वीद्ध-तेव में विपुल विचार-फानि का उदय स्वामाधिक था | विश्वाली में बीद्ध-तिथिद् में यह वीध्ये हतना प्रपत है। वाधा कि सुद्ध के अनुवादियों के सो दल रहे हैं। गये। एक हीनयान दुवा महाय न । सुद्ध के मृत उपदेशों वर अवलियित नदने याला मार्ग हीनयान है। हमके अनुवादियों को मारा मार्ग में दशारिकारी ) भी कहते हैं। महायानी क्षोम पत्रित तथावत की हिराओं वे मारा मार्ग म वीद्ध दशेत के अनुवासी ये परना भामित आचार एनं नितिक शिवाओं ने परिवर्तन चाहते के । हमको सहामाधिकों के नाम में भी पुकार गया है। हम क्षार यथि महायान हीनयान है भिक्तिगद । महायान भिक्त प्रधान पत्य है पप्तु हीनयन में भिक्त क काई स्थान नहीं | तीसरे मतभेद का केन्द्रविन्त्रु लक्ष्य है। हीनयान निवृत्ति मार्ग है और महासान महत्ति मार्ग-स्थान है। जहाँ हीनयान का खादर्श ख्राहेत है वहो महायान का वीथि-छला।

#### वज्रवान

हीनपान और महामान के श्राितिस्त जिन तीसरे बान का ऊपर संशीतेन शिवा गया है वह वब्रतान है। इसन तानिक साधना की प्रधानता है। इस पंग के प्रवर्तेत पुरुषों को मिद्ध कहते हैं जिनमें चौराशी विद्ध भिक्ष है। इस बान का प्रचार तिक्यत श्रादि देशों में विश्वास्त से हुआ है। इन तीनों का क्षमिक उदय ईशगीय शतक को दूमरी और तीकशी शताब्दी तक समझ हो गया था।

बौद्ध-प्रतिमा-जन्नण (जिसके उपोद्यात में बौद्ध-धर्म की यह समीचा लियों जा रही है। को ठीक तरह से समझने के लिये बोद्ध-दर्शन की भी थोड़ी सी खरवीला खावश्यक है। धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परनत बीद दर्शन की चार प्रधान धाराणें हैं-सर्वास्तिवाद ( कीजान्तिक ), वाह्यार्थर्भग-वाद ( वैमाधिक ), विज्ञानवाद ( यागाचार ) तथा शत्यवाद (माध्यभिक )। दर्शन धर्म की मौलिक मित्ति है । श्रतः तीन वानी के मैदानी पर ये चार दर्शन-महाधारायें वैसे वह रही हैं ? घरन वड़ा मार्मिक है। ऐसा कहा जाता है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो बान ये-आवक्यान तथा प्रत्येकपान। आवकराण एक बुद्ध से सुनें दूसरे से निर्वाण पाने की श्रमिलामा में प्रतीद्धाः रक्ष्ये । परन्त प्रत्येकमणः श्रापने प्रयत्न से विकास प्राप्त कर सहते है । हाँ, वेदमरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे। बुद्ध की मृत्य के बाद के तीनां यानी का हम निर्देश कर ही चके हैं - धावकयान ही आगे का होनवान है और प्रत्येक बख्यान । महायान सी महायान है ही । ऋदयरान नामक एक बंगीय विदान (दादशासकतालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं 'बौद-धर्म मे तीन यान हैं---श्रावकयान. प्रस्वेकयान तथा महायान । वीद-दर्शन के चार विद्यान्त हैं-येमापिक, नीतान्तिक, योगा-चार तथा माध्यमिक । श्रावकयान श्रीर प्रत्येषयान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । प्रदा-यान दो प्रकार का है-पारमिता-यान श्रीर मंत्रपान । पारमितों की स्याख्या सीताकित या योगाचार श्रथवा माध्यमिक विश्वी से भी की जा सकती है," श्रस्तु, इस सकत मे यह निष्कर्ष निताल निभान्त ही है कि बन्नयान के उदय में नहीं प्रत्येतवान का प्राचीन मुलाधार था ही. महायान के इस मंत्रपान के संयोग ने उसमें सुदृढ़ भिक्ति का निर्माण किया निमन्ने श्रिक्षम विश्वान में यज्ञयान का सुरापद प्रासाद राहा हो गया।

मंबवान श्रीर बज्रवान में वेचल मात्रा रा ग्रन्सर है। शीध्याव या जा नाम भंनवान है, उमन्य वी गंशा बज्रवान है। बीगाचार के रात्यता श्रथमा शर्यमंत्र श्रीर माध्यिनों के शिक्षानवाद के गर्सन निद्यान्त्री में भारणा साध्यायज्ञनों ने लिये विटन हो नहीं श्राम्पम भी प्रतीव हुई। श्रानः जिस प्रवास उपनिपादों के शहर ज्ञात्रामन के विशिष्ट भी पूर्व दर्शन के महास ते ग्रमहाशित जननमात्र एक मस्ता एथं मनीरास मार्स के सिवे सालावित या नो बीगायिक-पर्य ने बहु शायना-पर तैयार किया जिल्लो को शर्व सी पिक हो सकते थे। उसी प्रकार भीड़ भी उन मार्ग को हुंदू रहे थे जिसमे स्वस्य प्रवन्न से महान् प्रान्त में मार्ग को मार्ग को मार्ग की मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग के मार्ग की मार्ग के साथ-साथ भारामुल के दार्शनिक क्षित्रान्ती की महरना सी। भूमन्ता के मार्ग के मार्ग

# दरं सारमसौरीव भरवेवाभेगळचणम्, भदाहि शविनाशि च मून्यता वज्रमुख्यते ।

श्रतः थत्र दृद्धं, सार्, श्रप्रियर्तनशील, श्रन्धेयं, श्रमेयं, श्रदाख एयं श्रविनासी कहा गाव है श्रदा वह सरस्यता का स्वति है। यह सर्थ भिरात्मा है—यह देवी-हच है जिनके गाद श्रालिद्धन में मानव वित्त हो। यह सर्थ भिरात्मा है—यह देवी-हच है जिनके गाद श्रालिद्धन में मानव वित्त वित्त वित्त है। श्रदा व्यवस्थान का प्रभाग प्रदाय, विश्वान तथा महासुद्ध के निनास के विविद्ध स्वान का प्रभाग प्रदाय, विश्वान तथा महासुद्ध के निनास के विविद्ध नहीं मिल ननती। महासुद्ध-प्रकाश की हन प्रकाश-क्रियं को पित्र हो। श्रीक प्रदेश देवी प्रमाय प्रवास वित्त नहीं मिल नती। महासुद्ध-प्रकाश की हन प्रकाश-क्रियं को पित्र प्रदेश देवी वित्त नहीं मिल नती। महासुद्ध-प्रकाश की हन प्रकाश-क्रियं को प्रदेश देवी वित्त नहीं मिल नती। महासुद्ध-प्रकाश की हन प्रकाश-क्रियं के प्रवास की प्रति मान प्रवास की प्रवास क

#### वज्रयान का घदय-स्थान

तिव्यती अभी की स्वना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में अहिपत्तन नामक स्थान पर आमण धर्म का चक्र पियतंन किया, तेए हैं वर्ष म राजदर ने निकट राजदुर परंत पर सहायान नाम का दितीय पर्ग-कर-परिवर्तन आरम्भ किया और शोहाइंग वर्ष में मन्ययान का नृतीय कर्म-कर परिवर्तन श्रीधायकरक में किया। यह चाय्यकरक महाश के प्रस्तु के का पर्यात का नृतीय कर्म-कर परिवर्तन श्रीधायकरक में किया। यह चाय्यकरक महाश के प्रस्तु का भागतंत है। श्रीधर्यत के स्थान्य में तत्त्व शाख में बहुत थेकेती से इसकी महा स्थाति ना अनुमान सामाया जा सकता है। संस्कृत के महाविष्यों केते अपभूति देव भाग मान थीद-मिद्धुणी क्याल-कुरवरता) तथा नाथ (दै० द० च० श्रीहर्ष का साम्प्र श्रीवर्त के भीयवर्त के तान्त्रिक उपासना के कन्द्रस्य में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्पवर्धन ने अपनी रक्षावर्ती नाटिक में श्रीपर्यंत के सिद्ध के स्थाह के रूप में निर्दिष्ट किया है। ने अपन्ति स्थाह में अहिर्व केता किया के स्थाह के स्थाह के स्थाह के स्थाह के स्थाह केता में स्थाह केता किया है। स्थाह स्थाह केता किया केता स्थाह स्था स्थाह स

किक सिद्धियाँ सम्पादन की थीं। ब्रतः निष्कर्ष निश्तता है कि बौद्धों का मंत्रपान एवं वज्रवान का उगद्दम यहीं से हुत्रा।

बैसे तो बजनान का अन्तुदम आज्यी शताब्दी से आरम्म होता है, जब विद्धाचारों ने जनमध्य में क्षिया और भीत तिप्रकर इक्ते प्रचार की परावाधा कर दो, परन्तु ताजिक मार्ग का उदय जैता उपर सेतेत हैं, बहुत पहले हो जुका था। में जुकी-क्ल्म मत्रवान मा प्रविद्ध मंग्र है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके आनन्तर श्री गुहासमाज-गण्य का समय भूगी अताब्दी माना वाता है जो भीतिमाल के नाम से प्रविद्ध है।

सक्रयान का विशाल साहित्य था को अपने मूलक्ष में अपाय है। इसके अस्युद्ध के केन्द्र नालन्दा तथा औदन्तीपुर के विहार में। वज्रयानी साहित्य के अंगी का अनुवाद दिक्यी साहित्य के तीन, तामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोत्ताच्या इरास्माद शाकी के भी हो। में नक्षयानी आचार्यों की भाषा स्वामार्थ संगीत साहित्य सित्य स्वामार्थ से मास्तार्थ संगीत साहित्य सित्य स्वामार्थ की स्वामार्थ स्वामार्थ संगीत साहित्य सित्य स्वामार्थ की स्वामार्थ स्वामार्थ स्वामार्थ स्वामार्थ संगीत साहित्य सित्य स्वामार्थ से साहित की हैं।

यन्नवान के प्रक्षित्र चौराती विद्धों में सहमा, शब्दपा, सूदपा, प्रवाय, जालन्यरपा, अनदाय, हत्यूपी, स्वावीहरा, तीलावज, द्रारिकापद, व्ह्योगिनी विन्ता, डोम्पीहेरक विद्योग प्रतिद्ध है। यज्ञावार्यों में श्रद्धयवज्ञ वा उत्पर निर्देश किया दी जा जुका है। श्रावार्य क्लरेच ज्ञापाया का भीड़-दरोग वीद प्रमें पूर्व दर्शन की एक विद्वार्यूपी एवं नावेदका-सक्त रचना है, श्रतः विदेश ज्ञातस्य के लिये पाठक उपायाय जी के संय का श्रप्यतन करें।

### वञ्जयान-पूजा-परम्परा

यज्ञयान के उपोद्यात के अनन्तर श्रव हमें हक्के उत श्रॅंग की श्रोर प्यान देना है जिमके द्वारा बीड-देवबाद ( Pantheon ) तथा बीड-अतिमाश्री ( Buddhist loons ) का विवृत्त विकास एवं प्रयुत्त प्रवृत्त देगने की मिलता है !

वज्ञवान में श्राचार्य का माध्यम एतं उसकी मर्वादा विरोध महत्ववूर्ण राजती है। व्यक्ति वज्ञ क दार्गिनिक श्राजन मंददाक या ज साधारण जाने की उरावला में त तो सहता ला करता है श्रीर न रोचकता । श्राज हम श्राचार्यों में साधारण जाने के लिये सहता ला करता है श्रीर न रोचकता । श्राज ते हे दिन्य साधारण जाने के लिये पारची मंद्री का पाठ प्रस्तुत किया मिनके साठ से देव-पूजा की परस्य प्रवृत्ति हुई। प्रयोज देव-प्रकार को प्रवृत्ति के लिये श्रावण श्राच के प्रवृत्ति को सिद्ध के लिये हम ते प्रवृत्ति के स्वाद्य प्रवृत्ति हो। स्वाद्य प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के स्वाद्य प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के स्वाद्य प्रवृत्ति के स्वाद प्रवृत्ति स्वाद्य प्रवृत्ति के स्वाद प्रवृत्ति स्वाद्य के स्वाद के स्वाद प्रवृत्ति स्वाद्य के स्वाद प्रवृत्ति स्वाद स्वाद स्वाद के स्वाद स्वाद के स्वाद स्

क्षिन्हीं में देव और देवी वा उसी प्रतिमा में पृषक् स्थान, दूसरों में देव की गोद म देवी का स्थान और तीवरी कोटि की प्रतिमाझों में देवी का देव के साथ गाढ़ालिङ्गन-प्रदर्शन पुरस्तर-वित्रण । प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शीक्षमय सम्प्रदाय ने अपनाया परन्तु उम्रां ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना चलाई कितम मिशुन का गाढ़ालियन अभिवार्ष या, विसकों महाचीनी निवस्ती बीद यायपूर्य (Yab Yum) के नाम से संकीतिंत दरते हैं।

## वजयान के देव-धृन्द का चर्य-इतिहास

एव समीला को समाप्त करने के प्रथम इव यान के देव-कृत्द की योड़ी-वी कॉकी ज्यावश्यक है। पाँच प्यांनी बुद्धों की परम्पर सर्वप्रथम पक्षित हुई। परन्त इसके निकास निज वा चाँमभम दर्शन सुलावती-जूह अपना अमितावुत यूद (जो बीनी भाषा में १८८० ५० के जीन अन्युदित हुआ था) में अक्षिय सम्यं वा वाशी असितान (अमिता-पुष्ठ) के विकास के स्वां के किन ने निकास आक्राकि तिया का भू पर प्रवास कराया। इसी युष्ठ के विकास सरस्या (जो नीनी में ई० ३८४ ४३१ के बीच में अनुदित हुआ ) में अजोम्य को तथायात के रूप म और संजुश्ची को योधित्यक के रूप में निर्देश किया गया है। बीनी यानी पाहियान (१६४४४४) ने मंजुश्ची, अश्वोतिक्विय और मेंनेव इन वीनी यानी पाहियान (१६४४४४) ने मंजुश्ची, अश्वोतिक्विय और मेंनेव इन किन देवों का प्रयांन करता है—अवलोरितेक्यर, हारीति, विकास, मेंनेय, मजु औ, प्रयापि, वैश्वया यामप दुस, शावम वीधित्यत और यम हैन साम ने वर्णनों में प्रेया प्रतंत होता है, बहुत से बीद सित्त जीत अथवीन, नामार्जन, अस्ता, स्रोपस, अयदि की वीधित्यन के रूप में वैदन करवा विकास ने स्वां मार्जन करवा है। अपन के स्वं में स्वां जा जुकी थी। इतिका नामक तीमरे जीनी वात्री (६०० ६६५) ने भी अनेक देवों का सक्षेता विवा है।

नातान्दा के बीद-दिहार के श्राचार्य शन्तिन्देर (७र्गी श्रयमा स्वर्गी शताब्दी में मादुर्मुन) के शिद्धा शमुख्य में श्रद्धोग्य, श्रमिताम, तथा विहिक्तिकित को तथायत रूप में एवं मानागंत्र को वीधिकरा के रूप में परिरुक्तित रिया गया है। इनके इस मन्य में यहुल तानिक निर्देशों से सत्त्राक्षीत तान्त्रिक प्रभाव का सुत्य हुन दिया जा सरता है। इस्ते सुत्या, विस्मयमात्र कीर मारीची की घारिएयों भी उत्तिनित है। इसके भीमाला विहास से श्राद्धोशितीश्रर के नाना नामां में विहास त्याम का निर्देश स्वर्ष है। अपने स्वित्य स्वर्गितार में शातिक्षेत्र के में नुष्यों के नाना रूपों में एक रूप मंत्रुशोष पर भी निर्देश

शातिहैय के अन्तर लगभग बेंद्र की यां तक इत्यानि की अग-भिद्रि के अतिकृति कान्य थेएन प्रायम में उपनिध्य में अतिकृति कान्य थेएन प्रायम में दैन-दिन उदीनमान विभाग होगा रहा अतिकृति हैये पूर्व देशियों की बल्यना के भागाना माना मंदी कर महरूना की भी परिवन्ता की मानी प्रायम की मानी प्रा

वंजयात के चार प्रधात वीठ

वज्रयान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के ब्रानसार नामाख्या, सीरीहट, पूर्णगिरि तथा उड्डियान । शक्त-पीठ कामाख्या (श्रासाम) से इम समी परिचित ही हैं। सीरीहर सम्भवतः श्रीपर्वत है। पूर्णिगिरि की श्रामेश नहीं हो पाई है। उड़ियान से तालयें उड़ीशा से है ।

# 

जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का समकातिक ग्रथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगत नहीं। नवीन गवेपणाश्रों एवं श्रनुसन्धान से (दे॰ ज्योति-प्रासाद जैन-Jainism-The Oldest Living Religion)। जैन घर्म बालकम से बहुत प्राचीन है। मले ही श्रीयत ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक ग्रानेक त्राकृत न भी भान्य हों तब भी वह निर्विवाद है कि जैनों के २४ तीर्यं हरों में केवल महावर ही ऐतिहासिक महापरुष नहीं थे. उनके पहले के भी कतिपय सीर्थहर ऐतिहासिक हैं जो ईश्वीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्श्वनाथ (ई० ए० ६ वी शताब्दी) के पूर्व के तीर्यद्वरों में भगवान नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुप थे—म० भा० श्रुतु० पर्व, श्रु० १४६, की० ५०, ८०-में नेमिनाथ की जिनेश्वर कहा गया है। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के सम्बन्ध में एक बड़ा ही ब्रद्धत संकेत ऋग्वेद से भी निकाल। हैं:-

> स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः । स्वस्ति नस्तावयों धरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिबंधात ॥

ऋ० १-१-१६, यज्ञ∘ २₹०१६, सा∙ ३००.

श्चस्तु, जैन-धर्म की प्राचीनता के प्रवल श्रम्भा निर्मल प्रमाणों की श्रवतारण यहाँ श्रभिप्रेत नहीं है---इर विषय की विशद समीचा उपर्युक्त प्रवस्थ में द्रष्टस्य है। हाँ इतना हमारा भी श्रावृत है कि इस धर्म का नाम 'जैन धर्म' वर्धमान महावीर से भी पहले प्रचलित था--यह सन्दिग्ध है। इस धर्म की प्राचीनतम संशा सम्मवतः 'शामण-धर्म' थी जो वर्मनाएडमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। इस आमण धर्म के प्रचारक 'ख्राहत' ये जो सर्वज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोरय-विजयी निद्ध पुरुष ये अत्रपत्व इसकी दूसरी संज्ञा 'ग्राह्त-धर्में भी थी। 'दीधनिकाय' में जैन-धर्म के श्रन्तिम तीर्यंद्वर वर्धमान महाबीर का उन्नेख तत्क लीन विख्यातनामा ६ तीर्थं द्वरों के साथ 'निगरठनातपुत्त' के नाम से विया गया है। 'निगएठ' श्रथांत् 'निग्रन्य' यह उपाधि महावीर को उनकी मय-बन्धन की ग्रंथियों के खल जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेप-रूपी रचुश्रों पर विजय शप्त कर लेने के कारण वर्षमान जिना के नाम से भी विख्यात हुए: श्रद्धय वर्षमान महावीर के द्वारा प्रचारित यह धर्म जैन-धर्म कहलाया ।

जैन धर्म में देशर की सत्ता की कोई छारथा नहीं। धर्म प्रचारक तीर्थंद्वर ही उनके बाराध्य है। 'तीर्थंहर' का श्रर्थ 'मार्ग छश' तथा संप स्थापक भी है।

महावीर के पहले पारर्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुत्त प्रचार किया। उनके मूल रिदाल ये—प्रहिंदा, स्त, अस्तेय तथा अपरिप्रह जो ब्राह्मच-योगियों (दे॰ योग-एवं) की ही सत्तातन दिल्म दृष्टि थी। पार्श्वनाथ ने इनको चार महावतों के नाम से पुनारा है। महावीर ने इन चारों में पाचवा महावत व्रद्धार्थ जोड़ा। पार्श्वनाथ जो श्रक-पारख के पतापाती ये परन्तु महावीर ने अपरिप्रह-वत भी पूर्णता-मगादनार्थ वस्त-परिधान को भी स्य, ज्यसमक्षा। इस प्रकार जैनियों के स्थेता-वर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का मेद अस्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है।

जैनियों का भी वहा ही प्रमुख धार्मिक गाहित्य है। शैदों ने पाली श्रीर जैनियों ने पाल अपनाह । महावीर ने भी तहालीनजोह भागा अपनामाणी या आप प्रमुख में अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रपान गणवार (शिष्य) गीतम इन्द्रशृति ने आवार्य के उपदेशों को १२ पंतर्ग निपार १९ पूर्व के रूप में निवद हिया। इनको जैनी लोग 'आमम' के नाम हे पुकारते हैं। इचेताम्प्रते का छम्णू जैनामम ६ भागों में विभावित हैं —आह, जपाह, मकीर्ण के, छेदस्य, स्वन, तथा मूलस्व - निवके प्रमन्त्रपूष्ट अपने मंथ हैं। दिगमबरों के आगम-पट् पणवामा एवं कताय-माहु विशेष उक्तिय हैं। जैनियों के भी पुराण है निनमें स्वर तीर्यहर १२ बक्तवर्ति, ६ बलदेय, ६ साहरेय हैं मिलामें के भी पुराण है निनमें के साम साहरे हैं। देन वस्ती धंस्या ६३ है जो प्रालास-पुराण के नाम से उपक्षीपत किये गणे हैं।

जैन-पर्म की भी खपनी दर्शन-व्योति है परन्तु इत वर्म थी मीलिक भित्ति क्राचार है। आचार-प्रधान इत वर्म में परम्परागत उन तमी श्राचारों ( आचारा प्रथमो वर्मः ) का अनुसमन है जितले जीवन सरल, तथा श्रीर ताबु यन वरे।

जैत-धर्म वितिषों एवं भावको दोनों के लिये सामान्य एवं विशिष्टाचारी वा शादेश रेता है। श्रतएनं माव-पूता एवं उपचार-पूजा दोनों वा ही हस धर्म में स्थान है। यतीव-पूजा मानव-सम्बदा का एक श्रमिम्न श्रेम होने के वारख गर्भी धर्मों एवं मेहकृतियों ने अपनावा श्रासः जीनियों में भी यह परम्परा मचलित भी।

तिस प्रकार माताणी के माता-पर्म में शांति-पूजा (देनी-पूजा ) का देव-पूजा मे प्रमुख स्थान है। बीजों ने मो एक विजयुष शक्ति पूजा प्रवनामी उसी प्रकार जैनियों ने भी शक्ति-पूजा की मान्यता सीकार हुई। जैन-धर्म तीर्यक्कर वादी है ईश्वर-वादी नहीं है-वह हम पहले ही कह आपे हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्थ-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुख स्थान रखता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-यति तान्त्रिक-उपासना के पद्मपाती ये। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देशियों का जैन मन्यों में महत्यपूर्ण-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है । श्वेताम्परों ने महायान यौद्धों के सहश तान्त्रिक-परम्परा पन्नयित की । जैन-शासन में तीर्यक्कर-विषयक ध्यान-योग का विधान है । इस योग के धर्म ध्यान श्रीर शक्काध्यान दो मुख्य विभाग है। धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पनः चार विभाग है। पिएडस्य, पदस्य, रूपस्य श्रीर रूप-वर्जित । इनमें मंत्र-विद्या वा संयोग स्वामाधिक था-हेमचन्द्र कृत-योग-शास्त्र ने ऐसा प्रतिपादन किया है। इस मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए-मिलन-विद्या ख्रीर शुद्ध-विद्या जैसा कि ब्राह्मण-धर्म में वामाचार श्रीर दिविणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की श्रिविष्ठात देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के श्रितिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्धंद्वर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताग्यर-मतानमार ये चौबीस देवता श्रामे जैन प्रतिम-लुक्कण में चौबीस तीर्यहरों के साथ साथ संशापित की जावेंगी। सरस्वती के पोड़श विद्या-व्युद्धें का भी हम आगे ही उसी अवसर पर संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल-देवता श्रीर सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव वर्गों का श्रम्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुश्रों के देवों श्रीर देवियों का ही विशेष प्रमाव है। बौदों की अपेक्षा जैन हिन्दू-धर्म के विशेष निकट हैं। जैन-देव इन्द के इस सकेत में यूनों को नहीं सुलाया जा सकता। तीर्थंद्वरों के प्रतिमा लादण में देवी साइचर्य के साथ-साथ यून-साइचर्य भी एक द्यमित श्रव्य है। प्राचीन हिन्दू साइस्य में यज्ञों की परम्परा, उनका स्थान एक अनके गौरव श्रीर मर्यादा के विपुत्त संकेत मिलते हैं। जैन-धर्म में यता का तीर्थंद्वर-साहचर्य तथा जैन-शासन में यत्ती श्रीर यत्ति श्रीयों का श्रात्यन्त महस्तपूर्ण स्थान का वया मर्म है ? यद्याधिप क्षवेर देवों के घनाधिप संकीर्तित हैं। यत्तों का भोग एवं ऐशवर्य सनातन से असिद है। जैन-धर्म का संरत्नण सम्पन्न श्रेष्ठि-कुलों एवं ऐश्वर्यशाली वर्षिक वृत्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यक्त और याकिसी प्राचीन समृद्ध जैनधर्मातुयायी आवकगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा महाचार्य जी का (See Jain Iconography) श्राकृत है। इमारी समक्त में यच एवं यद्मिणी तात्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमस्विता रहस्यरिमका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दच्यो के दिन्याल और नवग्रद-देवों को भी जैनियों ने श्रपनाया । क्षेत्रपाल, श्री (लहमी) शान्ति देवी श्रीर ६४ थोगिनियों का विपुल हुन्द जैन देव हुन्द में सम्मिलित है। खन्त में जैन-तीयों पर थोड़ा संकेत ग्रावश्यक है जैन-तीर्यहरों की जन्म-भूमि ग्रथवा कार्य-केवल्य भूमि जैन तीर्थ बहुलाये । लिसा भी है:---जन्म - निष्क्रमचारयान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु ।

जन्म - निष्क्रमधारथान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु । धन्येषु प्रव्यदेशेषु नदीकृते नगरेषु च ॥ धामादिसक्रियेशेषु समुद्रश्विनेषु च । धन्येषु वा मनोज्ञेषु करावेजिनमन्दिरम् ॥

# श्रर्चापद्धति

विगत तीन प्रश्यायों में श्रव्यं-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का ओ एक सरल इतिहास लिता गया है उसमें श्रवों श्रीर श्रव्यंकों की सामान्य मीमाना पर अनायान एक उपोर्शत हो ही सावा है तथापि इस देश की प्रतिमान्त्रजा परम्पता में वैदिक साव के ही सहरा पूजा-पद्धति का भी एक विपुल सिलार एवं सालीय-करण श्रयचा पद्धतिकर पाया जाता है। श्रव्यं पद्धति से पर इतना सकेत श्रावश्यक है कि यचिप इस मन्य में हिन्दू स्थापस-शाल में प्रतिपादित प्रतिमान्त्रज्ञाचे में हिन्दू अर्थ के चर्चाप इस कर अर्थ में एवं जैन-धर्म को हिन्दू अर्थ के प्रतिपादित प्रतिमान्त्रज्ञाचे में पीराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु वीद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू अर्थ का ही एक पिशिष्ट विकास मानने वाले प्राधीनलायों ने श्रीद-लहत्यां तथा श्रीन लहत्यां सीर्य क श्र्यायों में श्रीद-तिसाश्रों के भी लहत्य लिए हैं। श्रतः हर अर्थाय में जह हम हिन्दुओं की अर्थ केत-प्रतिमान्ने यों भी अर्थ उपायों का विवेचन करेंचे वहाँ हम हिन्दुओं की श्रयां पदि के विभिन्न श्रयो एवं उपायों का विवेचन करेंचे वहाँ हम हिन्दुओं की श्रयां-पद्धति—'श्यानपरमार' श्रादि पर भी कुछ न कुछ सकेत करना श्रीनवार्य है।

प्त्रचौ-पद्धति' की मीमाला के उपोद्धात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि श्रची-पद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य खरूप श्रवश्य प्रत्यत् है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के मेद से पूजा-पद्धति में सुतरा एक स्वामाविक प्रभेद भी परि-लिवत होता । अर्चा-पद्धति एवं अर्चायह निर्माण में अधिकारि-मेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तातिकी श्रीर मिश्री जिन तीन क्कार की पूजाश्रों का ऊपर संकेत किया गया है उनमे प्राचीन भारतीय समाज का मुलाधार-वर्णाश्रम-व्यवस्था का श्रानिवार्य प्रभाव है। वेंटिक होम में दिजातिमात की ही अधिकारिता थी। परन्त आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जिस प्रकार शहद्रव्यायेद्य वैदिक-याग एवं शानिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एवं शास्त्रसाज्ञातकार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं श्रसंभय होने के कारण प्रतिमा-पुजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की श्रावश्यकता उत्पन्न की अतएव विशाल भारतीय समाज के उस श्रंग में जिसमें निधन ग्रहरथ, साधारण निद्यानुद्धि वाले प्राणी श्रीर निम्न वर्ण के शह लोग मे उनकी उपाधना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। भगवान बद ते जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति-वैदिक-धर्म की प्रभता-मा श्रमाव था। श्रतएव वह इन देश में चिरस्थायी न रह सवा। वैदिक-धर्म की प्रहासीन पर प्रवादित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग वं। बैदिक संस्कृति के ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नयीन हिन्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराशिक धर्म का प्रधान तद्य देव-पूजा है। श्रतपन देव-पूजा से सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-एहीं ( मन्दिरों ) का निर्माण एवं देवमृतियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा कादि इस धर्म के प्रधान तत्व प्रकल्पित हए।

श्रस्फ, देव-नूजा का जो स्वरूप/ इस श्रचौं पद्धति में देराने को मिलेगा वह श्रकस्मात् नहीं उदित हो गया था। देन-पूजा देव-यह से उद्भूत हुई। देव-यह श्रक्षि में देन-विशेष का सम्प्रदान कारक में /संकीतन कर खाहोचारए-सहित समिषा एवं हब्यान श्रयवा कोई ग्रन्य वस्तु (बुर्ण्य दिष ग्रादि ) श्रयवा एकमात्र समिषा-दान हण्यात अन्या गांत अन्य पद्धा (अन्यात क्ष्मान कार्याच्या (आह्ति) में सम्पन्न होता है। अतः विसा पूर्वे हो संदेत किया जा चुका है (दे० अ०२) देव-यह के तीन प्रधान अग ये—द्वर्ण, देवता तथा तथा। अहाः वेदिक-काल में हमारे पूर्वंज जो हवन करते ये वही देव बहु का प्रधान रूप था। अभिहोन की इस सामान्य व्यास्था—प्राचीन आयों की देव-पूजा को—स्तामार्थ ते (जेंसे आपस्ताम, यौद्धायन आदि) देव-यज्ञ की सवा से संकीरित किया है। प्राचीनी की दुव देव यज्ञासम-पूजा-पदिति ( अर्थात् अपिहोन ) की देखायें विभिन्न घमें यूनी एव एहा यूनी में भिन्न भिन्न संकीतित है। आर्थालायन ए० द्व० ( मधम. २२. ) के अनुधार अपिहोन की देवतायें दुर्स अथवा श्रमि एवं मजापति, सोम, बनस्पति, श्रमि-सोम, इन्द्रामि, द्याचा पृथिवी, धन्यन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवाः, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सनकारों ने जिस देव-वर्ग की अप्रिहीन का श्रिविकारी माना है वह एक सा नहीं है। हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा श्रमाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदयहुश्रा-जिसे गरोश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा श्रादि ! प्राचीन वैदिक कालीन देव-पण के इस प्रथम खरूप के दर्शन के श्रनन्तर एक दूसरा भोगाना जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यह (हवन या वैश्व देव) के साथ-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलन की गयी । याशवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ ( हवन ) एवं देव-पूजा की प्रथक्ष्यक रूप में परिकल्पित किया है। याज्ञक्तय (दे० १, १००) तर्पयोगस्तन्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्म शास्त्र के कतित्तय प्राचार्यों ने देव-यह को एकमात्र 'वैश्वदेव' (जो देव-यह का एक श्रंगमात था ) के रूप में परिखत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया श्रत. उत्तर-मध्यकाल एवं त्रायुनिककाल में देव यह नाममात्रायशेष रह गया श्रीर देव-पूजा श्रपने विभिन्न जपनारों से इस देश की उपासना का एकमात्र श्रंग बन गयी। यदापि सिद्धान्तरूप में देव पूजा श्रीर देव यश एक ही है (दे० विगत श्र०) क्योंकि पाणिनि के 'उप'न्मंत्रकरणे' इस संघ के वार्तिक मे देव-पूजा की व्याख्या में देव-यश एवं देव-पूजा दोनों मे त्याग (dedication) समान बताया गया है। जैमिनि एवं उसके प्रतिद्ध टीकाकार शवर की ्रों यही घारणा है कि याग ग्रामीन् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उसमा समान है। परन्तु इस देव-पूजा का स्वरूप वेंदिक देव यज्ञ से सर्वया विलक्षण हो गया। फाल्पनिक देवों के स्थान पर देव मूर्तियों को प्रतिष्ठा हुई । अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिकतित हुए। एक येवकिक तथा दूबरा सामृहिक। येयक्षिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इपर-देवता की अपने श्रपने घरों में पापाण, लीह, ताम, रजत श्रथवा खर्ण श्रादि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाध्रों की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमार्थे प्रतिष्ठापित की जाती थी उनको देव फुल, देवयह, देवस्थान ब्रादि नामों से इष श्रची-पद्धति के श्रची गरी को संकीर्तित करते थे। बाल्मीकि रामायण एवं भाष के नाटकों में ऐसे श्रची-यहाँ की संका

'देवकुल,' 'देवग्रह' श्रादि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है-यह श्रसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। अपन यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्य काल एवं आधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से सर्भण विलब्धण समभा चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष मे प्रारम्भ होता है तथा ढाई हजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। पुन: मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों पाराश्रों को डेह डेह हजार वर्ष देवें तो श्राधुनिक काल का श्री गरीश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्म सममना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का चरम युग था तथा बडे-बडे तीर्थ-स्थानी, मंदिरा, धर्म-पीठी के ज्ञाविर्भाव का भी यही समय था। द्यतः सामुद्दिक उपासना का जो म्बरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिफलित हुन्ना यह भी उत्तरमन्य-काल में पूर्वांक्ष्य से प्रतिष्ठित हो जुना था। पौराणिन-धर्म में तीर्ध-माहातम्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्धों का श्राविभाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में ही हम्मा । बड़े-बड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ स्थान सामृहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं । म्रतः इस सामृद्धिक पूजा-पद्धति में श्रारूप देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली, पुनः श्चन्य देशों एवं देवियों---ब्रह्मा, सूर्य गरोश, तुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण श्चादि को (विष्णु-अवतार)। प्राणों मे यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (तिमूर्ति) की निदेवोपासना समान रूप से श्रमीष्ट है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त के अंथों में भी वैष्णुष एवं शेव-प्रासादों (मदिरों) वे समान ही ब्राह्म एवं सीर-प्रसादों का भी वर्णन है रन्तु स्यायद्वारिक रूप में यह संपिटत नहीं हुआ | विश्तु और शिव की भक्ति की जो दो प्रधान धारायें पौराखिक-धर्म में प्रस्कृटित हुई उनका प्रयाग मगवती तुर्गो ( शक्ति-उपावना ) की रहस्यात्मका सरस्वती ने पीठ पर परिकल्पित किया गया और श्रन्य देव परिवार देवों -सहायकदेवों के रूप में ही रह गये।

इस नवीन पूजा-पद्धित के श्रव्यं देवों के इस संवेत के उपरान्त श्रवां-पद्धित में श्रविकारि-मेद का स्त्रणत करने पे पूज यहाँ पर इतना संवेत श्रीर वाखित है कि इस श्रवी-पद्धित के सामृहिक रूप के पिकार में जिन देवालयों की स्थापना हुई उनकी प्रधान रूप से दो शैलियों विकरित हुई—हाविक-रोली तथा नागर-रोली। हाविक-रोली में निर्मित देवायारों को 'विमान' तथा नागर में निर्मित मंदिरों की 'धाकाद' संजाये प्रक्षिय हैं। इस विवय पर श्रामें के श्रव्यायो—श्रवांग्यह तथा प्रतिमा एवं प्रास्तद में दिरोप चर्चा होगी।

देव पूजा के श्रिषिकारि-भेद के उपोद्धात में हमारी यह घारणा श्रवस्य प्राप्त कही जा तनती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय वा लहन ही निग्न केणी के मनुष्य थे श्रतः प्राचीन परावदा में देव पूजा के सभी श्रिषिकारी थे। इस प्रकार वा धार्मिक साम्यवाद ही पुगणी की महती देन है। मालातर पावर जो वैपम्यवाद देखने को मिलता है तथा जितका हडोकरण शालों में भी याया जाता है यह धार्मिक संकीर्णता धर्म सम्प्रदाय-पादिता का परिलाम है। नृश्किंद पुगण का निम्म प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में रही उदारता का समर्थ है!— ष्राक्षणाः चित्रिया बैश्याः खियः शुद्दानयज्ञातयः। सप्त्यं तं सुरश्रेष्ठ भक्षया सिंहवपुर्धस्म्। सुर्यन्ते चाग्रमेर्षुःविजन्मकोटिससुद्भवेः॥

इस स्क्रोक में रिप्यु-पृजा (नृसिंहाबतार) के सभी समान रूप से श्राधकारी गाने गये हैं।

'यूज-प्रकारा' में समहीत नाना पुराण-संदमों से यह स्पष्ट है कि शह भी शालमाम की पूजा कर सकते हैं—हों, वे उसको स्पर्ध नहीं कर सकते ये जो पूर्ण यैज्ञानिक है। प्राचीनों के लिए ख्राचार प्रथम धर्म था। ख्रतः अपूताचरण सह बाखतेज से पायित प्रतिमा ने स्पर्ध के अधिकारी कैसे हो सकते ये श्मागचत-पुराण (२-४-१८) मी वही उद्धोप स्रता है कि किरात, हूंच, अन्त्र, पुलिन्द, पुलत्तु, श्रामीर, सुक्ष, यचन, राश ख्रादि निम्न जातियाँ पूर्व पापी भी जब भगवान विष्णु के चरणों में श्रारमतमर्थण कर देते हैं तो पित्र बन जाते हैं।

देव-पूजा की अधिकारिता की इस सामान्य परम्या से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्या पर पूर्ण प्रकाश पहता है। परन्तु प्रतिमा-पूजा मी तो एक प्रयोग्य है—प्रयोजन ता यह जगद्व्यापी परमेश्वर है भिक्की प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई। अन्यथा प्रतिमा के अतिरिक्त में उस महामधु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न महामूर्तियाँ हैं, जैसे जल में, अमिन में, इदय में, पूर्व में, यक की वेदी में (यक्षनारायण) आलाणों में भावत्योऽस्य पुरा-मासीत् परन्तु सभी तो इतनी विशालता नहीं रखते सभी का शान इतना विक्वित नहीं। अतएय प्रतिमा पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं। इसी तस्य की उद्धावना निम्न प्रवचनों से स्पट हैं:—

- (भ्र) बास्तानी हर्ते सूर्वे स्परिडले प्रतिमासु च। पट्स्थानेषु इरे: सम्बन्धनं मुनिभि: स्मृतम्॥ ना रद ॥
- (ब) हृदये प्रतिमामां वा जले सवितृमयहले। बह्नी च स्पविहले वापि चिन्तवेद्विण्युमस्ययम् ॥ गृद्धहारीत ॥
- (स) श्रवीयां स्थविडक्षेऽज्ञो या सूर्ये वाय्यु हृदि द्विजे। द्रक्षेया भक्तियुक्तोऽचेंत्र स्त्रगुरुं माममायया॥ मानवत

परन्तु शातातप का प्रवचन है:--

श्ररमु देवा मनुष्यायां दिवि देवा मनीवियाम्। काष्टजोप्टेषु मूर्खायां युक्तस्वासनि देवता॥

अपीत् मतीयी मतुष्य अपने देवता का निमावन अल में या आकारा में कर लेते हैं परन्तु मूर्ल लोगों के तिये काध्यमयी मूपमयी आदि दृष्यमा मितमाय ही इस विमावन के अतुक्त हैं। जी मुक्तस्मा (मीगी हैं) उसकों तो वाहर जाने की अरूरत ही नहीं, उसे अपनी आह्मा में ही अपना देव विमायर हैं।

रुखिंह पुराख (दे॰ श्र॰ ६२) भी इसी का समर्थन करता है :--

## श्चरनी फ्रियावती देवी दिवि देवी सनी प्रशास । प्रतिसास्वरुपतुद्धीनां योगिनां हृदये हरि:॥

श्रस्तु, इन प्रवचनों से देव-पूजा के श्रविकारि-भेद पर गोही सी समीता से यह निष्कृत निकलता है कि देव-पूजा का दरवाजा यद्यपि सबके लिये लुना था तो भी निभिन्न जानों के विभिन्न सुदि-स्तर का मनोजैन निक श्रायर भी महस्व रखता था। श्रतः निज मन्तर्यक जानों के विभिन्न सुदि-स्तर का मनोजैन निक श्रायर भी महस्व रखता था। श्रतः निज मनुष्कृत श्रायर का गीदिक, मानसिक एपं ग्रायरिक का निकार एवं विचार भी श्रायुक्त प्रमाधित होंगे ही। देव-पूजा के श्रविकार भेद व यही मर्म है। सभी तो योगी नहीं ख्रीर न गभी सुमुत् ही यनना चाहते हैं। श्रायन देनदिन के बार्य-स्थायर में भी मानव को ईश्वर की सहायता ना वहा मेरीता रहता है। श्रवएव वे श्रायनी-प्रपत्नी मर्योदा एवं निभृति के श्रवुक्ता उत्तक्ती विभिन्न क्या मेरीत हैं, श्रवरान मरीत हैं, श्रवरान करते हैं, श्रवना व्यक्ता ते हैं, विद्यान मेरीत हैं, बरदान मरीत हैं श्रीर क्या मनीराय उपहार चढ़ाते हैं। देव पूजा में प्रतिमान्यक का पढ़ी श्रवर है।

ख्यां-एदित की इस सामान्य श्रविकारिता का श्र्यांग्रहों में मामान्य प्रशा विष्णुमन्दिरों में भागवत, व्यंमन्दिरों में मामात्राख्य, रिवमन्दिरों में भागवत, व्यंमन्दिरों में मामात्राख्य, रिवमन्दिरों
मातृत्वपटल (श्रीचक ?) के साता लोगा, मासानन्दिर में विवाय, गर्वहित शालमत इस
के मन्दिर में शायच लोगा, जिन (जैन तीर्यंद्धर) के मन्दिर में नगर लोग पुजारी होने के
श्रविकारी हैं—नरामिहिर की शृह्लविहिता दें ६ ६०.१६) भा यह प्रचनन इस उपयुक्त तथ्य
का बहा पोरक है। श्रवांग्य का यह श्रविकारिन्येद मासादों की कर्णु कारक-स्थारण से
अनुवाशित हैं—जिल पर हमारे प्राशाद वास्तु (Tomple-Architecture) में विशेष
विवेचन सिलोगा। भागों का श्रव्याय 'प्रतिमा एवं प्रसाद' भी इस विषय पर इस

देव-यह से देव-पूजा के विकाश-दिशाम के इस स्वत्म दिन्दर्शन के उत्पान अब इम-प्राप्त अवन्तिव्यति की विदेशना करना है। इस सम्म में इस अवन्तिद्वति की सामान्य उपचारास्तक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-रिशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम सेनेत करेंगे।

# त्रिष्णु-पूजा-पद्धति

निर्मु पर्मे एवं (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष वर वामुदेव-विरक्ष) का सर्वप्राचीन वण्डा है। इर्तप्रयम इस्तप्रद प्रज्ञालन कर सुरतात होकर निर्मुख की निपायना करना वाहिये अर्थात् अपने मन में स्पृत्त को होने दिन्नी चाहिये—शिक्षों भूर में विश्वयान के इसी को 'जीवदान' कहा है जी 'अपनित्त प्रविद्ययान में विश्वयान के इसी को 'जीवदान' कहा है जी 'अपनित्त प्राचलतीत हिते' मैंव (दे० मैंवा ने ० २.९.४) से संपादन करना चाहिये। क्यांक निर्मुख के मोण विभावित कर पुनः उनकर अर्थों के लिये (सुमते मना) इस अनुवाक (दे० मृत्व ५८.४) से आवाहन करना चाहिय। तदनन्तर अर्थक को अपने इस अनुवाक (दे० मृत्व ५८.४) से आवाहन करना चाहिय। तदनन्तर अर्थक को अपने

श्चर्च को—जातु, पाखि एवं शिर से प्रमाम करना चाहिये । जीवदान, श्रावाहन तथा प्रमाम के उपरान्त श्रामे जो पूजीपचार हैं—तालिहावङ निम्नस्प से द्रष्टव्य हैं:—

उपचार मंत्र

१--- ३, कपर देखिये

४. श्रध्वनिवेदन 'श्रापोहिध्देति' तीन मंत्रों से (दें ऋ व दशमव ६.१३) ५. पाद्यजल निवेव 'हिस्सप वर्णा' इनि चार मंत्रों से (तैव संव के पंचम ६.१.१-२)

६. श्राचमनीयजल 'रां न श्रापे।' इति मंत्र से ( श्रथवं० प्रथ० ६.४ )

७. स्नानीयजल 'इदमाप प्रवहत इति से (ऋ ० प० २३. २२)

१०. यस्त्र 'युनासुनासा'से (ऋ० तृ० ८.४)

११. पुष्प 'पुष्पावत रिति' से (तैं वं च व र. ६. १)

१२. धूप 'धूरिस धूर्वेति' से (वाज सं ० प्र० 😄 )

१३ दीप 'तेजाशिशुक्रमिति' से (याज० सं०२२ वॉ१)

१४. मधुपर्क 'दिधिकाल्स' इति से (ऋ० च० ३६.६)

१५. नैरेश 'हिस्स्यार्भ इयादि' ८ मर्तो से ( ऋ० दश० १२१. १-८)

१६—२१ चामर व्यजन, दर्पण्, छत्र, सान, धासन श्रादि समर्पण् गायती मीत्र से विहित हैं।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्यादन कर अर्थिक के लिये पुरुप-सूक्त का लाप भी सुतकार ने पिहित क्यि है श्रीर उभी पुरुपसूक्त ने अन्त में श्राज्य इचन भी आयर्यक्त है—यदि वह राप्पत पर का अभितापी है। इस इच्छि से प्राचीनों की जो यह आस्था थी:—

> हविपान्ती जले पुष्पैः ध्नामैवां हृदये हिम्स । श्रचन्ति सुरयो नित्य जपेन रविमयद्वले ॥ स्मृ० मु०

उसके खतुरूत इस प्जार्श्वयात्र में नुर्धारि उपचार के सार जय एवं हवन भी रेन-पूना के खनिवार्य श्रंग सिख होते हैं। तौ० र० परिशेय-एन में महायुरूप ( भावार्य विष्णु) भी पूजा-पिल्मा पर एक खति युगतन तथा प्राञ्जा एवं महत्त्वपूर्ण प्रियेवन हैं। इसमें करियय नवीन उद्धाननार्य है जैसे यूजोश्वारों में गोमय-प्रयोग-प्रतिमा है खमाय में एक खुचि रथान पर गोमय-प्रेय में खनत्त्वर उसी रथान पर विष्णु की प्रतिकृति रीजिंका तथा ख्रावाहान् विष्णु की प्रतिकृति रीजिंका नाम ख्रावाहान् विष्णु की प्रतिकृति रीजिंका नाम ख्रावाहान् उपचारीं ( जिनके मंत्रों में भी यन तन मेंद हैं ) के ख्रतिर्यंक विष्णु की प्रतिकृति रीजिंका भी निर्दिष्ट हैं। ही, झावाहन और विष्णुंन ख्रमता प्रतिमा की उपातना में वर्षित में

#### शिव-पूजा-पद्धति

शिक्युका में भी (दें० बी॰ यहाशेप॰ द्वि॰ १७) प्राय: उपर्युक्त क्रिकित उपनारी का परिनायन है, केनल विष्णु के नाम के स्थान पर महादेन, मन, बह, व्यन्यक ब्राटि माम संयोजित क्रिये जाते हैं। क्हीं-क्हीं पर उपचारमंत्रां में भी भेद है। शिक्युका के दोनों रूपो तिङ्ग एवं प्रतिमा से इम परिचित ही हैं। त्रतः जर त्रम्बतिहङ्ग की उपासना का त्रवरर है तो फिर उसमें त्रावाइन एवं विवर्जन की त्रावश्यकता नहीं। बीधायन के शितानों सम्पन्धी निम्न प्रवचन को पडियेः—

पूजा-मनश ( पृ० १६४ ) में हारीत म्हापि के म्रावेश का उक्षेत है किथके म्रावृत्ता देवाधियेय महादेव की पूजा प्रमान्तर ( नमः शिवाव ) से म्राव्या कह-गावन्नी ( तायुक्याय विकाद महादेवाय चीमहि, तारी कह. मजीद्यात ) से या 'म्रो' से म्राया ति आत उद्यम ४० के 'क्यान कि वात करा भार के मिर्गान करी स्वाया सामे के स्वाया सामे कि मान करा कि मान करी है। स्वाया सामे के स्वया महादेवाय ( सप्त १६१) 'व्यापक स्वाया है में ते से स्वयान की जा सकती है। विवानक कि कि कहा-जार्य की प्रस्ता पर हम पहले हैं। केत कर जुके हैं। शिवानिक की पूजा में द्वाप-साम, प्रमान्य स्वाया के प्रमान करी पूजा में द्वाप-साम, प्रमान्य स्वाया के प्रमान करी है। स्वाया सामे हम्मान सामे सामे कि समाव सामे कि समाव की कृष्य कर्त्य विवान के साम सामे कि सामे सामा साम सामे सामान सामे सामान सामे कि सामे के साम विवान साम सामानी विवासनती ने जन्नित की सामक की प्रमा के सिया से साम प्रमाण दिया साम।

पंचायतन के विष्णु एयं शिव—इन दो देवों के श्र्यां-पद्धति के इस संवेत ने उपरात क्षमग्राप्त श्रम्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धति की विस्तारमय से सहिस्तर चर्चा न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परभ्या पर अर्था, अर्थ एवं अर्च के चार श्रम्यार्थ में संविद्धतर संकेत है। उन श्रप्या्यों में अर्थ हा अर्थ हा अर्थ हा के चार श्रम्यार्थ में संविद्धतर संकेत है। उन श्रप्या्यों में अर्थ हा श्राप्यां से यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति भी ही सभीवा विरोप उपजीव्य है। अरा दो चार शब्दों में इन सभी देवों थी उपचारात्मक पृत्वा प्रवाली पर निर्देशोस्तरन आरो उपचारां की समीवा करानी है।

#### दुर्गा पूजा

तुर्गान्तुज्ञ से कथिर प्रयोग एक पुरातन प्रचार है। याख ने श्रपनी बादस्सी में चवित्रका, उसके त्रिशल और उनका इत सिर्पासुर-चीनों हो कथिरदान लिखा है। इन्छ- रकाफर ( ए० ३५१ ) में भी दुर्गा-पूजा-विधान में देवी पुराण के प्रामाएय पर महिप बलिदान विहित है। श्राजकल भी क्लकते के काली-मंदिर में यह बलिदान-परम्परा पूर्ण-रूप से जीवित है। रचुनन्दन ने श्रपनी दुर्गार्चन-पद्धति में तुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन किया है। दुर्गा की शक्ति पूजा के ताकिक ग्राचार पर हम पहले ही लिख ग्राये हैं।

# सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्नारों (श्रथवा द्वादश-गुणित नंख्या के नमस्कारों) वा प्रयोग विशेष प्रतिद्ध है। इन नमस्वारों में सूर्य के श्रो पुरस्तर निम्नलिखित १२ नामों का चतुर्थी में समस्य समीध है :---

| १ मित्र | ४ मानु  | ७ हिरस्यगर्भ | १० सवितृ    |
|---------|---------|--------------|-------------|
| २ रवि   | ५ सम    | 🕳 मरीचि      | ११ अर्थ तथा |
| ३ सूर्य | ६ पूपन् | ६ द्यादित्य  | १२ म स्मर   |

इस पद्धति का एक दूमरा रूप भी है जिसकी 'तृचाकल्यनमस्कार' के नाम से पुकारा जाता है। इसमें श्रों के बाद कतियय रहस्यात्मक श्रवरी एव गंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं द्रादश नामी का निम्नरूप से उचारण किया जाता है :--

- (i) श्रों हां उद्यक्षत्व मित्र महः हां श्रों मिनाय नम.।
- (ii) बों हीं बारोहशुवर्त दिवं हीं वो स्वये नम.। (iii) बों हूं झरोगं नम सूर्य हूं सूर्याय नम.। (iv) बों हूं हिसायंच नाशाय हैं भानवे नमः।
- (v) श्रों हीं शुकेषु में हरिमाण हीं खगाय नमः।
- (ए1) चौं ह रोपणाकान दप्मिस हः पूप्ले नम.।

टि॰-इसी प्रकार से श्रन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बहुता ही जाता है। विस्तार-भय से इस प्रणाली का सूचनमात्र श्रावश्यक था।

#### गरोश-पूजा

महोश पूजा पर विद्युले श्राच्याय में अद्ध सकेत हो ही चुका है। श्राप्तिपुरास (श्राव्हर) मुद्रगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश गीरव इसीने श्रनमेय है कि कोई भी विधान या सरवार, उत्सव या श्रारम्भ रिना गरापित गरीश के पूजन प्रारम्भ ही नहीं होता । गरीश पूजा सभी शारम्मों का प्रयम कर्तदा है। गरीश के हादश नामी के संकीर्तनमात्र से सभी कार्य (विद्यारम्म, विवाह उत्सव श्रादि) सपलाही जाते हैं। तथापि. --

> समुखरचैकद्र स्टरच कपिली गजकर्णक । ध्मकेत्राँगाध्यको भ सक्ता । खम्खीदरश्च बिप्नों विध्न राजी विनायक ॥

गरोश के साथ उनकी माता भौरी का साइवर्ष तो समक्त में थ्रा शकता है परन्त गरोश-सहमी पूजा का महापर्व दीशावनी में सहमी बाह नये जरा कम नमफ में ह्याता है।

स्वप्रह पूजा

गयोरान्ता के बागन ही प्रत्येक पानिक पार्य—होग, प्रतिष्ठा, वश्चीवर्थीत, विवाह खादि राभी वार्षी एवं मेहक रंगे में नवप्रह एका एक आवश्यक खंग है। ववप्रहों में रार्थ, चन्द्र, भंगत, प्रथा, ब्रह्मति, ट्राफ, यिन ये साथ राहु जीर केत की भी गयाना की जाती है। इनकी पून्य प्रतिमाजों ने निर्माण में एवं पूजा-व्यति में मायवस्त्रम (अ० १, २६६-६८) के विवरण दिरोध द्रष्टव्य है। प्रतिम-निर्माण-द्रव्य ताप्त बादि का संवेत आगे होगा। इनकी पूजा भी उपचारास्मक है—पुष्य, गय यक्त, नेरेख खादि के साथ विभिन्नाहों अन्ति विहित है। पात्रास्त्रम के प्रस्थात टीमकार में मस्त्रपुराख (अ० ६४) ये रहतों ही को उद्भुत कर नवप्रहर्मुवा के विवरण प्रस्तुत किये हैं।

श्चन्य पूरव देशें पूर्व देशियों में दिल्लायम से दलानेन श्रीर कर्वन सरस्वती, लक्ष्मी, राम, ह्यूसान शादि निशेष हैं जिलकी पूजा में निशेष वैशिष्ट्य न होने से समेरामान स्नमीट है।

श्रन्त में देवाधिदेव परमेछी पितानह ब्रह्मा की पूजा का अख भी संवेत न होंने से यह रताम प्राधुरा ही रह जाता है । श्रतः बाह्म-पूजा की विरत्तता का क्या कारण है ? स्था पत्य-शास्त्र (देव समराङ्गण मुत्रधार) के सभी अन्धों में ग्रीर पुराखों में भी ब्राह्म-सन्दिरों की जिस्चना के विवरण वेंसे ही मिलेंगे जैसे किसी धन्य प्रमुख देव के तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म पूजा के वैश्लय का क्या रहस्य है १ स्थापस्य-निदर्शनों में स्थापस्य-शास्त्र के विवयोत ब्राह्म-मन्दिर केयल श्रमिलयों पर गिने जा सकते हैं । श्रजभेर (पुष्कर), ईडार स्टेट श्रीर पहा तालक (पड़ीदा रटेट) के तीन बाक्स-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगस्य हैं। यदापि वीराशिक पजा-परम्पस् में प्रथम प्रमात में त्रिदेवीपालना का सुख्यान सभी पुराखी में हैं पुन: पालान्तर पावर ब्रह्मा के इस क्रोर से वैराय का हेतु सक्सवत: सावित्री के क्राय से प्रारम्भ हका। प्राप्ताम् (स्टिप्स्टड अ० १७वा) का कथन है कि ब्रह्म-पूजा का हास सारित्री का शाप है। इस शाय-रूपा का क्या मर्म है ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता । हाँ, यह निर्धिवाद है, शिव और विष्णु के समान न तो ब्रह्मा के महीं के सम्प्रदाय यने और न ब्रह्मा वे प्राची-प्रहो की ही परम्परा पलगित हुई। हाँ, यह निस्संदिन्छ है कि ब्रह्मा की मौलिक प्रमुराता का जहां हाम दिखाई पड़ता है वहा उनकी भौग प्रतिष्ठा मर्वन समान है। विक्यु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्मा को परिवार-देश्वा में रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। ग्रहा, इस उपोद्धात से यह संगत ही है कि ब्रह्मा की पूजा पछ ति का विदास भी नहीं हो पाया।

#### पुजो**पचा**र

विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम पर्व सैक्या आदि ना संकीर्तन हो हो चुझ है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्प्रम्थ में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। पोडगोप चारों की निग्न शासिम देखिये,— दंव देव जातवाध शङ्खवकगदाघर।
देहि देव ममानुनां भवतीर्धं-निषेवणे॥
इत्यनुनां तती लब्दना विवेतीर्धमधावदम्।
प्रकाल-मुख्यत्यां सर्वस्वाचि-विवासतम्॥
विद्यो: पादोदकं तीर्धं शिरत। धारवास्म।
इति मन्त्रं समुचार्यं सर्वेद्वयत्ववस्त्रामः
श्रास्त्रामः

अनुलेपन ( गन्य ) के लिये इन द्रप्यों में से कोई एक अध्या अनेक या दो तीन मिश्रित अर्थन अर्थन अर्थन निर्मात कार्यन त्राप्त करान जारिंगे—जन्दन, देगदार, करहरी, कर्प, क्यारत ( अर्थात् पितकर )। पुर्यों में विच्यु के पूना में द्वलगी की वही महिमा है। उम्रमण्य प्रथाना गन्य-हिंद पुष्प वर्षों हैं। आदि-पुष्प खर्वों तम पुनः नवमित्रकः, चम्पकः, अर्थोकः, वाधनी, मालती, कुन्द आदि। नृत्य पुन्ये चे अरितिष्कः २५ पुष्पी की विच्यु प्रयता मित्रति हैं। निर्माल्य ( चद्वाये छुए वाली पूल ) की वही महिमा है। रिक्य्यू मामा में पूर्णों की उच्चमता का कर्यकर निर्मात है - अर्थन, कर्योः, विक्य ( पर ), त्रेण, अपमार्या ( पत्र ), कुरण, सामार्या ( पत्र ), कुरण, सामार्या ( पत्र ), विक्य क्षात्र ( स्वायान प्रमार्य )। पून, दीव ( आरार्विकः ) आदि की सामान्य मित्रया ते हम परिष्य हो हैं। निर्माल ( सर्यों में अर्थन्य भीष्य का निर्वेदन निर्मिद है। यक्षरी या भैंम का दूष भी वर्ष्य है। रामाय्य ( अर्थन्त का) ) की उत्तिः—पद्माः पुष्पों भवित तदसः तस्य देवताः—सामान्य निर्मेश निर्मेश का विवाद मुक्तम्य पान अपया पत्राचान या कम्पल-दल पर सर्मित करना चाहिये। विवेदी सर्वेद मुक्तम पान अपया पत्राचान या कम्पल-दल पर सर्मित करना चाहिये। विवेदी स्विम पान स्वादस्य करने किन्त

ह्यो प्राचाय स्वाहा । ह्यो ह्यपानाय स्वाहा । ह्यो स्थानाय स्वाहा । ह्यो इतानाय स्वाहा । ह्यो झमानाय स्वाहा । ह्यो ब्रह्मचे स्वाहा । नेवेद्य-मध्ये प्रावनाये पानीयं सम-पेवामि । ह्यो प्राचाय स्वाहा । "" ब्रह्मचे स्वाहा । उत्तरपशेशनं समयंपामि । इस्त्रबन्धा-स्वान मार्गयामि । ह्याप्यक्तनं समयंपामि । क्योद्रसेनायें चन्दर्न समयंपामि । मुख्यासायें पूर्वाप्रस्त्यास्त्रुलं समयंपामि ।

अक्षपुराण (दे० पू० म० तथा श्रपरार्क) के श्रतुसार नैवेद्य का वितरण निम्न प्रकार से होना चाहिये:---

> विभेश्वर्थ सहैयं व्रक्षले यसिवेदितम्। वैरक्षवं सारवनेत्यरण भागांगेश्वरण शामावस् ॥ सीरं मगेश्यः शावेश्यो देवीग्यो यश्चिवेदितम्। स्वीर्यस्य देवं मालृत्यो यश्चिकिञ्जिविदेती॥ भूतभेविदिशाचेश्यो यस्तिनुष्ठ निविषेतः॥

टि०-यह विशेष नियम है-सामान्य तो ग्रर्चक के लिये भइय है ही।

साम्बूल—देव पूजा में ताम्बूलार्षण शाचीन यस तथा धर्म सूत्रों में नहीं है। डा॰ काले के मत म यह उपचार इंग्रांभ शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ। ताम्बूल के ह या १३ छोग हैं जिन से हम परिचित ही हैं—पान, सुपारी चूना, करणा, दला यची, जाबिनी, जायकल, गिरी, कैशर, अदाम, वर्ष्, कर्स्री, क्लोन छादि। ताम्बूल-भवण के निम्म १३ गुर्लो म यथा इन १३ हन्यों का मर्म है १९—

ताश्यूल कट्टुतिसमुख्यमधुर हार कथायान्तित । यात्म वफ्ताशन कृष्टिद दुर्गन्भिविष्वसकम्॥ वन्त्रस्यामध्य विश्वद्विकस्य कामाग्रिसदीयमं॥ ताश्यूकस्य ससे प्रयोदश गुणः स्वर्गेषि ते हुर्खना ॥

प्रवृत्तिणा — श्रीर नमरहार, जैसा ऊपर सकत है, दोनों मिलकर एक उपचार प्रनाते हैं। प्रदृत्तिणा इम समकते ही हैं। नमरकार श्राप्टाङ श्रथना पद्धाङ गिदित है। श्रामाञ्ज प्रजास —

> दोभ्यौ पद्भ्यां च जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा। मनसा बचसा दृष्ट्या मणामोऽप्रज्ञ ईरित ॥

पञ्चाङ्ग प्रशाम —

पदभ्या कराभ्या शिरसा पञ्चाप्तत्रयति स्मृता॥

ग्रस्त । इन पोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संविप्त समीवा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमांश श्रीर प्रासिद्धक है !

प्रधम इन उपचाराओं को देखकर अनायाम पाठकों के मन में समार-महुल यहुइट्यापेत पैदिक-याग की परिपाटी की ही पुनराष्ट्रित पर अवश्य ध्यान जाता होगा। शाधाराण जन इन समी उपचारी को एरॅ—इस्में उड़ी कठिनता हो सकती है। साधारण जानी की इतनी विपुल सम्पदा वहाँ जो अहाँनिश्च देव गुना सकदान, भूपखडान अध्यानाना इट्यों के समार के जुगाव का प्रमुख बर समें आत्या तूदहाग्र चोनाचायों ने अपनी अपनी पूना सीमागा म उपचार विपयक औदार्ष को समुखित स्थान दे रक्षात है। यदि कोई यह्म पूना अहाँकार के उपचारों से पूजा करने में अध्यक्त स्थान दे रक्षात है। यदि कोई यह्म पून अहाँकार के उपचारों से पूजा करने में अध्यक्त है वा दु पोडशापचार के स्थान पर प्रधासमध्ये दशोपचार से पूजा करे। यदि दशोपचार में भी कठिनता हो सो प्रधोपचार पूजा मी बेरी ही कह्म[यनो है। मभी का अमाब है ता पुण्यान से समी उपचार का स्थादन कर। शाज भी इम अपने नित्य नैमित्तित नर्मों में किने भी अभाव का अवती (शिततपहुलों) में सम्पन्न बर लेते हैं—मन्यामवे अन्तत समर्थनानि।

पुष्पाभावे फल शस्तं फलाभावे तु पश्चम् । पञ्चवस्याप्यभावे तु सलिल प्राष्टमिष्यते ॥ पुष्पात्तमभवे देवं पूजवेस्सिततपद्धले ॥ दूसरे नो लोग देव-पूना में पुरप-पूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस सक्त की एक पूना का पाठ करना चाहिये—ऐसा रूठ पुरु का आदेश है। इस हारीत की आश है जो लोग पुरु गृरु का पाठ नहीं वर सकते जिने किया और राज है जो सिवाय नार सा श्री विज्या नार कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। स्वयाओं के ित्ये याल-ठरूव और विव्याओं के लिये याल-ठरूव और विव्याओं के लिये दात की पूजा यूठ का ने विश्वित की है। इस उप-चारासक-पूजा के सम्बन्ध में तीनरी यात यह प्यान देने की है कि रनान, चक्त, चकोषणित तथा नेवैच —इन उपचारों में आचमन भी महान करना चाहिये और यह शाचननीय यहाँ पर पृत्युपचार नहीं परिगयित होता—यह उसी का श्रंम है। चौथी निशेषता यह है कि यह प्राचनायीठ-रिचत श्रव्यत्व है तो शावाइन श्रीर विवर्जन न करके चतुर्दशोषचार-पूजा ही उसित है श्रव्यवा इनके स्थान पर मंत्र पुष्पाझति देनर पूजा के वीडशोषचार सम्बन्ध सब्दे श्री

अन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक पिरोप विषक्ता यह है कि इनमें से बित-पव उपचार—आसन, अर्थ, गरम, माल्य । पुपामाला), धूप, दीप तथा आच्छादन (यव) आरंदे व्यक्त में आद में निमन्तित कार्यों के लिये विदित्त हैं, अंतः फर्नेपुंदर (See Outlines of the Religious Literature of India p. 51) जा यह कथा— देव पूजा के पीटशोपचार वैदिक यात के उपचारों में इतने मिक्र हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव वा आमानत अर्द्ध्य आसपों की अर्पित किये जाते ये वे ही या उनमें योड़े से और जोड़कर मितानाओं में आर्थित किये जाते ये वे ही या उनमें योड़े से और जोड़कर मितानाओं में आर्थित किये जाने तमें। अतः यह उपचार-पद्धति विदेशी-अपुकरण न होकर एक मान देशी-प्रसार है। कार्यों साहय ठीक ही कहते हैं (See H.D. vol 2, pt. 250)—It was a case of extension and not of borrowing from an alien cult.

#### बौद्ध तथा जैन व्यर्चा-पद्धति

इस प्राप्ताय के उपोद्धात में हमने बीदों और जैनी की सर्वापद्धति पर भी कुख संदेत करने की प्रतिक्षा की थी; परस्तु पीदे के ऋव्याय में इस सम्पन्त में पर्वाप्त सेदेत (दे॰ जैन-धर्म—जिन-पूजा) होने के कारण उनकी विशेष स्वयतस्था स्वायद्धक नहीं।

योदों की प्जा-पदित की सर्वप्रमुप विशेषता उनकी ध्यान-परायर है। वैसे तो सभी सम्मदानों में वर्ग-काषड (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह विशेषता (ध्यान परम्पार) सर्वेषति हैं। बौद्धों की ख़बरें पद्धित की दूसरी विशेषता झारार्तिक हैं। बौद तोर्प-यान्नी बौद-धम के पित्र स्थानों में जारर अपनी मनीतों या यो ही कैकतों, हम से, लारों की संस्थान में बात किताति हैं। दीव-दान की यह बौद-प्रमा की विलक्षित हैं।

# १० अर्चा-गृह

### ( प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव )

मानव जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलीकिक दोनों श्रभ्यदयों में सम्पन्न होती है। साध्य श्रम्युदय (ऐहिक उद्यति) एवं नि श्रेयस (पारलीक्क उन्नति—मोत्त् ) का एवमात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन श्रार्य विचारकों ने धर्म-संस्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। 'इष्ट' से तालर्थ यह न्नादि कर्म रायड है तथा 'श्रपूर्त' का संग्पादन देवालय, वापी, कृप, तहाग ग्रादि के निर्माण से होता है। वैदिक-धर्म 'हृष्टि' देव यह ना विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में ग्रपूर्त-व्यास्था ही मानव ना परम पुरूपार्थ माना गया । अतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पूजा के उपयक्त स्थानों का निवेश एवं निर्माण ही सर्वप्रमुख श्रंग माना गया। देवालय-श्रची यह के समीप वापी, रूप, तहाग आदि की संयोजना आवश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी स्थान के लिये जलाशय की खावश्यमता एक श्रमिवार्य खावश्यकता है।

देवालयों की निर्माण परम्परा में दो घारायें प्रमुख हैं-सार्वजनिक देव-स्थान जिनकी संजा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, ग्रामीण देवालय ग्रथवा वैयक्तिर-देवालय । दसरी कीटि के देवालयों का सम्बन्ध पुर निवेश श्रथवा ग्राम निवेश एवं भवन-निवेश से है जिस पर हमारे 'भारतीय वास्तु शास्त्र'-वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश-नामक ग्रंथ में सविस्तार विवेचन है यह वहीं श्रवलोफनीय है ।

यहीं पर इस उन अर्जी गृही (देवालयों) का उपोद्यास करने जा रहे हैं जो सामूहिक-पूजा, तीर्थ-याता एवं धार्मिक पीठी के प्रमुख केन्द्र थे। पौराणिव-धर्म में तीर्थी का माहारम्य एवं तीर्थ-यात्रा का सर्वेप्रमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म संस्थापकों--विभिन्न भगवद्यतारों के नाम से सम्बन्धित स्थानी-नगरियो, चेनी पर विशेष शाशित है। गरह-पुरागा (प्रथम, ग्रा० १६ में श्रयोध्या, मधुरा, माया, नाशी, नाश्ची, श्रवन्तिका तथा द्वारावती-इन महानागरियों को भानदायिमा माना है जो हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं। 'तीय' शब्द इद्ययक है- क्षेत्र तथा जलावतार जो यहा ही मार्थिक एवं ससँगत है। जीवन स्वयं एक तीर्थ-थाना है जिसरी विभिन्न ग्रवस्थाये विभिन्न प्रहाय हैं। गारतवर्ष की तत्य-विद्या में मृत्यु भी तो एक पड़ाव है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति-दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-मागर की रूपकरजना में मीख की प्राप्ति भवसागर-पार उत्तरने को नद्दा गया है उसी बदार तीर्थ यात्रा (जो भुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है-दे व्यन्तिपुराण अ० १०६ ) में भी वही रूपक दिवा है। तीर्थ स्यान की स्थापना

विशी परिता के नृत श्रथवा समुद्र के तट श्रथवा किसी तहान, पुष्परिधी श्रथवा भीत के निमारे ही हुई है श्रथमेंत् तीर्थ में जलाशय का साविष्य श्रानिवार्य है अन्यया वह तीर्थ मेंगा ? यह देवस्थान केंद्रा ? देवता तो वहीं रमते हैं जहां मानव हा भी मन रमता है—
मुन्दर प्राविक हरय, बन का एवग्न स्थान, सरिता वा मुख्य एव पावन तट, वर्गत के उत्तेम शिवक श्रथम वावन तट, वर्गत के उत्तेम शिवक श्रथम वावन तथा वावन स्थान, स्विक वावन मिन्दर्भ मानवार वावन मिन्दर्भ मानवार वावन तथा, विविध प्रवार के श्राम हो सकते हैं। मुह्मिंदर्ता (५५-) वा निम्म प्रवचन हम तथ्य की पृष्टि करता है:—

### वनोपान्तनदीशैलनिर्म्सोपान्तभूमिषु । रमन्ते देवता निःयं पुरेपुतानवस्मु च ॥

भविष्य पुराख ( प्रथम, १३० वाँ छ० ) में भी ऐना ही उत्ते र हैं। महाकृति वाज् वे भी दुवांचा शाद राषा सरसती को मन्दितना-दाहिनीपुति ब्रह्मपुर शोख नामक महानद की उपचर्द्यभूमिनों में ही मन्दिलाक-निवाशार्थ उनित प्रदेश बताया दे० दुर्पचिति उन्ह्यात प्रश. पुराब-भूमि भारत के दूस निशाल भूमा में आप. सर्थन पुष्प स्थान दिश्तरे एवं हैं विनको संक्षा तीर्षों एवं स्त्रों थे नाम से प्रस्थात है।

तर की बात तो यह है कि माधिक संसार के आल से यचने के लिये निरत्सन से मानव ने छाट महाशिक की रोज में उन्हों तत्मवता प्राप्त करने वे लिये माइ कि एवा ता एव उदाच प्रदेशों में जाकर अपनी छप्पारम पिपारा की लाधि में निशस दिया है। अलाशव का शांतिष्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं श्रानितामं है। जिस प्रकार जीवन- यापन जिना जल छात्मभर है उभी महार काई मी देवहामं—यज्ञ, पृजा, उपानना, मन्यायन्दन छादि जिना जल के नहीं हो महता। हिन्दू बाखों ने जल की जीवन तो बताया ही है जल शिल भी है। छात देन तीर्थ का मास्वात होने में स्वाप्त परमार के छात्रस्था में मास्वात होत्रों में ही पुरातन परम्यरा के छात्रस्था यह वह तीर्थों का निर्माण हुया। तीर्थ तथा देन मेहिर—दोनों का क्षम्योग्याध्य सर्वेश रहा तथा रहेगा।

यान जिस तरण हम थाने देखेंगे— प्रामाद निरावार जात की सावार प्रिकृति के क्या में उद्भावित है उसी मवार जावाबार—हीयें (कत को बीनत मी वहा नाया है) मान मानुष्य की असनो निजी सातमा है जिसके पार्वर (पहिलान कर) परम तमा में लीत होने वा तत्व अताहित है। तीथे-यामा मामव है—साव्य तो मोस है। मोन के अन्त के अन्त में अने के अन्त में अन्त के अन्त मान के वा स्वाप्त सातमा के नाम मान नीयं यात्रा भी एक प्रमाण काम है। अनियो एवं विश्व मातमा ही परम तीय है। अन्त मान त्वान है। अनियो एवं विश्व मातमा ही परम तीय है। अनिया मान ताम काम काम नाम नाम है थी। उत्त के स्वाप्त कर्म तीया तीया है भीत है। सीवीं वा तत्व मान के नाम नाम क्या है थी। देश है। हो सीवों वा तत्व मान के नाम नाम क्या है थी। उत्त के स्वाप्त के नाम के सातमा की है। प्रतिभाव पार्थिक मान प्रदापों ने निर्माण करने ते सीवों की पर काम के सातमा काम है। करने सीवों के सातमा सातमा की सातमा की है। करने सीवों कि सातमा सीवों के सीव

बरानी गयी हो। पायन एउँ पृत्य विभिन्न सरिताय मीगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित हैं, वे ब्राप्याभिक महातरत के महास्रोत की विभिन्न धारायें हैं। रैक-दर्शन की इस धारखा में यहुत कुछ ममें है।

इस अध्याय या नामकरण 'अनी-गह' है। अनी यह— इस शब्द के व्यापक कोचर में (अनी—अधान अन्यंदेवों के निमह—मितामाँ, उनके या— स्थान) तीर्थ, खेन, देवालय सभी गतायें हैं। हिन्दू मितम-विशान को वूर्णरूप से समफने के लिये हिन्दू-सीधों का आग परमायश्यक है। हिन्दू-तीधों वास्तव में स्थायस्य एव कला के जीते जागते केंग्न-संमहालय (Musuems) हैं। मिताम विशान की पुत्र सूमि—पूजा-परम्परा—की इस प्वनीदित्त में अर्थायः नामक इस अध्याय में हम इस पुत्रव देश के उन पायन प्रदेशों की एक सैनियत समीना करेंगे जो तीर्थ स्थानों के नाम से विश्वत हैं अथया जहाँ पर देय-दर्शन मुलभ है एवं पुष्पार्जन मुकर। आगे उन्नर पीटका में इसी विषय की स्थापस की हिंद से 'अतिमा एवं प्रासाद' नामक अध्याय में तदनुकुत विषयन या प्रव होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापस्य पर को युगानत गरी प्रभाय पढ़ा छथीं ए छने काने क देव पीठी, देवालयों, तीर्थ-स्थानी का उदय हुआ — मिर्सी का निर्माण हुआ प्रतिम छो की स्थापना हुई — उसने मर्ग या हम तभी पूर्णस्य से मुख्याइन कर सम्बे हैं जब हम पीछाणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक च्योति की ठीक तरह से समक्ष लें जिल की प्रगाश किरणों से प्रोज्क्यल देव-पूजा परभरा का प्राह्मिव हुआ। पौराणिक अपूर्त-व्यवस्था में देवालय निर्माण तथा देव पूजा हुछ नवीन धार्मिक ज्योति की सर्व्यमुन किरण थी। निमूर्ति कराना, अवतार-बाद, पद्मायतन-परभ्या ग्रादि स्व इंगी महाज्याति है प्रशास थे तर हैं।

तींथों की परम्परा यत्रिय गैराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थों इरावना का श्रीभाषेश वैदिककाल म ही हा चुका था! वैदिक शाहिष्य में तीर्थं राज्य के हरी अर्थ में यहुल प्रयोग देखा हुए में दूर है। इरावेद (१.४८) में प्तीर्थ सिम्पूनाम् रे उक्षितित है। हरी तथा अर्थावेद (१.४-५०) में प्तीर्थ तथा तथा में सीर्थ की महिमा पर सीर्थ को महिमा पर सेवेत हैं। तैयरीय झाझए के निम्म मवचन से भी तीर्थों के माहास्य पी अति प्राचीन परम्पर्य पर प्रकाश पड़ता है—यथा थेनु तीर्थ तथानि—तै अरा २१८२। तीरापि सहित तो साक्ष्म करता है—सीर्थ राति ६-१-१२। इसी प्रकार पहित तो साक्ष्म करती है—सीर्थ राति ६-१-१२। इसी प्रकार पद्धिश जाझए में देव शीर्थ का पूर्ण आभास है—वेतहे देवाना तीमम् ३१। इसी प्रकार अर्वेकानेक सन्दर्भ (जैसे पर्याद्धा जाझए १-५, शालायन श्रीत स्तर ५-१५२) वैदिक वाड्मण से समुद्धा विये जा सकते हैं।

परन गर है कि इन तीमों देवालयों के अर्चाग्रही में प्रथम अर्चा (देव प्रतिमा) श्री मिष्टा हूँ नि अर्चा यह—देवालयों एवं तीयों का प्रथम निर्माण हुआ निनमें अर्चा की प्रनिष्ठा बाद में की गयी। इस महत्त का उठत अर्घान्दिय्य रूप से नहीं दिया जा सकता। हों यह अपदर्श है कि भारत के कार्मिक भूगोल में स्वत्रा ऐसे नाम है जिनते यह निष्मर्थं निष्णां जा भरता है हि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिन्दारित की गयी जो उस देव-विशेष की भीत-परभाव अध्या उपावना-वरण्या का प्रतिनिधित अध्या प्रतीनका करती थी पुनः कालान्तर पाकर क्ष्म्य आक्ष्मों के द्वारा उस रुपाय पर मदिर यनवायं नेष, वारी, वारी, क्ष्मां अध्या पर मदिर यनवायं नेष, वारी, वारी, क्ष्मां अध्या ता भी की वार्य, वारी, वारी, वारी, वारी, वारी, वारी, वारी, वारी वारी मों है लिये निवास मंगद्दश्विम येवाये मये। अद्या कार्र उन स्थान-विशेष पर एकमान देव-प्रतिमा ही मध्य प्रतिन्दित थी यहाँ आगे स्वतंत्र एक वड़ा विशास मंदिर वन गया एवं मंदिर के आपश्यक स्थान मित्र गी सहज ही उदय हो गये। स्थान विशास परित कर प्रतिन्ति वारी प्रतिनिदत विशास स्थान हो अपने स्थान-प्रात्मा हो अध्या प्रतिनिदत विशास हो स्थान प्रतिनिद्य स्थान-प्राप्त हो प्रतिनिद्य स्थान-प्राप्त हो स्थान स्थान हो स्थान स्थान हो स्थान स्थान हो स्थान हो स्थान स्थान स्थान स्थान हो स्थान स्थान स्थान स्थान हो स्थान स्थान स्थान हो स्थान स्थान

सभा राजा प्रपा रहमयहर्ष सन्दिर तथा। प्रासाद इति विष्यातं \*\*\* \*\*\* ॥

उसमें सभा, शाला, भया, (यानीयराला-विवाज) रह्मभरहय (नाय्यराला झयश मेहायह नहीं वर अवसर विशेष पर निभिन्न भागित समारीह सम्पन्न होने में शीर साटक, रोख ध्यादि भी होते के । तथा मन्दिर—हन पानी ने। प्राचाद की संना देने का बया दहस है के इस सम्यन्य में मोहीनर जुनारी हा॰ स्टैलाजासिश (दें॰ हिन्दू-टेपटल मंच प्रथम ) वी नियन समीजा दही सार्थ है:—

"""They are part of the whole establishment of a south Indian temple. The meaning of Prasada is exten ded here from the temple itself (Mandira) to the various halls also which are attached to it? अर्थात् वे याचे निवेश राविष्णास्त्र मिद्र के प्रथं निवेश के मिश्र-मित्र के हैं हैं एक समान मिद्र के प्रथं निवेश के मिश्र-मित्र के हैं हैं एक समान मिद्र के प्रथं निवेश के मिश्र-मित्र के हैं हैं एक समान स्वीत वास (Assembly Hall) अर्थात् मवदय गला (विभिन्न परिवाद के निवेदन पूर्व पुत्रारियों के निवास मवन, क्या याचवी के पुराश पीत्र, देव दर्शनार्थियों के विभाग-सालारी प्रया-जलागार, तथा र्यवदा के लिये भी प्राणाद सम्बद का प्रयोग उनित ही है। श्राववी का नाम श्रवपन के लिये मुस्त करना पुतारी सरमार है।

पुर निरंश (दें ) सैनक का ध्यासीय मारत राम्ये—इन कप्ययन का प्रवम मंथ )
में इमने देना प्रानीन भारत के समर रिकाम में मंदिरों ने मदान योग दिवा। मदिननगरी (Templo Cities) के निक्र म की कहानों में मंदिर की सन्ती जां उसकी
थ मिंक मिमा दिवा उद्यक्त को भी है साम दो नाम पंचादावियों की मुन्तियों दिवा स्वावायों कि सिन्त संदेश वर्ष किया स्वावायों कि सिन्त संदित निरंश के स्वावायों कि सिन्त मंदिर निरंश के स्वावायों के सिन्त मंदिर निरंश के सिन्त मंदिर निरंश के सिन्त मंदिर निरंश के सिन्त मंदिर कि स्वावायों के सिन्त मंदिर का सिन्त मंदिर कि स्वावायों के सिन्त मंदिर कि सिन्त मंदि

महिराजाको औ इन बाजीन परावम के मार्न में ही उनारः ऐते लोजकान उदय हुए हैं जिनके नाम भी उन्न देवन्यान के स्थितात हुए में मंदीवित हिमें गये। उदाहरणार्थ िष्णु ( श्रमा नारामण् ) के नाम पर निर्मु-पुर ( वगाल ) विष्णु-पुर ( वंजार ) विष्णु-प्रयाग ( अलहनन्दा तथा दुर्भ गगा का धंगम—हिमाद्रि ) विष्णु-पाञ्ची ( महात-प्रदेश का कंशोनरम् ) नारायण् पुर ( दे० प्रयुराण् — र प्रश्नि च पृतात्मा नारायण्युरं का कंशोनरम् ) नारायण् पुर ( दे० प्रयुराण् में संगीति ) श्रादि-ग्रादि प्रश्चित है । दगी प्रकार वेष्णु-त्नाद्भा—चन्द्र पृत्र श्रादि को लेकर निभिन्न तीर्थ नगरी मदिर-नगरी का उदय हुश्चा, की चक्रतीर्थ, प्रयुद्ध, प्रयापती श्रादि । निष्णु के विभिन्न श्रवतारा से भी अपने क्ष्मा एवं प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मरस्य-देश—श्राद्धिक खपुर ( मरस्यवतार ) दुर्मस्थान—श्राद्धिक स्वमर्थ् ( दृर्मारतार ) इ.रण् तेन श्राद्धिक सोर्स ( एटा स २० मील पर गंगावट पर पुष्यमदेश ) । इसी प्रकार रिविद्य वार, रागायतार, कृष्णायतार पर विभिन्न स्थानों के नामकरण हैं ।

रक्त्य (कार्तिकेय), गर्णेश, नग्म, इन्द्र (प्रथम शक) श्राम्म (श्रथमा हुवाशन) श्रादि देवों के नाम पर भी श्रानेक स्थान विख्यात हैं । कार्तिकेयपुर (श्रवामेशा) में इम परिचित ही हैं। स्कान्याश्रम का उत्तेष प्रश्नपुराण में श्राया है। वेनायक तीर्थ की अभिद्र भी कम नहीं है। काम रूप (मागवती कामास्था का पीठ---श्रामा) श्राक्त पीठ के महा माहास्य का देनदिन मीरन वद रहा है। शक्तनीर्थ, होताशन तीर्थ पुराणों म निर्दिष्ट हैं।

देशी तीर्ष के भूर पीठां का इस धेरेत कर ही जुन हैं। उनकी तालिका आगो इष्टब्य है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दें व्यवपुराष) शीनगर (जदेशीस ना आधुनिक यनपुर) श्रीतीर्ष (पुरी) गीरीन्त थें (दें व्यवपुराष) शीनगर (जदर्शीर) भगानीपुर (क्लक्रवा दा दिनख म ग तथा बोगगर जिला ना भी भगानीपुर) आदि देवें रणानों का सनेनमान उपाधि है। दाशी, मधुरा, अयेथ्या आदि सात पुरुष नगरियां का हम सकेत कर ही जुने हैं। पुनक्तेलें (अनमेर के निस्ट), प्राह्म तीर्थ एर पिथाचल - दुर्गा तीर्थ की भी बची महिंगा है।

श्चरतु, इन नामों के निर्देश वा श्रामित्राव, जैसा ऊपर रुवेत है कि बहुमरुक नगरी वा विवास, गाउन देवस्थानी, वर पूत श्राक्षमी एवं विभिन्न मगवद्यतारों के श्रीडाहेत्र से गम्पन्न हुया जो धालान्तर म प्रशिद्ध देव पीठी ने रूप में प्रख्यात हुये।

श्रस्त, वैष्णव, श्रेन, श्रास, ब्राहा, श्रीर, गाणुपस्य श्रादि प्रभिद्ध देव-गोठो, त्तेनां, तीधों का संकीतनमात्र क उपरस्त श्रव इस पृजा-सरस्यस से प्रमाचिन भारतीय स्थापस्य के स्मारक-निदर्शन विभिन्न मन्दिरी वी एक सरत समीता के उपरान्त इस अध्याय की समाप्त पर पूर्विटिका से उत्तरपीठिका की ब्रोर प्रस्थान करेंगे।

अवांग्रहों की इस द्विषया संकेशन प्रक्रिया (अर्थात् पुराणों एयं आगमों में संविति देवस्थल एवं स्थायस्य ने स्मारक निद्यंत देवादय) का बया मार्ग है—इस पर सवेत आवस्यक है। पुराणों में संवितित साना देव स्थारों, देव-भीजों, तीयों एवं होनों का देश की भीजीकित सीमा में निर्धारण करने की मारतीय-विवाग (Indology) ने कि कि मिरतीय स्वाय प्रथम कि है। परन्त अपनी बर्द्रास्थक है। प्राप्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान प्रयापित स्थान स्था

श्वात, जय तक यह श्रातुष्टमान श्रपूर्ण है तय तक श्राचाँ ग्रहों भी यह द्विषिण प्राण्या श्रमीत पुराण्याभिषादित एव स्थाप्य्य-निर्देश दोनों में सहारे इब लगम पर कुछ निरोप प्रकाश नहीं हाला जा वकता है। पुराण्य-विवादित श्राचां ग्रहों में साथ स्थाप्य-निर्देश हुँ , बीद, जैन तीनों है। चूंकि भ स्तीय प्रतिमा विज्ञान म बीद प्रतिमाश्चां एवं जैन प्रतिमाश्चां की भी एक महती देन है, खत, श्राचां ग्रह है के दिशाल मारत पूर्व जिन भी श्रीय स्थाप तो यह है कि दिशाल मारत पूर्व दिशाल हिन्दू गर्म में महत्तक से यौद्ध एवं जेन पर्म को प्राण्यामान महत्त्वित करना ही किया संगत है। भने ही यह श्राजा दूसरे एत नी कलम ही की न्याचार एक ही।

इस सम्मण में एक सम्य और है। पीराणिक धर्म में देन पृत्रा से सम्मण्यत जो मानीन स्थान खेकीर्तित हैं ये स्थापत्य में हि है निर्मेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। पीपाणिक एवं तानिक उपानना से मानीति देव पृत्रा का स्थापत्य पत्र को महा प्रमान पृत्र मण्य मानी है। स्थापत्य में को देवाला-निर्देश हम धान बरते हैं वे मन अधी रामाची से स्थानित है—विरोग हम्सणि से निर्मेश से स्थानित हैं का अधी मानति हम विरोग हमानी से सार्वी मानति स्थान स्थानित हमानित है वार्वा के सार्वी मानतिय स्थानत हमानित हमानित हमानित हमानित हमानित हमानित हमानित हो उता। स्थानित हमानित हमानित

किया है जिसनी श्रयतारणा यहीं श्रयसमय है । पाटक उसे वहीं पढ़े । यहीं पर सुबरूप से ही उसका उपोद्यात श्रमिमेत है ।

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे को पुराखों एवं आगमों की परम्परा में प्रसिद्ध हैं । पुराखों में सर्व-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैमिपारएय है जहाँ पर ⊏४ हजार भ्रापि मृति किसी समय रहते थे। इसे मिश्रित-चेत्र भी कहते हैं —सम्मवतः श्री, बैप्सुव एवं शास सभी मिक्त सम्प्रदायों के कारण इसकी यह राजा हुई । देवों की खरडों के नाम स भी संबोधित करने की प्राचीन प्रया है-काशी-खण्ड, केदार-खण्ड, नासिक-खण्ड, के नामा से हम परिचित ही हैं। क्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (ब्राझ-तीर्थ) श्रूकर-क्षेत्र (वैष्ण्य तीथ) का ऊपर संकेत हो चुका है। वाशी, प्रयाग, हरिद्वार, श्रयन्तिका, श्रयोध्या, मथुरा, काञ्ची, ( श्राधुनिक कड़ीवरम्) आदि तीयों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। चेत्रों, खरडो, तीयों के अतिरिक्त इन प्राचीन पुरुष-स्थानों को धाम श्रीर मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों धाम की तीर्थयाता का एक अत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदररीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम ) केदारनाथ ( केदारलयह ) द्वारकापुरी श्रीर जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है। ग्रादि शंकराचार्य ने दिनिवजय के उपरात सनातनधर्म के ग्राह्मण रहाण के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धामों पर स्थापना की थी। गया हिन्दुओं ग्रीर बौदों दोनों का ही प्रतिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्यन्धित विश्वकृट की बड़ी महिमा है। दिव्य भारतवर्ष का रामेश्वरम् श्रति प्राचीन तीर्थ है। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्तिकों में चिदम्बरम् की भी यहाँ के लोग गणना करते हैं। पौराणिक तीधों का यह निर्देश श्रत्यल्य है। श्रनेकानेक श्रन्य तीर्ध-संज्ञायें हैं जिनकी स्रोज द्यावश्यक है।

यह पहले ही धेरेत किया जा चुना है, तीर्थ ना तात्स्य जलाश्य है। अतः बहुसंख्यक जलतीयों का उदय प्राकृतिक जल-पाराश्री के तट पर अथना सङ्गम पर हुआ। मानस्तित्वर की वही महिना है। मङ्गोलरी, स्पिनित्य, हिर्द्धार, प्रयाग वाराखती सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकार जा सकते हैं। गंगा के समान नमंदा भी वही पुनीत नदी है। पायबी-कुपूट नामक स्थान से नमेरेश्वर नामक शिवलिङ दूर-दूर तक जीते हैं। नमेदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ आंकार-मान्याता के नाम से सभी परिचित हैं। हम यह भी संकेत कर चुके हैं, तीर्यों के प्राव्यान विवाद विवाद के प्रश्ला प्रस्ता के स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान प्रव्यावन व्यवस्था के प्रश्ला प्रस्ता के स्थान प्रव्यावन के स्थान प्रस्ता के प्रश्ला प्रयाप प्रस्ता के प्रश्ला पर्य विकाद के चित्र एकारत, निर्वन, प्राञ्चतिक सुपुमा एयं जलाशय से मानस्ता के प्रश्ला पर्य प्रस्ता के प्रश्ला प्रस्ता के प्रश्ला प्रस्ता के प्रश्ला प्रस्ता के स्थान स्

पीताबिक एवं श्रागमिक महातीमों के दो मुद्ध वर्ग—हादश-लिहों तथा ५१ शक्ति-पीठों का हमने अपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिकिहों की वालिका श्रद्भाय छठे में दी ना चुकी है। यहाँ पर शक्ति-पीठों की वालिका देना है। तन्त्र जूड़ामिल में शक्ति-पीठों की संख्या थायन है; 'रिग-चरित्र' में इक्याउन और देवी भागवत में एक है। श्राठ । 'कालिका-पुराण' में छन्नीत उप-पीठों का भी वर्ष में है श्रात. कौन थी संख्या दिशेष प्रामाखिक एवं परमरा में प्रचलित है.—निरसिट्य रूप से नहीं कहा जा सनती । इनमें श्राने के श्रात हैं। श्री भगवतीत्रवाद विद्व की हैं (दें करनाण प्यक्ति श्रात ) इस विषय पर स्त्य प्रस्त किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति पीठों वा निर्धारण कर एक मान-चित्र भी दिया है। श्रस्तु, श्रवसादि कम से इन ४० शक्ति पीठों का उल्लेख वहाँ न करके तक्ष्य-चुनालिख के ५२ पीठों एवं देवी-मागदत के ९०० द्योठों हो शालिकारों दी आती हैं। श्री भगवती विद्व की ता वीठ-मान-चित्र परिविष्ट में इस्टब्य हैं।

#### शक्तिन्पीठ

दल् प्रजापित के यज में िए। के खपमान से हम परिनित है है। पित की मिन्दा पुनना मससती रात्री के तिसे खरसह हो गया; खराव्य में यम-कुपड में क्ट्रकर प्राच्य त्वाह कर दिये। दिरा जी यह दुतान्त सुनतं हो पाय हो गये छीर चीरमझिद भैग्यों के गाय बहाँ जावर यस निर्भतं हो नहीं किया प्रजापति के प्राच्य ने लिखे और सती के सुनदेह को क्षेत्र पर रात चारों छोर अर्ट्ट-माम में नाचते हुए पूमने लगे। यह देश भगवान, विश्णु ने अपने चक्र से तिहा का अद्यादम पर सरवी में विभक्त हा किया किया निर्मा के सिर्म प्राच्य पर रात्र हों हो। यह देश भगवान, विश्णु ने अपने चक्र से तही का आक्षान्य कर हों हो। अद्यादम पर सरवी में विभाग कर हो। किया निर्मा कर हो। किया निर्मा कर हो। किया किया के सिर्म हो। इस्ते स्थानों का नाम शक्ति माम हो। क्षेत्र हो। इस्ते स्थानों का नाम शक्ति हो। स्थान है। विभाग के सिर्म यह स्थान है।

| स्थान             | बङ्ग तथा त्राभूपण       | शक्ति              | भैरव            |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>१</b> —हिंगुला | ब्रहास्य                | मोदवीशा            | भीमलोचन         |
| २शर्ररार          | वीनचतु                  | महिषमर्दिनी        | कोधीरा          |
| ३—सुगन्या         | ना सिका                 | गुनन्दा            | क्यम्य <b>क</b> |
| ४माश्मीर          | कगठदेश                  | गहामाया            | तिमन्ध्येश्वर   |
| ५ज्यालामुखी       | महाजिह्या               | निदिदा             | उन्मत्त भैरय    |
| ६ मलम्थर          | स्तन                    | <b>विधुरमालिनी</b> | भीपगा           |
| ७—गैचनाथ          | हृदय                    | जयदुगी             | वैद्यनाथ        |
| ६—नेपाल           | जानु                    | महामाया            | क्शली           |
| ६मानस             | दवि <b>यह</b> स्त       | दादायगी            | श्चमर           |
| १८अस्ल में निर    | ताचेत्र नामिदेश         | विमला              | जगद्राध         |
| ११—गरहकी          | गरहस्थल                 | गरहकी              | चम्रपाणि        |
| १२—यहुला          | यामगा <b>टु</b>         | यरुलादेवी          | मीरक            |
| १३ — उम्मविनी     | कुर्वर                  | भैगलच विद्वा       | क निलापर        |
| १४—श्रिपुरा       | दशिक्पाद                | त्रिपुरमुन्दगी     | निपुरेश         |
| १५चदत             | दक्षिण पाहु             | मंत्रानी           | चन्द्रशेत्रर    |
| १६ — धिरयोठा      | यामपाद                  | भागरी              | मैरदेश्वर       |
| १७ — रागगिरि      | योनिदेश                 | <b>क</b> भारत्या   | उमानन्द         |
| ₹⊏-ध्याम          | <b>र</b> शन् <b>त</b> ि | सिन्दा             | भव              |

| _                  |                            |                      |                         |
|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| ₹६—जयन्ती          | वामज्ञा                    | जयन्ती               | त्रमदीश्वर              |
| २०—युगाद्या        | दत्तिषागुप्ठ               | भूतधात्री            | चीरप्रसंदक              |
| २१— कालीपीठ        | ट सिग्पादागु लि            | वालिका               | नकुलीश                  |
| २२ — किरीट         | <b>क्रि</b> रीट            | निमला                | <b>अं</b> वर्त्त        |
| २३—वाराण्डी        | कर्णकुराइल                 | विशालाची म           |                         |
| २४ — कन्याश्रम     | 23                         | सर्वाग्री            | निमिप                   |
| २५ कुरुज्ञेत       | गुल्क                      | सावित्री             | स्थासु                  |
| २६ — मणि रन्ध      | दो मणिपन्ध                 | गायती                | सर्वानन्द               |
| <b>২৩ —</b> থীয়ীল | श्रीवा                     | महालच्मी             | शम्यरानन्द              |
| २८काञ्ची           | <b>ग्र</b> िथ              | देयगर्भा             | ££                      |
| २६कालमाधन          | नितम्य                     | काली                 | श्रसिताङ्ग              |
| ३०—शोखदेश          | नितम्यक                    | नर्मदा               | भद्रमेन                 |
| ३१ —रामगिरि        | श्चन्यस्तन                 | शिवानी               | चरडभैरव                 |
| ३२ - बृन्दावन      | ने रापात्रा<br>वे रापात्रा | उमा                  | भूतेश                   |
| <b>३३—</b> शुचि    | <b>ऊर्ध्वंदन्त</b>         | नारायणी              | सँद्वार                 |
| ₹४—पञ्चसागर        | श्चमोदन्त                  | यागही                | महारुद्र                |
| ३५—वरतोयातट        | तल्य                       | श्चर्या              | वामनभैरव                |
| ३६ —श्रीपर्वत      | द <b>ि</b> चणगुरुप         | श्रीमुन्दरी          | <b>सुन्दरानन्द</b> भैरव |
| ३७विभाप            | वामगुल्य                   | क्पालिनी             | सर्वानन्द               |
| ₹⊆—प्रभास          | उदर                        | चन्द्रभागा           | वकतुरङ                  |
| ३६-भैरवपर्वत       | <b>अर्घ्य</b> शेष          | श्चयन्ती             | लम्थकर्ण                |
| ४०जनस्थल           | दानोंचि3ुक                 | भ्रामरी              | <b>बि</b> ङ्गताच्       |
| ४१ सर्वंशैल        | वामगएड                     | राक्निनी             | वरधनाम                  |
| ४२गोदावरीतीर       | ग्रह                       | विश्वेशी             | दगडप। शि                |
| ¥३—रतावली          | दक्षिणस्करभ                | कुमारी               | शिव                     |
| ४४ —मिथिला         | वामस्कन्ध                  | <b>उ</b> मा          | <b>महोदर</b>            |
| ४५ – नलगरी         | नला                        | कालिकादेवी           | योगेश                   |
| ४६—कर्णाट          | कर्या                      | जयवुगर्र             | <b>स्र</b> भीरू         |
| ४७—वकेश्वर         | मन                         | महिपमर्दिनी          | वकनाथ                   |
| ¥⊏—यशोर            | पा शिपद्म                  | यशोरेश्वरी           | चएष्ठ                   |
| ४६ — ग्रह्हास      | द्योद्ध                    | <b>प्र</b> चरा       | विश्वेश                 |
| ५०—नन्दिपुर        | करङ्गर                     | नन्दिमी              | नन्दिकेश्वर             |
| ५१— लङा            | नृपुर                      | इन्द्रादी            | राज्मेश्वर              |
| विराट              | पादागुलि                   | श्रम्बिका            | श्रमृत्                 |
| मगघ                | दवियज्ञहा                  | मर्थानन्दकर <u>ी</u> | ब्योमनेश                |
| G62 3              |                            | र म ग्रीमिन कि       | रे चाले ₹ ।             |

टि॰--नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठों म परिगणित किये जाते हैं।

# देवी-मागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति-पीठों की तालिका---

| 441-11-1-           | देवता                | स्थान                                  | देवता                        |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| स्थान               | •                    | ३१—सहस्रात्                            | उत्पताची                     |
| १—वाराणधी           | विशालाची<br>         | ३६—हिरययाच                             | महोत्पला                     |
| २—नैमिपारयय         | लिङ्ग <b>धारि</b> णी | ३७ विपाशा                              | श्रमोधार्ची                  |
| ३प्रयाग             | ललिता                | ३७ — १५५२०<br>३८ — पुराड्बद्धन         | पाटला                        |
| y — गन्धमादन        | कामुकी               | र⊏—सुराहर्य<br>३६—सुराहर्य             | नारायग्री                    |
| <b>५—द्दिणमानस</b>  | कुमुदा               | २६—छनारन<br>४०—तिवड                    | <b>रुद्रमुन्दरी</b>          |
| ६—उत्तरमानस         | विश्वकामा            |                                        | िप्रला                       |
| ७ —गोमन्त           | गोमती                | ४१—१िपुल<br>४२ —मलयाचल                 | क्ल्याणी                     |
| <b>५—</b> मन्दर     | <b>कामचारि</b> णी    |                                        | एकवीस                        |
| ६—चैत्रस्य          | मदोत्कटा             | ४३ —सहाद्रि<br>४४ — इरिश्चन्द्र        | चिद्रका                      |
| १० — इस्तिनापुर     | जयन्ती               | ४४ — शरदेवन्त्र<br>                    | रमणी                         |
| ११—कान्यकुबन        | गीरी                 | ४५.—रामतीर्थ                           | मृगावती                      |
| १२ - मलय            | रम्भा                | ४६—यमुना<br>४७ —कोटितीर्थ              | कोटवी                        |
| १३एकाम              | कीर्तिमती            |                                        | सुग <b>न्धा</b>              |
| १४ निश्व            | विश्वेशवरी           | ४⊏—मधुवन<br>४६—मोदावरी                 | त्रिसंध्या                   |
| १५.—पु <b>च्क</b> र | पुस्हूता             | ४६—गदावस<br>५०—गङ्गाद्वार              | <b>र</b> तिशिया              |
| १६—येदार            | संमार्गदायिनी        | भू०—गङ्गाधार<br>भ्र⊶ शिवकुराड          | शुभानन्दा                    |
| १७—हिमवत्पृष्ठ      | मन्दा                | <i>११</i> — दिविकातट<br>पुर — देविकातट | नन्दिनी                      |
| १⊏—गोकर्ग           | भद्रकर्शिका          | पूर् — दायकातः<br>पूर् — द्वारावती     | द <del>ि</del> मणी           |
| १६स्थानेश्वर        | भवानी                | ५५ — श्रास्त्रका<br>५४ — शृन्दावन      | राधा                         |
| २०—रिवलक            | विल्यपति <b>का</b>   |                                        | देवकी                        |
| ২ং—ধাহীল            | माभवी                | ५५—मयुरा<br>५६ —याताल                  | परमेश्वरी                    |
| २२—भद्रेश्वर        | मद्रा                | र्ष —गताल<br>१७—चित्रक्ट               | सीवा                         |
| <b>२२</b> थराहरोत   | जया                  | १७—ापनक्≎<br>५⊏—निम्प                  | विष्यग्रसिनी<br>विष्यग्रसिनी |
| २४कमलालय            | कमला                 | प्ट—ारम्प<br>प्रह—करवीट                | महाजदमी                      |
| २५—हद्रकोटि         | स्द्रा <b>णी</b>     | ६०—विनायक                              | उमा <b>दे</b> वी             |
| २६—कालअर            | काली<br>महादेयी      | ६१—शैवनाय                              | श्रारोग्या<br>श्रारोग्या     |
| २७-शालपाम           | महादया<br>जन्मिया    | ६२—महानाल                              | महेश्वरी                     |
| २=—शिवलिङ           | कशस्या<br>कशिला      | ६३उध्य-तीय                             | ग्रमया                       |
| २६ महातिग           | कारण<br>मुक्कटेश्वरी | ६४—विध्यवर्गत                          | नितम्बा<br>नितम्बा           |
| ३०-मारोट            | <u>य</u> ुक्रद्रश्ल  | ६५भारहब्द                              | मायडवी                       |
| ३१—मापापुरी         | कुनारा<br>संसिताभिय  |                                        | म्याहा                       |
| ३२गन्तान            | सद्ग                 | ६०धगलरङ                                | प्रचरहा                      |
| ३३—गया              | रामला<br>विमला       | ६८ग्रमरहराटक                           | नविह <b>का</b>               |
| १४—पुरुपोत्तम       | *****                | 44 4-17172 b                           | 112071                       |
|                     |                      |                                        |                              |

ब्राह्य ! इत अरपल्य संनीतिन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानो नी महिमा वर्षे के एकमान प्रयोगन तो इसी तथ्य का उद्धायना है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहस्यी रामनी ना आत्मीन हुआ, निभिन्न पीती ना निर्माण हुआ, वहत्वराः मन्दिर बने, अनेरानिक विभ्रामालय यने, शतरा, कृप, तज्ञान, वानी और मरहप वने जिनसे इस देश के स्थापस्य के विपुत्त विकास एवं मोतुङ्ग उदयान की अत्वय निभि अनायास संपन्न हुदें। अब स्वल्य में देय पूजा से प्रभावित स्थापत्य निदर्शनों पर एक विहंगम दृष्टि के उपयान्त इस स्तम की यहाँ स्थापत करना प्राविजक है।

स्थापत्य-निदर्शनी की इस तीन वर्गी में वर्गाङ्गत बर सकते हैं :--(i) बार्ज्जण मन्दिर (ii) थीद---राप, विहार छीर चैत्य तथा (iii) जैन-मन्दिर ।

#### (i) ब्राह्मण मन्दिर

बाक्षण मन्दिरों को निम्नलिखित खाठ मण्डलों (groups) में विभाजित क्षिया जा यक्ता है.—र. उड़ीया, २. छुन्देलतवड, ३. मण्यमास्त ४. गुजरात-राजस्थान, ५. तामिलनाड, ६. कारमीर, ७. नेपाल, तथा ८ थेगाल विदार। (स) कोर्पार्क-सूर्यभिन्दर—कोर्पार्क एक देन है—इसे अर्क-देन अथवा पडा-हेन कहते हैं। निकट ही यंगाल को खाड़ी की उत्ताल तरहों से उपस्ख्यभूमि उद्देशित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आथ मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है।

#### २ चुन्देलबरड-मरहल

इस मण्डल के मुकुट मिख एजुराहों के मन्दिर हैं। एजुराहों महोवा से ३४ मीत दिव्या और इतरपुर से २७ मील पूर्व हैं। इलीसा-मन्दिर-गोठ के समान लजुराहों भी लई-धर्म-महिप्पुता ना एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैध्वस्वयमें, शैन घर्म, और जैन-धर्म ग्रादि विभिन्न मतों के अनुपायियों ने पूरों स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण क्रिये हैं। इससे यह विदित होता है लन्देल राजाग्रों ने से होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के धरित सराहनीय धार्मिक सहिप्पुता दिखायो। निर्नास लाल खड़ारहों गाँव (बो पहले एक बड़ा नगर या) पश निकट-रियत शिव सागर भीत के इत्यतता फ्लो हुए पाचीन समय में द्वस् मन्दिर ये जिनमे श्रव २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्मलिखत विशेष मन्दि हैं:—

१. चीसठ यागिनियों का मंदिर (६ वी २०)

्र चंडरिया (कन्दरीय) महादेव-यह सर्वश्रेष्ठ है-विशालकाय, प्रोत्तुङ्ग, सगहपादि-यक्त, वित्रादि (Soulptures) विन्यास मधिडत !

३, लदमण-मंदिर - निर्माणकला ग्रत्यन्त सुंदर ।

४. मतंगेश्वर महादेव । इस में यहे ही चमक्दार पत्थरों का प्रयाग हुआ है । मत्त्रि के सामने वाराह-मृति और प्रभ्वीमृति (जो अब व्यंतावशेष हैं ) है ।

प्र इनुमान का मंदिर।

इ. जबारि-मंदिर में चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति है।

 तूला-देव-मंदिर। इस नाम की परम्पर है— एकदा एक बागत इस मंदिर के मामने से निकली तत्वण यर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम दला-देव-मंदिर हो गया।

#### ३. सध्यभारत-मरहत

१. ग्वालियर का सास-यह का मंदिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव।

२. उदयपुर का उदयक्षर महाद्य । ३. ग्वालियर का तेली का मंदिर ।

v. चौसठ जोगिनियों का मंदिर।

#### ४. गुजरात-राजस्थान-मण्डल

सर्वक सन्तर्गत जोरपुर, मुटेः।, बमोदे स्रोर निढपुर वाहन के मन्दिरों की सचना है। विवतार कीर समुख्य (वार्नभाषा) के देय-ागर—Temple cities का मी रत्ती वर्त में नमायंश है। स्रोतिया (जोरपुर) में पूर्व मेदिन की मेदना १२ है। इस गरहत का वर्ष मौत्रद कादिवासक का सीमनाथ मेदिर है निक्की हाइदा ब्योगिर्लिंग्नमीडों में गम्ना की गयी है। बुखस मायीन मेदिर पुमती (बारस वहाहियों) का नवक्या मेदिर बहुत मीस्त्र है। तामिलनाइ-मर्डल

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीडों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, यादामी श्रीर पष्टडकन के मन्दिर, तश्रीर मा मन्दिर, तिस्वलूर के मन्दिर, श्रीरंगम ना रङ्गाप ना मंदिर चित्रम्बरम् का नटनयाज, रामेश्वरम् ना ज्योतिर्लिङ्ग, मतुग ना मीनाची - मुन्दरेश्वर मन्दिर, वेनुर ब्रीर पेस्ट के मन्दिर तथा जिजनगर ने मन्दिर खादि परिसंस्थात होते हैं।

दालिणास्य वास्तु-वैभव के श्रानुत निर्दर्शन इन मन्दिरों की निर्माण पद्धित में द्राविड रोली में मुग्तता है बिनानी भिंगतर समीद्रा लेलक के प्रामाद-साद्ध न द्रष्टण है। इन मन्दिरों में श्राम्न लिए में हिंदी के श्रीर द्रापिक है लिए में उनके विमान कहते हैं। विमान श्री प्रामाद के निर्माण के निर्माण कार्यक्र कार्यक कि में द्राविष्ठ रोली में उनको विमान कहते हैं। विमान श्री हिं में द्राण के वास्तु कैमस को देलकर नहीं कहा जा सकता है कि भारत की साहत्रिक गिराम के वे श्रामुख्य के विस्तु के श्रीर भारतीय पर्म की महती देन। ताजीर का विशालकाय वृहद्शियर मन्दिर को देराकर आश्चर्य होता है यह कैसे वना होगा। मनुरा के मीनाद्यी-मन्दिर के गोपूरों का हरूप अनुत् है श्रीर भारतीय पर्म की पिक्रमा—अर्थकारिका—अमनती (Oircumam bulatory passage की दिवस होते में, उनकी मन्दर कार्य क्षेत्र वास्तु की दिवस कि श्राह्म के मीदाली स्वाह की कि स्वाह की स्वाह क

मामलपुरम्—समुद्र के किनारे है और यहाँ पर पद्म पायडवों के स्थों (विमानाकृति मन्दिर ) के साथ-साथ जिम्ति, वराह स्त्रीर तुर्गा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग हैं—दीवं श्रीर लघु। प्रथम बड़ा काञ्चीवरम् श्रयंत् शिव-वाञ्ची श्रीर द्वितीय छोटा वाञ्चीवरम् श्रयंत् विष्णु-वाञ्ची व नाम से विश्वत है। शिव-काञ्ची में एकाग्नेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। कुरुमकोणुम का मन्दिर मी यहत परिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विदोग (विध्तु-ग्रवतार) या मन्दिर प्रैनाहर पत्थर से बना है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील को दूरी पर तारपुत्री स्थान पर दो अनुपम पर्यं कलायुर्व मन्दिर है।

मैसूर राज्य में क्षेताल राजाकों के समय के कविषय मन्दिर वर्ड ही मुन्दर हैं। सोमनाभपुर का प्रथम केशन मंदिर, ही।जेश्यर का मन्दिर, केदारेश्वर का मदिर निशेष प्रथिद हैं। बेल्र (दिल्या काशी) या जिल केशन मन्दिर वड़ा विशाल है।

कैलारा मन्दिर—राष्ट्रट शकाओं ने समय में यने हुए सुमिट संदिरों म श्लीस वे सुद्ध मन्दिर ऋति प्रसिद्ध हैं। इनमें येलारा वी व्यक्त वीर्ति से भरतीय स्थायन-अन्तरिज्ञ कांश्र भी चयल है।

#### काश्मीर-मण्डल

वार्रेत्व-प्रदेश होते के कारण काश्मीर के मन्दिर विशाल नहीं है श्रीर उन पर रथानीय प्राम ग्रह निर्माण-कला का भमार भी त्यष्ट है। काश्मीर वाल्तु कला का प्रतिनिधि- मन्दिर मार्तश्रह-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात वर्ध-मन्दिरों में एक है। वाशमीर ने मन्दिर अधिकाश तर्ध-मन्दिर हैं। श्रवनितपुर के मन्दिर भी मार्तश्रह मन्दिर के ही समयन हैं। शरुरावार्थ ना मन्दिर निशेष उल्लेतनीय हैं। काश्मीर के श्रमरागाथ तीर्थ के दर्शनार्थ मृतिवर्ष सहस्रा यानी संकटाकी हैं तंत्रीली पहानी पगडन्डियों से होतर इस परम धाम के प्रयुदर्शन का लाभ उठाते हैं।

#### नेपाल मण्डल

यहीं में मिदर चीन श्रीर जापान के पगोदाशा के सहय निर्मित है। मिदर भी नहीं पर इतनी भरमार है कि सम्भन्तः वास-ग्रं में अयो-ग्रं है श्रिषक हों। बीद-मिन्दरों (चैत्या एवं विद्वारा) भी भी यहीं प्रतुरता है। हिन्दू स्थापन्य में देव मिदर शिश्रं असे निवार है। श्रिप श्रीर भवानी ने मिदर विशेष दर्शनीय है। श्रीप ग्रीर भवानी ने मिदर विशेष दर्शनीय है। इसी प्रनार महादेव का मिदर, प्रच्या का मिदर ग्रादि श्रीनेत्र मिदर है। इस्था के निवार पर एउए। हो के नियान मिदरों का स्थाप प्रभाव है।

#### वंगाल विहार-मण्डल

द्रंत में इस मण्डल की वरुण कहानी यह है कि यहाँ के मुसलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के खबशेप तर नहीं छोडे। कन्तनगर (दीनाजपुर) का नी विमानों वाला मन्दिर विशेष प्रष्टिद है।

#### मधुग युन्दावन-मण्डल

मधुरा बृन्दावन में श्यपि बहुत से मन्दिर श्रवांचीन है, वरन्तु व्यतिपय प्राचीन मन्दिर भी है जिनकी बाह्यबला दर्शनीय ही नहीं शिलस्य भी है। इनमें गोरिन्द देवी, राधानलन, गावीनाय, सुरास्तिकार सथा मदन-मोहन विशेष उलेखनीय हैं।

## बौद्ध श्रनी गृह

ीदा में मन्दिर-निर्माण एवं देव मिनमा-विमाण थ्येतापृत खर्वाचीन है। ताधिर उपासना वा बीद स्थापस्य पर जो प्रभाग पढ़ा उनका निर्देश हम कर ही खाये हैं। यहाँ पर बीद-खर्बाएही में सर्ग-यिक तीन केन्द्र हैं — माधी, खनना खीर खीरझावाद हतीस।

साबी का बीद रूप बीडा ना अर्थायह ही है जहाँ वर असंख्य बीद आकर साति लाम करते हैं। स्वय एक प्रकार का बीडवर्म का प्रतीक है जिनमें शिक्ष मी प्रतिकृति निहित है। स्वय बीम तो मृत्यु का प्रतीकत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्दाण के उपलाण पर स्वय की यह मीमाना अर्थनत नहीं। अजनता के गुडा मेरियों में माना चैत्य और रिहार है। तो भीड़ों के उपापना यह और निकाम-भाग दोनों हो में । चैता श्रमी यह और विहार यथानाम निकाम-यह हैं । श्रीरङ्गायाद---इतीस में भी चैत्यों त्रीर विहास की भरमार है ।

# जैन-मन्दिर

श्रायू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में श्रीकृत किया जा सकता है। इन मन्दिरों के निर्माण में संतमरमर परधर का प्रयोग हुआ है। एक मन्दिर विमलक्षाह का बनवाया हुआ है और दूमर तेजधल तथा बस्तुवाल बन्धुओं का। इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापय-भवा रिस्थाल वका ही दर्शनीय है।

काठियाबाइ प्रान्त में पालीलाइ। राज्य में शृष्टुजय नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से भरी पड़ी है। जैनी लोगों का श्राब् के समान यह भी परम पायन तीर्थ-स्थान है। वाठिया- बाइ के निमनार पर्वत पर भी जैन-मन्दिरों के भरामर है। जैनों के इन मन्दिर-नमर्गे के श्रातिख्त श्रम्य बहुत से मन्दिर मी लब्ब शतिक्ष है जिनमें श्रादिनाथ का चीमुए मन्दिर (मारवाड) तथा मेसूर का जैन मन्दिर योग उल्लेखनीय है। श्रम्य जैन-मन्दिर-पिंठों में सुद्या, काठियालाइ (ज्ञामड) में गिराना, इजीग ने गुहा-मन्दिरों में इन्द्र-छमा श्रीर जनावाथ-छमा, एज्ञुराहों, देवमड श्रादि विशेष विश्वत हैं।

## भारत के गुद्दा-मन्दिर

भारतीय स्थायस के माचीन निवर्शनों में गुरा-मन्दिरों की बधी कीर्ति है। इनके निर्माण में प्राचीन भारत का इड़ीनियरिंग कीरल आज के सुत के लिये वर्धेया अनुकरणीय है। अजना और इकीरा के गुरा मन्दिर हमारे स्थायस्य मेंनव की पराकाश है तथा भारत के अध्यात्म के नरम विकास। यमराञ्चल इन गुरा-मन्दिर। को 'लयन' के नाम से युकारता है। मानवा के देव-पार्थवम के उपरान्त पुनर्सिलन की यह शुरुभूमि अस्यन्त उपलाज्ञिक (aymbolio) है।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में हतनी हर्दियत हुई कि समस्त देश में बारद सी गुहा-मन्दिर बने बिनमें नी सी बीद, दो सी जैन श्रीर सी हिन्तू हैं। धादामी, इसीग, प्रतिपेन्टा, श्रजनता, पमनार (राजपुताना), मन्दर (बागरा), मामल्लपुरम, कलुगुमलाई, नासिक, उदयगिरि, खुशार (पूना), करती, माज श्रादि विशेष उल्लेख्य हैं।

# प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

# चिषय-प्रवेश

इस अन्य की पूर्व-पीठिका के विगत दस प्रध्यायों में प्रतिमा-विशान की पृष्ठ-भूमि पुजा-परम्परा पर जो उपोद्धात प्रस्तुत किया गया, उतके विभिन्न विषये। की श्रवतारता से प्रतिमा विशान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोद्यात के सर्म का इस सली. भाँति मुखाकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमान्युजा की परम्परा का बिभिन्न दृष्टिकोसों से यह श्रीपोदयातिक विवेचन प्रतिमा-विशान के उस मनोरम एवं विस्तीस श्चिष्रान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा श्चपने दिव्यरूप के प्रकाश-पञ्च को नितरश करने में समर्थ हो सकेगी। किसी भी देव-प्रतिमा का प्रविमान्धीट एक ब्रानिवार्य होंग है। प्रतिमा-विशान और पूजा-परम्परा वे इसी अनिवार्य सम्बन्ध के मर्म को पूर्णरूप से पाउँको के सम्मत रखने के लिये वहें एंसेय में इस परम्परा का यह विहंगायलोकन इस मन्ध की सर्वप्रमुख विशेषता है । विभिन्न विद्वानी ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (Hindu leonography) पर मन्य तिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography के चार बृहदाकार प्रत्य इस विषय की सर्वप्रथम सागोपाम विवेचना है। ब्राज भी ये ब्रिविकृत एवं प्राथाणिक प्रन्य माने जाते हैं। परन्त राव महाक्ष्य मे नहीं प्रतिमा सम्बन्धी पौराशिक एवं सागमिक विपत्त देव-गायाको में स्थापत्य सन्दर्भों का सविस्तर संग्रह किया है वहाँ उन्होंने पुत्रा-यरम्परा के मौलिक आधार को उसी ज्ञानपण्डिक महत्ता मे नहीं निभा पाय। है । चौधरी बृन्दायन भट्टाचार्य का Indian Images क्षपते दम की निराली पुस्तक है। भटाचार्य भी ने इस विषय की संदिप्त समीता की है तथा उराका समन्यय प्रतिमा-स्थापस्य पर भी प्रतिपादित किया है । परन्त सहाजार्थ जी की इस कृति में प्रस्तत्व में सम्यन्धित सिवकी, मदाओं एवं अन्यान्य स्थापस्य स्मारक-विदर्शनी की विवेचना के ग्रभाव से वह भी एक प्रकार से सागोपाग विवेचन से विश्वत रह गया। हार जितेन्द्रनाथ बैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विज्ञान के इस श्रीपोत्पातिक विवेचन के इस शक पर प्रकाश डालते का प्रथम श्रेय है। परन्तु टा॰ नैनर्जी के इस विवेचन में ऐतिहासिक तस्य की ही प्रमालता है। धार्मिक एवं सार्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा का निरूपण उनके भी प्रत्य में न होने से लेखक की दिष्ट में यह श्रप्रणाता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रवल प्रेरमा से कि प्रयोज्य अतिमा-चिशान के प्रयोजन पुजा-परम्परा पर एक सागीपाम स्तल उपोद्यास प्रतिमानिकान के अभे लिइ प्रासाद की पाताल-व्यापिनी प्रयम शिला-क्षाधार-जिला का निर्माण कर रावे -- लेग्नक ने इस प्रन्थ के वियेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोत्यात के लिये श्रापाततः इतना लागा विस्तार किया जो वास्तव में श्राति संक्षिप्त है।

ऋस्तु, श्रव प्रतिमा-निवेश की कलास्मक विवेचना करना है। प्रतिमा विशान शास्त्र एने कला दोनो है। ख्रतः सर्वप्रथम इस श्राने के श्रप्याय में प्रतिमा-निर्माण-वरम्पा पर सारनीय (झर्यात् प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले विभिन्न प्रध्य पुराण, आगम, सिल्य शास्त खादि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-केन्द्रों में विकिशत विभिन्न रोलियों एवं प्रकल्पत बहुकि मूर्तियों) दोनों हिन्द्रयों से विवेचन करेंगे। पुन: इस प्रविचेचन से प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-स्पप्त के नाना घटकों से प्राप्तु क्यतिमा-निर्माण-स्पप्त के नाना घटकों से प्राप्तु क्यतिमा-निर्माण की विभिन्न प्रस्ता होता के किता प्रमाण कर किता प्रमाण पढ़ा हो विभिन्न प्रस्ता को स्वाप्त के स्वत्य प्राप्त के स्वत्य का केता प्रमाण पढ़ा हो स्वक्त इस मूल्याइन कर सर्वेग।

भारत का प्रतिमा-विश्वान भारतीय वास्तु-या छ का एक प्रोण्डवल शंग है। श्रतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण का यहाँ की बास्तुकला से बदैव प्रमावित रहीं। इसके श्रतिसित कृषिक प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपावना रहा अतएव विविध उपावना-प्रवासों में से स्तिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोज वाकित्वत एवं शीविष्णपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोग वाकित्वत रहा संत्रा स्वाचा में प्राप्त समी भौतिक द्रव्य एवं धातुर्य तथा रज-जत जैसे मृतिका, कान्त्र, चन्दन, पावाण, लीह, सीतका, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य श्रादि रक्ष भी परिविध्यत किये वा इस हिस्स से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्याम एवं विश्वज्ञा कला— Iconoplastic Art of India—स्तार के स्थापत्म में एक श्रदितीय रथान रखती है। यूनान और रोम झादि योरीपीय देशों में जहीं पर हक्ष कला का सुन्दर विश्वात पाया गया है यहाँ केवल पायाण का ही प्रचल प्रयोग हुआ है। श्रतएय वहाँ की कला में पिषय द्रव्योग्ती यह बहुद्वपती विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ वी बरेख विभूतिहै। 'प्रतिमान्द्रव्य' नामक आगे के श्रष्ट्याय ने हर विषय की सर्विस्तर समीण की गयी है।

आगे के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित भारतीय 'प्रतिमा-विशान' के अन्य आवारपूर्व विद्यान्त (Canons) जैते प्रतिमा-मान-विशान (Lonometry) प्रतिमा-विषान (Lonometry) प्रतिमा-विषान (Lonometry) प्रतिमा-विषान (Lonometry) प्रयोग प्रतिमा-विषान (Lonometry) में तमः वृद्ध अधिक के अगिवान के विभिन्न मान एवं भाव-दश्य (Standards of measuroments) के वाथ-वाध प्रतिमा-पूर्वा के विले हम देशे में ने भूगा-विन्याव-कला (Decorative Art) जा प्रगल्भामकर्थ देखने को मिलता है, उनके हो प्रतिमा स्थापत्य (Sculpturo) में जो विलास देशने को मिलता है उसके हो प्रयान-वर्ष्याव-क्ष्या अग्रियों में किता है उसके हो प्रयान व्यवस्य है—एक गाव-विषय अर्थान दिवस एवं दृद्ध आस्पन्यत्य अर्थान दिवस एवं दृद्ध आस्पन्यत्यत्य अर्थान दिवस एवं दृद्ध आस्पन्यत्य प्रयान वर्ष्या के मान को म समान्ते वाले कतियय समीवकी ने हव विषय में यही आग्रत्य पात्वा है हैं। हो स्वर्ध की हैं । हा अप्यन्यत्य की हो हैं । इसका कारण उनका प्रतिमा-विमाण-प्रयोजन का जानामाव दी हैं। इसका कारण उनका प्रतिमा-विमाण-प्रयोजन का जानामाव दी हैं। अप्यन्यत्यत्विषय की आमा के दर्शन हम मारतीय प्रतिमाओं मी निविध्व प्रदाशों का क्या म में हैं ह सका प्रयोजन क्या हैं। इसका अप्योजन क्या हैं। इसका अप्योजन क्या से अपन्यत्व की विभाग में पात्र कि प्रदाशों के प्रतान विभाग में पात्र की मिलता विभाग में पात्र की प्रतान का स्वर्ध की विभाग में पात्र की मिलता विभाग में पात्र की स्वर्ध में कालकारका भीन सा उद्देश है। इस समी प्रश्नों के की दृद्ध का साम की के सुद्ध का में कालकारका भीन सा उद्देश है। इस समी प्रश्नों के की दृद्ध का साम की के सुद्ध का में में स्वर्ध की स्वर्ध का भीन सा उद्देश है। इस समी प्रश्नों के में सुद्ध का साम की की सुद्ध की स्वर्ध की स

भारतीय कला यान्त्रिक ऋर्यात् शयोगिक एवं मनोरम ऋर्यात रसास्वाद कराने बाली-Mechanical and fine-दोनों ही है। वात्स्यायन के काम शास्त मे सुचित एवं उसके प्रसिद्ध शिकाकार के द्वारा प्रोट्रियन परम्परा-प्रसिद्ध चौसड क्लाओं (दे॰ लेखक का भारतीय त्रास्तु शास्त्र-वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में यास्त्रकला भी एक क्ला है। परन्त कालान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं आधिराज्य में प्राय सभी प्रमुख कलायें अपने स्वाधीन अस्तित्व हो नो बैडीं। ययन-निर्माण कला, प्रासाद-रचना. पुरुनिवेश. प्रतिमानिवेश. चित्र-कला एवं यंत्र-कला---भारतीय क्ला के व्यापक कतेवर के ये ही पर्टम हैं। इन कलाशों में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माश कला का ही एक श्रंग है) के मर्म का उद्यादन करते हुए विष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला. विना नाट्य श्रीर संगीत-इन दो क्लाश्रो के मर्भ को पूरी तरह समने, प्रस्फुटित नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्रापा रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लोक्तरानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर माना है। प्रतिमा-कला (Iconography) एवं वित्रहला ( Painting ) के प्रविदेचन म समराङ्गण-पत्रधार वास्त-शास्त्र (जिनके श्रध्यम एवं श्रनुसंधान पर ही श्राधारित लेपक की भारतीय वास्त शास्त्रीय समीत्ता के ये पाची प्रत्य हैं – दें प्राकृ कथन ) मे एक अन्याय 'रस दृष्टि' के नाम से लिखा गया है। श्रव. यह श्रध्याय विष्णु-धर्मीत्तर में संनेतित प्रतिमा-कता की रमारिमका प्रवृत्ति का ही प्रील्लास है। प्रतिमा-निर्माण में रसान्भृति का यह संयोग ममराइस की श्रवनी विशेष देन है। इस विषय की सविस्तर समीता शागे वे 'प्रतिमा विधान में स्सर्हा? नामक श्राप्याय म द्रप्रव्य हैं।

प्रतिमा का शाध्यात्मिक श्रधवा धार्मिक—उपावनात्मक श्रधवा उपवादात्मक प्रयोजन पूजान्त-पत्मच एवं उसकी देव है । परंतृ प्रविमा का स्थापनात्मक श्रधवा स्थापनात्मक प्रयोजन प्रयोजन प्रताद्मा (स्थित्स) में मिला है । परंतृ प्रावाद एवं प्रतिमा का बढ़ी समस्य है जो शर्रोर क्षेद्रेर प्राव्य का है । विना प्रतिमा होवाद निर्माण है । यदादि सम्पकालीन विचारधार के श्राद्ध प्राप्त पाद स्थापना प्रतिमा है—प्राव्य ति में मिलाक प्रतिमा है—प्राव्य ति में मिलाक प्रतिमा है —प्राव्य स्थापन वह श्रव्य है । हिन्दू प्राव्य की रचना-प्रदित्त में प्रावाद की द्याना-प्रदित्त में प्रावाद की विकास को श्रेष्ठ के साम लाभ त्या श्री में प्रतिमा-प्रतिको वा हो प्रावाद की द्याना-प्रति में प्रावाद की विकास को विकास को लिए के साम लाभ त्या है । प्रताद की विकास को विकास को लिए के प्रावाद की विकास को विकास को लिए के प्रावाद की विकास की व

वास्तव में प्रासादों—मन्दिरों की विरचना का एकमात्र उद्देश्य उनमें वेष मिता की प्रतिक्षा है। खतः प्रासाद एवं मिता के दल विनिष्ठ चरुक्य एवं उदकी वास्तुराष्ट्रीय विमिन्न परम्पाणी तथा प्रतिका का उद्धान विचन अववश्यक ही है। इसी हेतु प्राचाद एये प्रतिमा नामक एक अप्यान में मालादों में प्रतिमा-निवेदा एवं प्रतिमा-पतिक्षा के मौतिल तत्वों वा निरूपण विचा गया है।

प्रतिमा-पारत्र के उत्युवत इन विभिन्न विषयों ही हमीदा एक प्रकार है प्रतिमा-लवुण (बी प्रतिमा विज्ञान Iconography का परवोधजीव्य विषय है) के श्रीपेट्षातिक विषय हैं। प्रचान विषय तो इतिमा-सत्तवण है। खतः 'प्रतिमा-सत्तवण' पर तीत ऋष्णावी श्री

श्रवतारणा की गयी है--नामण, यौद्ध एवं जैन । नाहाण प्रतिमा-लज्ञण में निमर्ति, नाहा, बैष्णव, शैव, सीर, गारापस्य, एवं शास्त प्रतिमात्रा के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं स्थापत्य मे निर्दिश्ट नाना प्रतिमार्थ्यों के लज्जुण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि यदापि यह प्रत्य भी 'समराज्ञण' के भेरे श्रध्ययन की पत्र-पुरिवता मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराङ्गण के प्रतिमा-लवास मे ही विशेष प्रम बित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पर्णता के लिये एतद्विपयिगा। अन्य प्रन्थों की सामग्री का भी पर्ल प्रयोग किया गया है। वात यह है कि 'समराइया' का प्रतिमा विवेचन ऋषेबाहत न्यून ही नहीं श्रपूर्ण भी है। प्राप्ताद रचना, भरन कला .यंत्र-कला, तथा चित्रकला श्रादि पर जो इसकी प्रगल्मता है अपना वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लवना में नहीं। यह अवश्य है जैसा पूर्व ही सकेत किया जा चुना है कि इसकी अपनी कतिपय नवीन उद्भावनायें हैं (दे० 'रस्टिन्टि') जिससे इसका यह भी ग्रंग काफी महत्त्रपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्कण में सर्वशिक्षड ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द ग्राटि देव-प्रतिमार्थे तथा कौशिकी एवं श्री स्नादि देनी-प्रतिमार्थे ही प्रमुख हैं। गन्धर्य राज्ञस, पिशाच, नित्राधरा के प्रतिमा-तज्ञाण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं। श्रीद एवं जैन प्रतिमाश्रों ने लक्कणों का कर्मण ग्रामाय है। इस दृष्टि से 'मानसार' का प्रतिमा लक्कण निशेष पुष्ट एवं व्यापक है। आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर एक विद्वंगावलोकन' नाम रु श्रद्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ब्यान दिया गया है, श्रतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना श्राभिवेत है कि जो प्रतिमा-लक्तण समराङ्गण में श्रवाप्य हैं उनकी

पुर्ति श्रन्य ग्रन्थों से भी गयी है।

# प्रतिमा-निर्माख-परम्परा

( एक विद्यम दृष्टि )

#### शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैवा कि लेलक के 'भारतीय यास्तु शास्त्र'—बास्तु विद्या एयें पुर-निर्मेश ( दे- प्रथम पदल झ० ७ स्वपति एनं स्थावस्य) में विद्यतर प्रतिपारित है कि यह वास्न-शास्त्र ( स्थावस्य-शास्त्र ) का ही एक झंग है। खतः वास्तु-शास्त्र भे तिवादक मण्य एवं आचार्य हैं। वास्तु-शास्त्र भे मित्र पत्र आचार्य हैं। वास्तु-शास्त्र भे मित्र पत्र प्रयो आचार्य हैं। वास्तु-शास्त्र मण्य एवं आचार्य प्रतिपाद पिष्य मालाद-लेल ख्रम्या निमान-लव्छ है। खतः शास्त्रीय मण्यो का प्रया निमान-लव्छ है। खतः मालादाँ ( उत्तरी ख्रयन नागर गैती में निर्मित मन्दिर ) एवं विमानों ( दक्षिणी ख्रयचा ब्राविद शैती में निर्मित मन्दिर ) के निवेचन में उनमें प्रतिप्राप्त देव प्रतिमा का प्रविचेचन स्वामायिक ही है। गिमित झावारों का इस दिशा में प्रय-पूपक् रूप में वास्तुक्ता (Architecture) तथा प्रस्तुक्ता (Sculpture) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाचिक श्रामित्रिकेश दिनाई पक्ता है।

प्रतिमा निर्माण परम्पा को हम कारतीय घाठ के वाच मनुग खोत हैं—डनका उद्गम एक हो महागीन से हुन्ना श्रमवा वे पृषक् पृषक् स्वापीन सीन हैं—इस पर श्रमित्य रहि से नहीं कहा अकता। हो श्रामे की समीदा से हम पर कुछ मक्षा श्रम्य पहुंगा।

प्रतिमानिर्माय-स्परम्या के जिन पांच खोतों हा ऊपर छंपेत किया गया है उनक्को पुराय, ज्ञागम, सन्त्र, शित्रवशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम ने इम मंत्रीदित कर एक्ते हैं। इसके प्रयम कि इस इन सब पर श्रलग-प्रतम से इस विषय की श्रवतारया करें एक दो तक्यों का निर्देश श्रावश्यक है। (Devotional or religious architecture) की प्रमुप्तता हो नहीं उसी की प्रकान कता है। परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मन्यु-काल में प्रामाद-स्वना का एक स्वर्णमुन प्रामुन्तेत हुआ विसर्पे युवस्य मान्युन्तेत कियाने, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, तीर्थ-स्थानी, त्रामान्युने, पुक्तिरिणियों एपं तक्षणों का निर्माण हुआ। मन्युनानीय इन बाल्य बैमन के उद्य (Architectural upsurge) का अव्यक्त क्ष्मान प्रतिमानिर्माण (Sculpture) पर भी पत्र। इन दृष्टि से भारत की वास्तुकला (architecture) का निकास एवं उनकी कृति सारत की प्रत्यक्त (Sculpture) की अन्योग्यापेदन ही नहीं समझलिक भी हैं। इस आधारपुत तथ्य के हृदयहान करने पर ही हम प्रतिमानिर्माण-वर्ष्यण के मूलाधारों की एकासमस्ता का मूल्याहन कर एकते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संवेत किया गया है उनके संबन्ध में एक सामान्य दूमरा तथ्य यह है कि इन सभी खोतों को दो ब्यापक बगों में बर्गीकृत किया जा सकता है---बास्तु-शास्त्रीय तथा छ-ास्तुशास्त्रीय । प्रथम से बास्तुशास्त्र के उन स्वाचीन प्रन्यों से ताल्यये है जिनमें विश्यकर्मीय शिल्प (या विश्यकर्म-वास्तुशास्त्र) मयमत, मानसार, समराङ्गस्य-सूत्रधार ग्रादि यास्तु-विद्या के नाना प्रन्थें (दे लेखक का भाव वा शा॰) का परिरायन है। ब्र बास्त-शास्त्रीय प्रत्यों में पुरायों, ब्रागमों, तन्त्री के साथ साथ बिमिन्न उन प्रत्यों का समाचेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पदति, मन्दिर-प्रतिष्ठा श्रादि से है। ज्योतिष के प्रत्य तो श्रर्थ-नास्त्रशास्त्रीय (Semi-architectural treatises) कहे जा सकते हैं। ज्योतिपाचार्य वराहमिहिर की बृहरतंहिता के महत्व का आगे इम मूल्पाइन करेंगे। इन सोतों में वैदिक वाष्म्य ( सहिता, बाझण, सूत-य-य ब्रादि ) का सकीतेन नहीं विया गया है-इसका वया रहस्य है १ वैसे तो वास्त-विद्या के जन्म, निकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-प्रन्थों को दिया गया है (दे० भा० वा० शा०) श्रीर वास्तुविद्या के प्राचीन श्राचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं। वास्तु-विद्या की दो महाराह्माओं के मूल प्रवर्गक विश्वकर्मा एवं मय वैदिक-कालीन ही हैं। श्रंशुमद्भेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रश्तेता काश्यप श्रीर द्वागस्य भी वैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। श्रतः यह निष्कर्ष ग्रसगत न होगा कि पोराशिक बास्तु निद्या का मूलाधार वैदिक बास्तु-विद्या है। परम्तु वैदिक्त वास्तु-विया (विशेषकर सुराकातीन वास्तु-विया का विशेषकर वैदिरवना (को पूजान्यास्तु त्रपाँद प्रावाद-निर्माण की जननी है) ही प्रतिपाय विषय या तथा उब माल की प्रतिमा करन-परम्परा एक प्रकार से श्रनार्थ-वस्था थी श्रतएव प्रतिमासापेदव पौराखिक देवोपासना के उदय में जहां वैदिक मूलाधार स्पष्ट था वहाँ ग्रानायों की-इस देश के मूल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराखों का देवबाद वैदिक प्रवार का ही विकृष्मण है। पुराणों की देवस्पोद्भावना (प्रधान Iconology को प्रतिमान्तत्व Iconography की जननी है) का मुलाधार येदिक ऋचावें ही है। परन्तु प्रतिमान्त्रजा (जो खनामों की प्रतीकोषासना के गर्भ से उदित हुई ) विशुद्ध विदेक संस्था नहीं थी, ग्रतएव इसने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन स्रोतों में वैदिक वाडमय का उल्लेख नहीं किया।

श्चन प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपार संकेत रिया गया है कि घास्त-विद्या की शास्त्रीय-परम्परा ( जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिलित है ) के उद्मायक ग्राचार्यों में वैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है-उसका क्या रहस्य है ! मत्त्यपुराण, बृहत्तंहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक द्याचार्यों की एक महती संख्या है । दे० मा० या॰ शा॰ ) जिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्म, बृहस्पति, श्रमस्त्य, स्वष्टा, काश्यप, भग, पराशर ब्रादि वैदिक कालीन ही नहीं वैदिक वाड्मय के विधाता भी हैं। बास्त-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ बहरतंहिता में 'प्रतिमालक्तण' के श्रवसर, ( दे० ११० पाँ ) बराइमिहिर ने नम्नजित तथा वशिष्ठ के तद्विपयक पूर्वाचार्यस्य पर संकेत किया है। नम्नजित के चित्रलक्षण एवं प्रतिमान्तवण नामक दो प्रन्यों के प्रामायय पर किमी को सन्देह नहीं। बृह्त्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पत्त का प्रामास्य ( दे० श्लो० १७वाँ, ग्र० ५७वाँ ) ही पर्याप्त है। वशिष्ठ का ग्रन्थ श्रमाप्य है। काश्यप के शिन्पशास्त (श्रंशमद्रमेद) तथा श्रमस्त्य के सक्ताधिकार से इम परिचित्त ही हैं। श्रतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्जवित हो ज़की थो कि नहीं १ वहत सम्भव है यास्त-विद्या की श्रम्य विद्यार्थी के समवत्त प्रतिष्ठार्थ ही इन श्रतीत महापुरुपों की परि-कल्पना की गयी हो । श्रद्धारह ब्यानी की परम्परा से हम परिचित हैं । वैदिक श्रनाश्रों की संकलना की तो बात हो। क्या श्रष्टादश पराणी एवं विशालकाय महाभारत के रचयिता ध्यास की जैसी परम्परा है, सम्भव है यैनी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु-ग्राचायों की हो। इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष श्रवश्य निक्लता है कि जिस प्रकार से प्रनिमा-पूजा एक श्रुति प्राचीन परम्परा है यह वैदिश्याल में भी विद्यमान थी ( दे॰ पू॰ पी॰ ) उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी श्रति पुरातन परम्परा है। मापा श्रीर ब्याकरण का अन्योत्यापेती जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है।

श्रस्तु, इत श्रीपाद्यातिक सकेत के श्रनस्तर श्रम प्रतिमानिर्माण्-परम्पत ही दोनी भागशी-भागतिश वर्षे स्थापस्यातमञ्जूषी ममीता का श्रयसर श्राता है।

#### शास्त्रीय

पुराख-पुराखों के शिल्पशा-स्त्रीय विवरणों वर इसने अपने मारतीय बाह्य-शास्त्र में कुछ चर्चा की हैं। यहाँ वर रिस्तार मन से पुराखी की पुराल गामग्री वा दिग्दर्शनमात अमीट है। प्राख: पुराखों के पाइत-अवनां की दी विभागों में बाश जा शक्ता है—भयन-कृता वाम मुर्ति-कता। प्रथम में देर-मान और जनस्म-मान्य-दोनों के साथ गाय जनावास—पुर, नाम, तुम, मुर्ग झादि वा भी पिनिक्शान होता है। यहाँ पर इस गामग्री के दितीय विवस्त स्थान होती है। यहाँ पर इस गामग्री के दितीय विवस्तान होता है। यहाँ पर इस गामग्री के दितीय विवस्तान स्थान होता है। यहाँ पर इस गामग्री के दितीय

धेने तो प्रायः सभी पुराण्यं। में देन-प्रतिमा-नृतन एवं देव-प्रतिमा-निर्माण पर प्रंपुर निरंश प्राप्त दोने हें परना सत्त्व, श्रान, हरूद, गहह, तिद्ध, मिष्प एवं निर्मु (विजेन कर 'रिप्पु-पर्मोक्तर')—पुनाण फिल्ट उल्लेपनीय है। हममें मत्त्व प्राप्ति एवं विष्पु-पर्मोक्तर की कुछ मिस्त्वर चर्या झावहरक है।

भरम्यपुराण-इस पुराख में यास्तु-शास्त पर बढ़ाही महत्त्वपूरण प्रविवेचन है। श्रारिन की श्रोपेद्धा मत्स्य श्राधिक प्राचीन माना जाता है। श्रतः इस पुराण की एतद्विपक सामग्री स मृति निशान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पहला है। निश्न लिखिल १० श्रध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है :--

| संक | विषय                       | 刻0     | सं० | विषय              | খ্য৹   |
|-----|----------------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| *   | देवाचीनुकीर्तन-प्रमाण-     |        | Ę   | लिङ्ग-लच्यम्      | २६३ या |
|     | कथनम्                      | २५२ वा |     |                   |        |
| ₹   | प्रतिमालव्खम्              | २५६ ,, | ৬   | कुषडादि-प्रमाणम्  | २६४ "  |
| ą   | श्चर्धनारीश्वरादि-प्रतिमा- |        | 4   | श्रिधियासन विधि:  | २६५ ,, |
|     | स्व हपकथनम्                | २६० "  |     |                   |        |
| ٧   | प्रभाकरादि-प्रतिमः-कथनम्   | २६१,,  | ٤   | प्रतिप्ठा-प्रयोगः | २६६ "  |
| ų   | मो डिका-कथनम्              | २६२ "  | 20  | देवता मानम्       | २६७ ,, |

मस्य-पुराश की निशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है । प्रतिमा-द्रव्य एवं मितमा लज्ञाण तो स्थापस्यानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस वात की है। कि शेरी-प्रतिमाश्रों में लिझ-मूर्तियों के श्रतिरिक्त श्रागम प्रतिख-लिझोद मव-मूर्तियों एवं शिव की पुरुष-प्रतिमात्रों (दे० २६० वा श्रध्याय ) में श्रधनारीश्वरादि-प्रतिमाश्रों पर भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिव-नारायण, गरुड, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गर्गेश, कात्यायनी, महिपासुरमदिनी, इन्द्र श्रीर इन्द्राखी की प्रतिमाश्रों का भी वर्णन है। प्रतिमा-मान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-रल्पना में विभिन्न ताल मान (Standards of measurements) प्रतिपादित है जो इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है।

कारिजनारामा ----एराओं में खरित का मूर्ति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है । किल्पशास्त्र पर इसके

|    | विषय                     | 刻。     | सं० | विषय                       | श्र         |
|----|--------------------------|--------|-----|----------------------------|-------------|
| ŧ  | प्रासाद-देवता-स्थापन     | ४३ वो  | 5   | चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा० | પર,         |
| २  | यामुदेव-प्रतिमा          | ¥¥ "   | ٤   | लिङ्ग प्रतिमा-लद्मण        | ¥₹,         |
| ą  | विशिद्ध हा-जन्मण         | Y¥. ,, | १०  | <b>लिङ्गमानादिय थन</b>     | <b>५४</b> , |
| ď  | शालग्रामादि-मुर्ति-लद्यय | ¥Ę ",  | ? ? | पिरिडका-लज्ञ कथन           | યુપ્ર ,     |
| ¥. | मस्यादि-दशावतार कथन      | ΥE ,,  | १२  | वासुदेवा दि-प्रतिष्ठा-विधि | Ę0,         |
| Ę  | देवी प्रतिमा-लच्य        | 4.0 yy | १३  | लच्मी-प्रतिष्ठा-विश्वि     | ĘΫ,         |
| ٠  | सूर्वंदि-प्रशिमा-न च ग   | ५१ वा  |     |                            |             |

अनि-पुराण के अध्यायों की इस तालिका ने स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा सामग्री कितनी ब्यापक एव समृद्ध है। प्रायः सभी पृत्य देवों एवं देवियों की प्रतिमाश्चां का वर्षन है। सुर्ये की प्रतिमाश्चां, विष्णु के यगह, तुर्मे आदि दशावतार मूर्तियों के अतिरिक्त बासुदेव आदि वैष्णुबी मूर्तियों पर भी प्रविवेचन है। शासमाम मूर्तियों पर इतना स्विस्तर प्रतिपादन अप्यत बुर्लम है।

रोंनी प्रतिमाओं में लिद्व-मूर्तियों ना जो रुम्द्र वर्षान प्राप्त है यह भी श्रवमें इंग का निराला है। इन राम्की सविस्तर यथारपान (दे॰ प्रतिमा लात्य) समीदा की लावेगी। प्रतिमा-लाव्य (Iconography) के श्रांतिषक प्रतिमा-द्रम्य (Iconophastic art) पर भी इन द्रारण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे॰ ४३ वा श्र॰)। लालामानिर-लाल्य (४६) नामक श्रप्त्याय में लगमग २५ प्रदार के सालपानों का वर्णन है जो वेष्ण्य-प्रतिमा-लाल्य में मेलीयाय है। इसी प्रकार लिद्वादिलाल्य (५३ वें) में लगमग २० प्रकार के लिखों का वर्णन है जिनकी चर्चा लिद्वालल्य में श्रामीध्ट है।

विद्यानुःधर्मोत्तर—मस्य एवं ग्राग्नि के श्रानन्तर विष्यु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशान गर्वाधिक समुद्र एव धर्मूणं है। विष्यु-पुत्तरण का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विशान-शस्त्र के प्राचीन प्रत्यों में श्रायन्त प्रतिश्चित स्थान रहता है।

प्रतिमा-निर्माण-रला के साथ साथ इत्तरा चिन-स्ला पर प्रविचेचन तो प्राचीन प्ररास्ता स इद्वितिष है। बारत-पारतीय एर्ग व्यास्त-रारतीय दोना प्रसार के बारत मन्यों से चिन्न-कता पर विचेचन करने याले इने गिने ग्रन्थ है। दिग्यु भवींचर, नगनिक्ष का चिन्न करने की प्राचीन विभूति के बाद समग्र हुए को ही चिन्न कता पर सविस्त विचेचन करने का क्षेत्र है। चिन्न कना यगि प्रतिमा निकान का ही एक द्यंग है, रिमिस इत्यक्त मूर्तियों में चित्रजा मूर्तियों का परिसंद्यान क्षेत्र हुका है तथानि हमने देने अपने वास्तु-प्रास्त्रीय अप्यवन में एक स्वतन्त्र प्रत्य में स्थान है रला है (जो इस्त अन्य क्षान्तर प्रकार है—प्रंप कक्षा एर्ग चित्रकक्षा—मार्सिय वास्त्र शास्त—मन्य पदान)।

चित्यु: धर्मोत्तर के तृतीय भाग में मध्म ४३ श्रष्टायों में चित्र कता तथा श्रान्तम ४२ श्रध्यायों में मृतिकता पर उपितार पूर्व आस्थीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विष्णु-धर्मोत्तर की ह्वा भागमां पर क्रोल (डाल) कुमारी स्टेटर त्रामरिण (भूल पूर्व कताचार्य क्लाक्ष्मा निस्यित्यालय—cf. Introduction & Translation of Visna dharmottara) ने स्टाय कार्य पिता है।

रिष्णु वर्गोनर में निग्नतिनित लगभग आठ दर्गन मूर्निशे वा वर्णन किया गया है जिन्हों देखकर बह बहुव निष्णां निक्ता है कि दिष्णु पर्मोतर का यह मूर्ति जिल्ला में कि दिष्णु पर्मोतर का यह मूर्ति जिल्ला में भी गांगांज का सुवक है बांग हमने उत्तरा-वर्षणा का भी वर्गोकर हिण्या होता है जिल्ला में रा और देशियों है पृत्य नहीं, दिखाल, नाग, यह, मन्तर्य, नवस, आरिय ही उत्तर नहीं काम पेट, साल, दर्गन, पुराय, हतिहास आदि मो बित्मा में परिकरण पर्में पूज है:—

|                          |                         |                      | . E                       |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| र्छ० थिया                | संर निपय                | o विषय               | सं कित                    |
| १. बाह्य विश्यु-मृति     |                         | ६५ गुनि              | £७. निस्क्त               |
| 7. Man 14 (2-21)         |                         | ६६, एड्र             | हद आबाप                   |
| ર.રીત્રી " "             | ३४. गासम्ब              | 44, 15<br>- **       | FE. EFE                   |
| ३. येष्णुयी """          | ३५, गररपती              | ६७. कीचा             | १०० ल्योविष               |
| ४. बद्या                 | ३६, ध्रानन्त            | ६=, दरा              | १०१. मीमना                |
| ५, गरहारूद्र निध्यु      | ३७. रोप                 | ६६. सुवा             | 40(1,11)                  |
| ६. मदेश                  | ३८, गुग्जर              | ु - नि≡ता            | . 69 ~                    |
| ७. समल                   | ३६. च-प्र               | ७१. गुरभि            | २०३. धर्म-शास             |
| 🖙, गासस्य (देवनीय)       |                         | ৬২. শহা              | १०४, पुरास                |
| ६, इन्द्र                | ४१. मीम                 | ७३. ध्रुय            | १०५, इतिहाम               |
| १०. यम                   | 45° 2A                  | ०४ श्रम              | १०६, धनुषेद               |
| ११. यहण                  | <b>४३,</b> युरस्पति     | ৬৭. বল               | १०७. श्रायुरेंद           |
| १२. कुंबर                | ४४. शुक                 | ७६, ज्योरमना         | १०⊏, फलनेद                |
| <b>ર</b> ૧. સુવર્ષો      | ४५. शनि                 | ७७, नल-कुबेर         | <b>१०६,</b> नृत्यशास्त्र  |
| <b>१४.</b> ताल           | ४६. येतु                | ७⊏, मिखभद्र          | ११०, पद्मराघ              |
| १५. चक                   | ४७. राहु                | ७९, पुरीजव           | १११, पाशुपत               |
| १६. सग्                  | ४८, मनु                 | <b>८०.</b> यर्चस     | ११२, पावजन                |
| १७. सस्ट्रेच             | ४६. कुमार               | ६१. नन्दि            | ११३. साख्य                |
| <b>१८.</b> श्रघेतारीश्वर | ५०. भद्रवासी            | ⊏२. थीरगद्र          | ११४. श्रर्थशास्त्र        |
| १९. भ्रग्नि              | ५१. विनायक              | ⊏३. धर्म             | ११५. फलाशास्त्र           |
| २०. निश्चिति             | ५.२. विश्वकर्मा         | ८४. ध्रर्थ           | ११६, लिंगविधान            |
| २१. वासु                 | ५३. वसु-गरा             | <b>८५. काम</b>       | ११७, व्योम                |
| २२. ईशान                 | ५४, साध्य-गर्ग          | द्ध <b>्</b> शुप्ता  | ११८, नर-नारायण            |
| २३. स्वाहा               | ५५, धादित्य-गण्         | ८७. भीमा             | ११६. घर्म                 |
| २४. विरूपाद्य (कास)      |                         | ==, बढ़वा            | १२०, शान                  |
| २५. मेरव                 | ५७, श्रंगिरस-गण्        | <b>∈</b> ह. ज्वर     | १२१, वैराज्य              |
| २६, प्रशिवी              | ५.इ. काश्यप             | ६०, धन्वन्तरि        | १२२, ऐश्वर्य              |
| २७, स्रम्बर              | ५६. श्रदिति             | ६१. सामवेद           | १२३, काल शौर उसकी         |
| _                        |                         |                      | १६ पतिया                  |
| २८. लङ्मी                | ६०. दिति                | ६२. ऋग्वेद           | ₹२४, वृधिह                |
| श्ह. पृति                | ६१. दनु                 | ६३. यजुर्वेद         | १२५. गाराह                |
| ३०, कीर्ति               | ६२, वाष्टा              | ६४ द्यपर्ववेद        | १२६. शेष                  |
| ३१. पुष्टि               | ६३. दनाय                | ६५, रिद्धा           | १२७. इयम्रीव              |
| .३२, श्रदा               | ६४, सिहिस               | ६६, क्ल्प            | <b>र</b> २द: हिरयगन्त     |
| बाराही यह                | संहिता—प्रविद्ध व्योतिष | गचार्य यराह मिहिर वं | विद्यासीहिता स्टब्स सहस्र |

बाराही-वृहस्संहिता-पानिक ज्योतिषाचामं मराह मिहिर की वृहस्संहिता एक मकार से बार्च-पुराण है। झतः उनकी समीचा यहाँ उचित है। इसमें प्रतिमानास्त्र पर चार श्रध्याय हैं—प्रतिमा-लत्य (५८वा) वनवामवेशाध्याय (मितमा-निर्माण में श्रावर्वक इत्य— काष्ठ —५६वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पश्च-महापुरुप लावण (६६वा) । इतमें प्रतिमा-लावण में प्रथम प्रतिमा के ग्रंग-प्रश्ना-विधरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिमात्रों के लावण लिखे गये हैं:—

१. दाशर्थि सम ११. बुद्ध २. वैरोचनि बलि १२. श्रहत-देव ३, निष्णु (द्विसुन, चतुर्मन, ग्रएसुन) १३. रवि ४. कृष्ण-बलदेव (मध्ये नन्दा देवी) १४. लिङ ५. प्रद्युम्न १५. मातृ-गण् १६, रेवन्त ६, शाभ्य ৬. রয়া १७. यम **⊏.** कुमार (स्कन्द) १८. वस्स E. इन्द्र (सैरायत) १६. क्रवेर १०. शिव (वामार्थ-गिरिसुता) २०. प्रथमाधिव गरोश

आगम--- आगमां की प्रतिमा-विज्ञान की पृथुल सामग्री का राय महाशय ने (cf. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। श्रत: उस सब सामग्री का यहाँ मबिस्तर निर्देश श्रायश्यक नहीं: प्रतिमा-लत्त्रण में उसको विशेष स्थान दिया जाँवेगा। आगम पुराखों से भी अधिक पृथुल एवं अधिक संख्यक है। पुराख १८ हैं श्रामम २८। उप पराणों के सहश उपागम भी हैं जिनकी सब संहितायें मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तुशास्त्र का इतना विस्तीर्था एवं सागोपाग विधेवन है कि उन्हें वास्त शास्त्र के मंध ही कहना चाहिये-उदाहरण वामिनागम (दे० लेखक ना भा० या० शा० ) के ७५ पटलों में ६० पटल पास्त शास का विशेचन करते हैं। कामिकागम के अतिरिक्त जिन द्यागमी में प्रतिमा-विशान (तथा पासाद-वास्तु) की विशेष विवेचना है उनमे कर्णांगम, सुवभेदागम, वैद्यानसायम तथा अंशमदभेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन श्राममों का वैशिष्ट्य यह है कि इन में शिव की लिहोन्द्रव मूर्तियों पर यहा ही हागोपाग वर्णन है । तालमान की विवेचना इनकी सर्व-प्रमुख देन है । पुराखों में तालमान नगवर है। इस प्रकार मूर्ति-विशान एवं मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण विदाती (canons) वा जैसा समुद्गाटन इन श्राममों में मिलेगा वैदा प्राची में श्रमाप्य है। पुराखा प्रतिमा-क्योद्धाचना में वैशिष्टव रखते हैं श्रामम प्रतिमा-रचना प्रक्रिया का कौराल निपाने हैं । ध्रतएय दावियात्य मस्तर-कना में इन

श्रागमों को शिल्पियों की इस्त पुस्तक (Handbooks and guidebooks)

के रूप में परिकल्पना है।

तस्त्र—वैस तो हैन-तन्त्रों को श्रामम तथा वैष्ट्र-तन्त्रों को 'इस्त्रम' भी भंग से संशितन किया जाता है परन यहाँ पर तंत्रों से तत्त्रों उन भंगों से है भिनमें शिक्ष-मृता एवं उसमें सम्बन्धित हैनी एवं शक्ति-देशी की नृतिभे का स्टिप्त वियेचन है। तानिक श्राचार एवं तानिकी देग-गत-गड़ित नैदिक एवं पैतारिक श्राचार एवं श्राची पड़ितयों में विन्तत्त्व है।

पुराणां और श्रागमां के सहस तंत्रों में भी प्रतिमा विशान की पूर्णन्य ने चर्चा है। हमने श्रामी भारतीय-वास्तु-साक्ष्णे में जिन २५ तंत्री (दे० १० २२) का समुलेल किया है उनमें भाषा सभी में इस विषय की बहुमुनी सामग्री मिस्सी है। महानिर्वारा, गौतमी, काली आदि तंत्रों में भंतासनक उपायना का भी विरुद् रहस्य एवं प्रतीवस्त समुद्धादित एवं प्रतिवादित है। पींद्र शास-भर्म की ममीला में वादित शासान्य रहस्त संकेत किया ही जा खुका है। वीद्राम प्रतिवादित में 'ह्यशीर्थ-श्राप्त' नामक तंत्र की महती देन है। विद्रानों ने श्रामी इसका ठीक तरह् से महीं किया और म हसका ठीक तरह् से मारावाद एवं प्रकारन ही हो पश्चाद है।

विन्तु ते भुव नेपन्नी एवं शिर की लिहे द्रव-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं।
साहित्य समात का दर्पण कहा गया है; तो निर स्थापपय शास्त्र (साहित्य) इसका
अववाद कैने रह चरता है। इसके अतिशित उत्तर मण्यनात एवं अवांचीन समय में
स्थापयम मिद्रों नो प्रजाता जितनी दिवया में है ततनी उत्तर में नहीं रही। इसका
वारता गजतितिक है। दिवाय उत्तर नी अपेदा मण्यवातीन एवं उत्तर-मन्य-कालीन आक्रमार्थ
से कुछ येचा रहा। अतः प्राचीन सोस्प्रतिक मालियों (Religio oultural trenda)
उन प्रदेश में विशेष सुरितित रह सर्थ। अस्तु अप भंतेय में इन किल्य-कम्मों की मूर्तिनिर्माण में मम्यन्यित सामग्री का निर्देश आकर्षण है।

#### इसिएी मन्य

मासदार—मानवार के फुन ७० जायायों में प्रथम ५० व्यथाय महत-कता (Architecture) पर हैं जीर क्षनित्र २० व्यथाय मृति कता (Sculputre) पर हैं। इन २० ज्ञथायों ही प्रतिमान्त्रामग्री निम्न हैं-

```
प्रधा श्रयाय ११ गर्छ-मान विभाः
१. निमृत्तिं लक्षण निधान
                                    १२. व्यम लज्ज्ज्ज्जिया० ६२
२. लिक्स निधान
                       પ્રર ..
                                    १३. विंह लक्ष्य-विधान

 पैठ-लहारा विधा०

                       48 ..
                                    १४. प्रतिमा निघार
४. शक्ति-लस्ण-विधा०
                                                          ₹8
                       4¥ "
                                21
                                "१५. दश्ताल विधा०
                                                          E4. ,, ,,
u जैन-लजगा-विचा¢
                       ¥¥. ..
                                     १६. मध्यम-दराताल-विधा०६६ ,, ,,

 শীর-লনগ্র-বিধা

                       46 ..
                                     १७. मलम्ब-सन्तग्र-विधा० ६७ ...

 मनि सवश विधा॰

                       પ્રખુ,
                                     १८. मधुव्यिष्ट विधाव
🖛 यत विद्यापर दिवा०
                        ŧ⊏ ..
                                     १६. ग्रद्भ-रूपल-विधाः

    मक्त-लक्षण-विधाः

                       u 3F
                                    २०. नयनीन्गीलन ल० वि० ७० .. ..
१० वाहन-विधाने ईंस्तात्य ६० अ
```

स्व श्रम्थारों के परिशेक्त से बता लगेगा कि बह प्रत्य कहा प्राश्वस्थान में उत्तर मध्यस्थान गोपूरी जी निर्माण वैश्वी (१ से १७ मुभिसाओं वक ) के विकास का प्रति-क्रियर करता है बहा प्रतिकानिकांगुलक्का भी प्राणीन परिवारी का निरस्तेन प्रस्तुत करता है। इतम अपनत ने मक्त्यांविश्वस ग्रम्थन कार्यपीय ग्रंगुलग्नेस (निर्दे अन तारायस महायान ने उत्तर मध्यस्थानिक शतिया माना है) के ग्रस्त की मुननेत्र को की कार्य-महीं मुद्दिनों पर क्रिय को विज्ञासन ग्रमें मुनिता का गुलन नहीं मिलेगा। इता नहां वैत्यस विसे दूर किया कार्य श्वस्त कार्यामा मानार को गुल शतीन पर प्राणीन इति मानारे है, पट्यु कांच वास्तर ने दिसी उत्यक्त गोपूर विकाश में श्वस्तर ग्रीर कार्युव पर अपनी न बनान होने भी उत्यस्मध्यक्तानीन कृति उत्पत्ता है। बान तारायद (of A study of Vasta-Vidya) ने वेनस वरहरूत्वा (architecture) ने कम्मिना इस अय विशास बास्त्री एक दूर्वर है निरुप्त विकास रेडे जो १० म से गमीना म मतिमा

ष्ठपंजाहत सर्वाचीन दाशिवास्त रिल्प्प्रमां का प्रक्रिता मश्चिमन मानसार की एतिस्परिता निवेचा वे वर्षमा निमञ्जल पूर्व प्रक्रिक प्रश्चिम मुर्तान होती है। इस कर्मा की सारवा जामे के प्रमारत के सकलाविहार और नाइवश्के प्रमुम्प्ट्रोद है स्वतः मक्ट है।

च्यास्त्य-पहलाधिहार-व्यथानाम गुरुत (प्रतिमा ) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

चन्द्रशेसर-लडाग्र

### निम्नलिखित श्रध्याय श्रयलोकनीय हैं :--

( 🗷 )

| ۱. | मान सँग्रह    | ۹. | वृपभ-गहन-ल०        |
|----|---------------|----|--------------------|
| ۶. | उत्तम-द्श-ताल | ٥. | त्रिपुरान्तक ल॰    |
| ₹. | मध्यम-दश-ताल  | Ε, | कल्याग्य-सुन्दर-ल० |
| ٧, | श्रुषम-दश-नाल | ٤. | श्चर्यनारीश्वर-ल०  |

प्रतिमा-लचग्र १०. पाशुपत-लक्षण ų

वृषम-बाह्न ल॰ ٩. ११. भिवाटन-तवण नटेश्वर-विधि० १२. चरडेशानुमह-ल० 9.

पोडश प्रतिमा ल० दिवागा-मूर्ति-ल॰ ⊆. 29. दारू-गंग्रह E. 28. भालदहन ल॰

₹¢. मस्सेस्कार १५--१८ ( श्रयाप्य ) वर्ण-संस्कार **१६. प्रतिमा-लद्मण** 22.

(日) (₩) ٤. मान सँग्रह २०. उपपीठ-विघान २१. श्रह्ममान विधान ₹. उत्तम-दश-माल २२. रज्जुपन्ध-संस्कार-विधि ३.॰ मध्यम-दशताल सोमास्कन्द-लज्जण वर्श संस्कार

₹₹\_ ٧. २४. ध्रविमोवण

टि॰-इन श्रध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमार्थे श्रीर लिङ्कोदभव-प्रतिमार्थे प्रति-पादित हैं। श्रत, शैव-प्रतिमा-विकास का श्रवीचीनत्व इससे स्वत, प्रकट है।

कारयपीय-ध्नश्चमदुभेद--इत विशालकाय प्रत्य में 💵 श्रध्याय हैं जितमें प्रथम ४५ श्रय्यायों तथा श्रन्तिम दो श्रध्यायों ( कुल ४७ श्रध्यायों) में भासाद वास्तु Temple Architecture-का विवेचन है तथा शेष ३६ श्रध्यायों में प्रस्तर-क्ला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला-प्रतिमा निर्माण-कला का ऐसा प्रीट प्रतिपादन अन्येत्र दुर्लम् है। जुँकि यह बंशुमद्मेद अंशुमद्भेदागम का ही श्रनुगायी है खौर खागमों के स्थापत्य का प्रधान चेन्द्र-विन्तु शैवी-प्रतिमार्थे हैं. श्रत. शैय-प्रतिमाश्चों एवं शैव परिवार देवी श्रीर गरोश शादि की प्रतिमाश्चों का ही इसमें मागोपाय वर्णन है। निम्नलिखित श्रध्याय-विषय-तालिका मे यह कथन स्पष्ट है: -

| ٠, | सप्त-मातृका-लव्ण      | ४६ वा श्र॰ | ٠,  | उत्तम नय-ताल | <b>પર</b> ,, ,, |
|----|-----------------------|------------|-----|--------------|-----------------|
| ₹. | विनायक-ज्ञत्य         | ۰, ,, ۱    | ۳,  | मध्यम ,, ,,  | 43 ., ,,        |
| ₹. | परिवार-विधि           | Y5 ,, ,,   | ε,  | श्रधम, ,,    | 4               |
| ٧. | <b>लिङ्गतन्नणोदार</b> | ¥£ ,, ,,   | ţ۰. | श्रष्ट ताल   | 44              |

उत्तम-दश-ताल-पुरुष मान५० ,, ,, , 5. सप्त ताल मध्यम ,, ,, ,, ५,६१ ,, ,, पीठ-लक्षणेखार

٠٤ ,, ,,

| ۲۲.         | <b>मुखासन</b>          | ųξ | "  | 33 | ₹७.  | भिस्टिन-मूति-ल॰         | ७२         | 11 | 27 |
|-------------|------------------------|----|----|----|------|-------------------------|------------|----|----|
| ₹4.         | <b>3</b> 1 <b>3</b> 3  | €0 | ,, | ,, | २८.  | चर्डेशानुप्रइ-ल•        | ७३         | 17 | 37 |
| ₹.          |                        | ६१ |    |    | 35.  | दिवणा मृति-ल०           | ο¥         | 35 | ,  |
| ŧ٥.         | भूपम-याइन-मूर्ति-लद्गा | ६२ | ,, | 17 | ₹0.  | यालइ मूर्ति-ल॰          | હ્ય        | ,, | "  |
| <b>१</b> ⊏. | नृच-मृर्ति-लब्ष        | ६३ | 11 | 11 | ₹₹.  | तिङ्गोद्भव-त०           | ७६         | ,, | ú  |
| ₹E.         | गंगाधर मूर्ति लन्नण    | ξ¥ | ,, | ,, | ₹₹.  | যুল-লব্ম                | ٦υ         | ,, | ** |
| ₹0.         | त्रिपुर-मूर्ति ल०      | ६५ | ** | ** | ₹ ¥. | शल पाणि-ल॰              | 30         | ,, | ** |
| ₹₹.         | कल्याण सुन्दर-ल॰       | ६६ | ,, | ,, | ₹¥.  | रव्जु-बन्ध-ल॰           | 50         | ** | 17 |
| ₹₹.         | श्चर्य-नारीश्चर-ल॰     | ६७ | ,, | ,, | ąч.  | मृत्संस्कार-ल•          | <b>ت</b> ۲ | ,, | źı |
| ₹₹          | गज्ञ-मूर्ति-ल॰         | ६८ | ,, | ,, | ₹६,  | <b>ब</b> रूक-संस्कार-लः | <b>=</b> ₹ | 17 | 11 |
| ₹4.         | पाग्रयत मर्ति ल॰       | 33 | _  |    | to.  | वर्श-नंस्कार-ला         | <b>53</b>  |    |    |

दि • - ज अं श्र • - ज्वास दे भित्रमान्तवाय वे शावारमध्यात न होने के कारण इस सातिका में नहीं शमितित किया गया। ग्रन्य दक्षिणी मन्यों जैने मयसत शादि की श्रवतारणा यहां पर श्रमावश्यक है। प्रतिमानिशान की दो भाराओं - प्राप्तीन एवं श्रावीन दोनों के दी प्रतिमिधिन्मायी (मानसार प्राप्तीन एवं श्रव शरता तथा सहय अंशुक् श्रवीचीन) के इस निर्देश के श्रमन्तर श्रव उत्तरी प्रस्थों के श्रोर मुक्ता चाहिये।

इद् वर्ण-क्षेपन-मेध्य-ल०

#### क्त्तरी प्रन्थ

१३. सफल-स्थापन-विधि

२५. वैकाल-मूर्ति-ल०

दिश्यकर्म-प्रकाश—नागर-योनी वा मर्ग-याचीन यादा शाच 'रिश्वकर्म-प्रकाश' है। इसकी दो प्रतियो प्राप्त पूर्व हैं—पिक्षमीय-शिक्ष्य आपना दिश्व वर्मीय-शिक्षय आपना विश्वयमं प्रवास अथना विश्वयमं प्रवास अथना विश्वयमं प्रवास अथना विश्वयमं प्रवास अथना विश्वयमं प्रवास प्रवास के । एतः यान त्राप्त प्रकाश के । इसका माना दो । हिराक मंत्र प्रवास प्रवास प्रवास के । इसका माना दे। हिराक मंत्र प्रवास प्रवास के । हिराक मंत्र प्रवास के

- विश्वसमीतिति , कर्म तिरान-भेदेन व्यवद्वतनाज्ञक-वर्षक्यदि-प्राद-मुतासित्य— स्पारियो के मर्ग-विशेष ।
  - र् गार-दि-पुग-षात सरोक्यत प्रमाणम्—प्रतिमा-मात् ।

- तक्र रूप गर्भाषानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च श्रर्थात् मूर्तिनिर्माता ₹. तत्तकादिकों के धार्भिक-संस्कार।
- शित्र लिझार्थ प्रतिष्ठार्थे सभा-निर्माणादि-सभा श्रयीत मन्दिर । ٧.
- ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमार्ण, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च-ग्रह से सात्वर्य नवч. महों से है।
- रथ-निर्माण-विधि-कथनम् । ٤.
- रथ-प्रतिप्रा विधि । 4
- ब्राह्मी-माहेश्योदीना स्वरूपादि-वर्णादि-देवी प्रतिमा-लक्षण । ҆=.
- यज्ञोपवीत-लब्खम 1 F
- सुवर्ण-रजत-मञ्ज्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथर्न, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरू-**۲**۰. दक्षिण स्थित-हेम शिना-कथनादि च ।
- लदमो ब्राह्मी माहेश्वर्यादि-देवीन्द्रादि-दिक्षाल-महादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः । 22.
- १२- ३. मुकुट क्रिरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
- . स्थावरास्थावर सिंहासन निर्माण प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाट पहिकादि-₹४. निर्माण-प्रकार: देवताया: मन्दिरस्य च जीखेंद्वार प्रकार: ।
- लिझ-मर्ति-मन्दिर हारादि-कथनम् । 14.
- प्रतिमा मुर्ति भन्दिर-द्वारादि-कथनम् । १६.

विध्नेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि । ٠ و ځ भारतीय बास्त शास्त की उत्तरी शाखा के प्राचीन प्रन्थों की नगरयता है। मध्य-कालीन प्रत्यों में समग्रहण सूत्रभार ही सर्य-प्रमुख एवं सर्वेशेष्ठ प्रत्य है। मरहन के बास्त-श स्त्र में भी प्रस्तर-रला (प्रतिमा-विद्यान ) का पूर्व श्रभान है। श्रंत: उमकी यहा भारतारणा व्यर्थ है । समराङ्गण के प्रतिमा प्रतिपादन को स्थल्पना पर हम ऊपर संदेत कर को है। अभी क्षल में प० अ० मानकद ने 'श्रपराजित प्रच्या' नामक वास्त् शास्त्र का उपे क्षात प्रश्तर शम्पादन कर प्रशशित कराया है। इस प्रन्य से इस शारा में इस श्रीप ( प्रतिमा शास्त्र ) की यही सन्दर पूर्ति प्रतीत होती है । विशेष अनुगन्धान लेपक के अग्रेजी प्रन्य Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रष्ट्य होगा।

श्चवशक्तिन प्रन्छ। यमराङ्गण श्रोर श्चायाजित-प्रन्दा—दोनो की बारा-विद्या का एक ही स्व त है । समराद्व पू भी वाख-निया की मीमोमा में (देव लेगक का भाव वाट शाव) हम कह आये हैं कि विश्ववर्मा के चार मानस-पुत्र!-जय, विजय, विदार्थ और अपराजित में जय (नर्याप्रज) से जिहानित बाह्य प्रश्ना का उत्तर समगद्भण पाह्य-शास्त्र है : उमी प्रकार क्षप्रतिन ( म र्रोतु र ) के द्वारा जिल्लासित प्रश्नों का उत्तर 'श्रपराजित प्रन्दा' बास्त-शास्त्र है। ब्रापशक्तित एँ रचितता भूपनदेश की भी मानकद ने विश्ववर्गी ही माना है। ब्रतः उसरी बाहर-रिया के प्रथम प्रतिष्ठापाक विश्वकर्मा के पारम्परित प्राचनों को ही व्यवकी क्षपत्ती मेथा ने धाराचित गद्दारात भेज ने ११वों राजान्दी में समराष्ट्रायानारप्रनाहत के मार्थ मे लधा १३वीं शताब्दी में संप्रति अहात विद्वान ने भ्रयनदेव (विश्वकर्मा) के लाम मे श्चापराहित प्र-या' रचा । घरत, घपराहित की प्रविमान्सास्त्र-विप्रविधी निम्न सालिका मे

लिद्ध-मूर्तियो एवं श्रन्य जाःमद-मूर्तियों के झायन्त विशद् वर्णन के साध-हाम श्रन्य देवों की मूर्तियों का मी यर्णन मिलेगा ब्रिमेंचे वाटक की तुल्तनस्मा दृष्टि से यह निष्कर्ण विदासने में देन लगोगी कि सम्भवतः ऐसा विशद्द व्यावक एवं मर्गयमांतुल्य (शेय, शाक्त, वैष्ण्य मार्थन, सीर एवं ब्राह्म झादि उपासना-मध्यदायों के श्रनुरूप ) प्रतिमा-सविवेचन श्रन्यत्र श्रामाप्य है :—

िक्ष मूर्ति-सल्लण—(पै० ग्.० १६६-२०७ १० १०५.२१) में लिह्नेत्यि , निम्नू स्वीचिश, राजन-विज्ञ, इष्ट-आद्वत विद्वह, दाएक-विद्व मकरेन्द्र-स्वादि नव लिह्न, विव्वहत्विक्ष, स्वप्रत्यिक्ष के यर्थनियान लिह्न-गोवा हुद्ध-विद्वन स्वाप्याच विद्वह, विद्वाद स्वाप्याच विद्वह विद्वाद स्वाप्याच विद्वह विद्वाद स्वाप्याच विद्वह विद्वाद है। विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच विद्वाद के स्वाप्याच विद्वाद के स्वाप्याच क्षर्याच विद्वाद के स्वाप्याच स्वाप्याच क्षर्याच विद्वाद स्वाप्याच के स्वाप्याच के स्वाप्याच क्षर्याच विद्वाद के स्वाप्याच है। विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच है। विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच है। विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच है। विद्वाद स्वाप्याच है। विद्वाद विद्वाद स्वाप्याच स्वाप्य स्वाप्याच स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य

शामन्य-मूर्वि-नाश्या—( दे० ग्र.० २०=, २१२ ग्र.० ४३६, ४४० - ४२'— में नन्दोश्य, चयडनाग, प्रस्तुद्य रह— नयोजात, यामदेन, अयोर, सापुर्य, ह्यान, ग्रमुद्य, विस्त्र, किरान्त, प्रमार्य, भोन्यद एवं नादोर— से साल्यों के साथ-साथ हादरा हता. नम्पूष स्टाशित का सत्या भी मिताशित है। अन्य सामार मूर्वियों में हिस्स-मूर्ति एवं विद्यान मूर्ति के सात्यों अरान्त निप्तान अर्थ-नार्यक्ष्य — इत्यानिहस्त्य कृष्या-सहुत्य हिस्स-सिवान — हिस्स-हिस्स्यमार्थ ( दे० मूर २१३) आदि मूर्तिकों के भी सत्याण दिये नये हैं, याग हो साथ सिर के आठ विद्यारी—सिंद, महाकात, हैस्प, मुद्री, तुर्पण, यावहर, नित कोर कारन — के मी सत्याण सिरोन्त हैं।

मादा मूर्ति-कृष्ण-रे॰ ए॰ २१४—में कमतामन, रिराय, विवास, हता री मृर्तियों के लाग तथा के भी खाठ बरिहागे ( रे॰ ए॰ २२० )—म्य, धर्मक, विष, उद्यय यदा, वदक, वद और रिमर—के वर्णन है।

सीर प्रतिमा-सद्गतु --में नवमर-गरित गुर्म-गिमा घो के बर्चन है। मारहर के चाठ वर्गामारों के नाम है---दरमी, विद्वल, कामन्द, मन्द्रक, विष, विविध, विद्यान धीर बुलीवन।

वास्त्रदेश भीतमा अध्या - रे॰ प्॰ २१२-में गरायति, गरेरा, सेनायति स्वाबि-

 तल्लक्ष्य गर्भाषानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च – श्रर्थात् मूर्विनिर्माता तल्लकादिकों के पार्भिक-संस्कार।

तत्त्रकादका क भागकन्तरकार।
४. शित्र तिहार्थ प्रतिदार्थ सभा-निर्माणादि—सभा श्रर्थात् मन्दर।
• स्वरूप निर्माण प्राणाः निकारिक विर्माण प्रमणादि न सुन से सन्दर्भ नव

प्र. प्रह.प्रतिमा-निर्माण प्रमाणं, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च- ग्रह से वालार्य नव-महों से है । ह. स्थानिर्माण-विधिक प्रमाम )

६, रथ-निर्माण-विधि कथनम् । ७, रथ-प्रतिष्ठा विधि ।

८. ब्रह्मी-माहेश्यादीना स्वरूपादि-वर्णादि--देथी प्रतिमा-लक्षण ।

 यशोपवीत-लब्गम् ।
 ध्राग्-तजत-मळ्ज्यादि-निर्मित-यशोपवीत-क्यनं, दिग्मेदेन देवस्थायन-प्रकासादि, मेरू-दिल्ला रिशत-देम शिना-कथनादि च ।

११. लह्मी ब्राह्मी माहेशवर्यादि-देवीन्द्रादि दिक्पाल-प्रहादि-मूर्ति निर्माण प्रकारः ।

१२- ३, मुकुट क्रिरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।

रथ. त्थावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विरोपेण किरीट-जलाट पटिकादि-निर्माण-प्रकार: देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार प्रकार: ।

१५. तिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम् । १६. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि कथनम् ।

१६, प्रातमा मूल मान्दर-द्वारादि कथनम् । १७ क्लिश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि ।

भारतीय वास्तु शास्त्र को उत्तरी शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों की नगरयता है। मध्य-कालीन ग्रन्थों में समगद्भण स्त्रधार ही सर्य-प्रमुख एवं सर्वक्षेत्र प्रन्थ है। मध्यन के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर ग्ला (प्रतिगा-विज्ञान) का पूर्ण प्रभाय है। क्रातः उसकी यहा क्रावास्त्रणा व्यर्थ है। समगद्भण के प्रतिष्या प्रतिपादन को स्वस्थना पर हम ऊपर सन्तेत्र कर

शहन स् भा अस्तर रखा (अध्यानस्वाम) का पुष्प अभाव है। अक्षा उठका वहा स्रातराया वस्यों है। समाह्रमा के प्रतिमात्रतिपादन को स्वयमा पर हम ऊपर धरेन कर चुढ़े हैं। अभी हाल में प॰ अ॰ मानकद ने 'अपराधित पृष्यों भामक पास्तु-साहन का उपं बता पुम्हतर नम्पादन कर प्राधित क्याया है। इस मन्य से इस शाखा से इस श्रीय (प्रतिमान्याहर ) की बड़ी सुन्दर पृति प्रत्येष इसी है। विशेष अनुसन्धान लेएक के स्त्रीयों प्रमान Hindu Science of Architecture Pt II. में हस्टब्स होगा। लिद्ध-मृतिथी एवं श्रन्य नाम्मह-मृतिथी ने श्रायन्त विशर् वर्णन में साथ-हाम श्रन्य देशों नी मृतियों का भी वर्णन मिलेगा त्रिमसे वाटक को तुलनपमर दृष्टि से यह निम्पर्य निवादने में देश लोगी कि सम्मनत ऐसा विजय, त्यापक एवं मर्गयमांतृत्य (सेय, श्राक, सैप्प्र गापुत्वय, भीर एवं ब्राह्म श्वादि अपामना-वृध्यदायों के श्रनुरूप ) मृतिमा-अपियेचन श्रन्यत्र श्रामप्य है: —

लिह्न मूर्ति जलाग—(दे० ग्र. १.६६-२०७ ए० ५०५.२६) में लिह्नात्याल, १० ह्र. यंत्रिथित, राजव-१० ह्र. अपट-आयुत्र लिह्न, दावक-विद्य सकरेन्द्र-आदि तथ लिह्न, येत्रिथित, राजव-१० ह्र. अपटेनियान लिह्न-गोला प्रदुक्त के वर्षम्भवान लिह्न-गोला प्रदुक्त होते प्रत्य सम्बद्ध होती का प्रतिवादन है। पुतः स्याहन्यका वर्षित्र-लिह्ना नियाय संप्रत्य-लिह्ना में स्वाहन्यका वर्षित्र-लिह्ना नियाय संप्रत्य-लिह्ना में स्वाहन्यका वर्षित्र-लिह्ना में स्वाहन्यका अप्यानिह्ना पर प्रतास व्यावस्था है। तहन्य स्वाहन्यका हिन्ना पर प्रतास व्यावस्था है। तहन्यका प्रतास है। तहन्यका प्रावस्था है। तहन्यका स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्य स्वाह्य स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्य स्वाहन्यका स्वाहन्यका स्वाह्य स्वाहन्य स्वाहन्यका स्वाहन्य

शास्त्रवस्तु निक्षस्य—(दे० य. ००=, २१२ प्र.० ५३३, ५४०-४२)— से नान्दोश्य, नयदमाण, स्वाद्या दर-मध्यावत, सामदेन, स्वयोत, तायद्वय, द्वित्यावत, स्वाद्या दर-मध्यावत, सामदेन, स्वयोत, तायद्वय, द्वित्यावत, स्वयंत्रावत, अंवयंत्र एवं सहादेर—के लाज्यों के साथ साथ द्वाद्या का मण्यू वाद्यावत का प्रतिक्र से प्रतिक्र से

येबजन मृति-वदाण—(दे० पर ११४-२१६ ए० ५४६-६१)—में याहदेव, धनर्यण, मुम्मन, प्रमिद्ध के प्रथम रावणों के साथ इसने प्रयम्-वश्य निक प्रदित द्वादर-मूर्ति-सवस्य — प्रयोजन, प्रत्या, प्राप्ति हेन, पुरशासा, शरहप्यन, अस्तुत, उपेन्द्र, जयन्त्र, नारिहरू जनार्द्रन सायपन ग्रीर हरिस्प — भी विद्व हैं। अन्य गरेखयो मृतियों में विश्वस्य, प्रमान, जैन वरमाहत, जनत्रामी, वराह, विद्वरह प्रार्टिक लागों के साथ प्रत्या मृति के विद्या नायप भी प्रदिश्य हैं ने प्रयम् में परिवृत्यन हैं — प्रयस्त प्रमान, जनत्यानी, वराह मन्य में परिवृत्यन हैं — प्रयस्त मन्यद, वस्तु (क्रिक्ट) विद्या नायद, वस्तु (क्रिक्ट) विद्या मन्यद्व स्वार्ट, वस्तु (क्रिक्ट) विद्या मन्यद्व स्वार्ट, वस्तु (क्रिक्ट) विद्या स्वार्ट, वस्तु (क्रिक्ट) वस्तु विद्यान स्वार्ट, वस्तु (क्रिक्ट) वस्तु वस्तु वस्तु (क्रिक्ट) वस्तु वस्तु वस्तु (क्रिक्ट) वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु (क्रिक्ट) वस्तु वस्तु

म्रात मूर्ति त्रएण—दे॰ ए॰ २१४—में कमतायन, विरक्षि, नितामह, झता ही मृतियों पे लग नवा वे भी त्राठ प्रतिहारी (दे॰ ए॰ २१०)—मस्य, पर्मक, विय, उद्भव यर, भद्रक, भय ग्रीर रिमर—क दर्जन हैं।

मीर प्रनिमा-सम्मा-चें नदमह-मृति गर्य प्रतिमाधों के वर्णन है। मास्कर के धाठ प्रभार में के नाम है—दम्दी, भिक्षत, स्थानन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, विरुणास श्रीर धुन्तेवन।

यात्पुरस्य श्रीतमा असता - दे॰ मू॰ २१२ - में गरापति, गरोग, सेनापति स्थामि-

कार्तिनेय के वर्षान साधारण श्रीर निशिष्ट दोनी हैं—विशिष्ठता गर्धेश-पतिहार—श्रविध्न, विध्न-राज, सुवत्रत, वजवद, गजनर्ख, गीनर्ख, सीध्व श्रीर श्रामय-दायक।

देवी-जन्म (शाक-प्रतिमा )—दे॰ प्र॰ २२२-२२३ — में भीरी की द्वादय मूर्तियों मं जमा, पर्यंती, गीरी, लिलिश, क्षियोजमा, क्षम्या, हेमयती, रम्भा, सार्यजी, विश्ववज्ञ, क्षोतला श्रीर निपुत्त के वर्णनों के साथ पञ्चललीय मूर्तियों —ललीया, लोला, लीलाझी, लिलिश श्रीर लिलावती तथा नव-कुर्गा-मूर्तियों—महालद्मी, नन्दर, च्रेमकरी, शिवदूती, महारवहा, असरी, सर्वमञ्जला, रेन्त्री लिलीश क्षेत्र के विश्ववर्णनेगरपान्त चासुरवहा, कास्यपनी श्रादि सामान्य देवियों के साथ-गध क्षन्त मातृक्षश्री—चासुरवह, रेन्द्री, नारही, कीमारी, कहात्यों, वैच्युवी, श्रीर सावेश्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं। देश-दार-पालिकार्य (अर्थात, श्रीर सावेश्वरी) में गीरी श्रीर चिरव्हक के श्रला द्वार-पालिकार्य परिकल्पित की गयी हैं –गीरी-द्वार पाल-जया, विजया, श्राजला, अर्थाला, निमक्ता, महता, मीहिनी श्रीर स्तिभनी, चिरवहक की स्वां होकर देशे के लें व व्वरद प्रनिहार ही द्वारपाल —वताल, कोरर, विज्ञाल, अप्रहिट, धूमक, कंकर, रलाल श्रीर सुनोचन।

पद्भायतम—के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्तिःसत्त्रण के साथ-साथ जैन प्रतिमा सत्त्रण भी वहा विराद है। वीद-प्रतिमा-सत्व्रण का प्रभाव एउकता है। सम्भवतः यह प्रन्य प्रध्यकालीन होने से उसका लेखक तस्कालीन वीद-धर्म-हात से प्रमायित होकर भारतीय मुर्ति-यिशान के इस ग्रस्यन्त उदात ग्रंग के प्रति उदार्शन हो गया।

जैन-प्रतिमा-सत्त्रण—( दे० स० २२१ प० ५६) ०००) — में २४ तीर्थक्षरों उनकी २४ शासन-देविकाश्चों तथा उनके २४ यतों के भी पूर्य लख्य लिखे गये हैं। इनकी नामावली जैन-प्रतिमा-लज्जण के श्रप्याय में स्पष्ट है। बीतराग जिनेन्द्र के शाठ प्रतिहार हैं—इन्द्र, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द्र, परायेन्द्र, पदाक, सुनाम श्रीर युरवुन्द्रमि।

दि॰—इस ग्रन्थ में प्रतिमा विशान के श्रन्य मश्त्यपूर्ण निदान्तों (Canons) जैसे हस्तहरा, श्रायुग, श्रादि पर भी प्रमुत समग्री है। विश्वनता पर भी समग्रह्मण के समान इसका भी प्रतिपादन-वैशिष्य्य रखता है। इसकी समीदा—लेखक के इस श्रम्ययन के पनमा ग्रन्थ—पनन्त्र पने चिन्न' में प्रस्टप्य है।

पूजा पद्धितयों, मिल्डा-मन्यों तथा व्यन्यान्य धामिक प्रन्यों — में ईशान शिव-गुरू-देय पद्धित, इरिमिक्त-विलाम, ग्रामिलवितार्थ चिन्तामणि ( मानगोल्लांग ) रघुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धित चेनाद्वि-चतुर्गन-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार व्यदि ब्यादि प्रन्यों में प्रतिया विश्वान की श्रयार धामग्री मरी पड़ी है; निनर्म एविद्यिपिशी परिशिक परान्या एवं ब्यामिक तथा तानिक वर्षराह्मों की ही स्पष्ट खान है। किटी-किटी मन्यों में कुछ ऐसी भी विचेचना है जो उनकी विशिष्टता है जेते चित्र-स्ता की लेप्य सामग्री श्रयन प्रत्तर-कना के यन्न सेव श्रादि यन्य जिनका श्रामे यथावमर सन्तेत किया जावेगा।

श्रस्त, मितमा-विश्वानोचान की शास्त्रीय-शाला के इन इरे-मरेपल्लयों, मनोहगन्याका पुष्पों एवं सुत्वानु फनो की स्वल्य में इस छटा पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ द्वाणों के लिये स्थापत्य-केन्द्र-कुड़ों में बैठकर कुछ विश्रम और विहार करें ।

#### स्थापस्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के इस निर्देश के उत्पान्त स्नय स्थापत्य में उसके समस्यप एवं निद्दीनों की मीमाला का स्वयस स्नाला है। परन्तु इस विषय की मन्त्रीए-जाक समीला के लिये न ती प्रमी तक सामग्री का प्रश्नेरूप से संकलन हो पाना है स्नीर न इस धोर विद्वानों के अनुस्त्रमान एयं गर्वेषणा ही परम्पदर्शन करते हैं। राव महायप ने स्नामन्त्रीत-पारित वेंग्याप मुन्वेराओं तर का दालिखारय स्थापत्य में ममन्त्रय एवं विद्वानी सर एक नहुत्य प्रयत्न किला है। इस प्रेंगों ने भी इस समस्या की खोर लेवेस किया है तथा कितवादित नहीं है। इस प्रकार लक्ष्य एवं लाव्या का यह ममन्त्रय एवं विद्याप सार्वीय प्रतिमानिशान (Indian Iconography) का ऐसा महत्त्रपृष्टी विषय है जिसवर एक स्वाचीन प्रमन्त्र (Thesis) के लिये वहा सुनीग है। अतः स्वाचित कही है जिसवर एक स्वाचीन प्रमन्त्र पूरी समीका का न तो खनकर है और न साथ नहीं है। सार्वीय विकास (Indology) धी इस महत्त्रपृष्टी गयेवरणा की और स्थान आवित्र है होर का एकण्य मी मान आवित्र है का एकण्य मी मान अपने पूरी सम्बन्ध ग्रेयेणा की और स्थान आवित्र करते का एकण्य मी मान आवित्र हो है।

मारतीय वारतासन यूर्व वाराष्ट्रकला की दो प्रधान शैलियों का निर्धारण जिस प्रकार समान्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन दो प्रमुख शैलियों से नाम नहीं चल सकता। मारतीय वारतु-क्ला (Architecture) के वगीनरण में भौगोलिक एवं लोस्ट्रिक रिटक्कोण का अनुतामन किया जा सकता है, अत्यय नागर, द्राधिन, लाट, वैराट, आक्न, किला, वेसर आदि शैलियों संगत होती हैं। परातु प्रतिमा निर्माण की पुष्ठ-भूमि पूका-परम्परा है और प्रजा-सम्परा एवं पूष्टा देवी की कल्पना मित्र प्रामिक सम्प्रदायों में एक-सी नहीं हैं। तानिनक उपासना एवं तानिमक देवी की उद्मायना, पौराणिक पद्मायनान सरायरा से सर्वाय विजय है। इसी प्रकार शैल प्रमान के मान से भी प्रतिमा-निर्माण कमा अभावित नहीं प्रमा है वौद्यों एवं नैनी की उपासना परप्रसा में प्रतिमा-निर्माण कमा समायता वर्ष विजय है। इसी प्रवार वैकी की उपासना परप्रसा में प्रतिमा-स्पाद्मायना मो समय-समय पर सुमानकारी परिवर्तनों से प्रमावित नहीं प्रमान अपियों सौर मानिवरों के निर्माणापेव्य प्रतिमा-प्रतिभाव के लिये को विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं क्ला-केन्द्रीय स्थायस्थीक्षितों का आविमार्थ नाम्यत्य स्थायस्थी स्थायस्था पर्वे से निर्माणापेव्य प्रतिमान्य स्थायस्थी स्थायस्था पर्वे से निर्माणापेव्य प्रतिमान्य इसायस्थी स्थायस्थी स्थायस्था पर्वे से वितरल्य हो। गान्यस्य, नामस्यत्य, स्थायस्थी स्थायस्थी सुद्धी से तिस्रतिय श्री स्थायस्थी स्थायस्था स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्था स्थायस्था स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्थी स्थायस्थित स्थायस्थी स्थायस्थित स्थायस्थी स्थाय

छतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विशान की स्थापत्यातमक परम्परा की मीमाशा का कीन-वा माय-द्रयह निष्धित करना चाहिये ? भौगोलिक एवं मास्कृतिक दृष्टिकोशा से स्थापत्य-परम्परा के दो भगान विभाग--दिश्यों एवं उत्तरी Southern and Northern हाने यहने के लिये मले ही उपकारक हो, परन्त इस समस्या के ह्यामन्तरिक प्रयेश के लिये राज है। इस विशाल देश का भौग-वा भूमार है कार्य राज्य तो मन्दिर-पीठ-भीथी ही हो वस्ती है। इस विशाल देश का भौग-वा भूमार है अपने पर मध्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिप्तिक प्रतिमार्थ नहीं मिलते ! यविष् यह सम्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिप्तिक प्रतिमार्थ नहीं मिलते ! यविष्

च्या मी वर दी गयी है, तथापि इत श्रोर श्रानुमन्यान के लिये मन्दिरमीटों की प्रयोग-गातार्ये श्राप्त भी इमारे मामने जित्रमान हैं। मन्दिरमीट इस इस्टि से इमारे प्रतिमान मेयराच्य हैं।

श्रव श्रन्त में एक तथ्य की श्रोर प्यान यह श्रामीत वरना है हि प्रतिमानिर्माण की शास्त्रीय परमरा के प्रकाशक जिन प्रत्यों — पुराण, श्रामम, तन्त्र, शिह्रशाहर श्रारि— वा जपर निर्देश है उनने पेतिहासिक महत्त्व वा मुख्याइन वया है। येते तो इन प्रत्यों के विधिनिष्मारेण में पर्यात साथनी था श्रमाय है, परन्तु शृहर्शहिता, मरन्यपुराण श्रादि प्रत्या की गुरावाचीन मानने में किनी का वैमन्य नहीं। हमारी तो प्रत्या है कि मने ही पुराण, श्रामम, श्रमेशहर बर्बाचीन ही, परन्तु उनकी परप्या श्रति पुरातन है किशने लेत्य-वद करने में, प्रत्याप्त देने में बड़ा ममय काग्र होगा। गुप्तका नि शृहर्शिद्धा वा प्रतिमा-शाह्य इतना विवधित है हि अनने यह श्रनुमान श्रवंगत नहीं कि प्रतिमा विशान की परम्परा इस हैरा में ईशायि शतक में बहुत प्राचीन है—ज्यह इस कपर पेनेत वर ही चुके हैं।

श्रथच जहा तन प्रतिमा स्थापस्य में श्रानिमांत का प्रश्न है यह भी इंग्रनीय शतक से बहुत प्राचीन है। विनक्ती एनं मुदाश्री पर चिनित प्रतिमार्थ एवं निभिन्न सृत्यायी प्राचीन प्रतिमार्थ एवं निभिन्न सृत्यायी प्राचीन प्रतिमार्थ एवं निभिन्न सृत्यायी प्राचीन प्रतिमार्थ एवं कि प्रतिमार्थ एवं कि एक श्रयक्त प्राचीन पर्पया है। इंग्रनीयोचर-रालीन वैरोपपन ग्रुप्तकानीन प्रतिमा-निवर्शन प्रतातवान्त्रयण में प्राप्त है। हें सुत्र सिता-विमार्थ में प्रतातवान्त्रयण में प्राप्त हो हो चुके हैं। श्रत प्राचीन है। चद प्राप्त के प्रतातवानिया प्रतातवानिया प्राप्त के प्रतातवानिया प्रतातवानिया प्राप्त के प्रतातवानिया प्रताविवानिया प्रतातवानिया प्रतातवानिया

## प्रतिमा-वर्गीकरण

(Classification of Images)

रमभावतः किमी भी वर्गीकरण के कतिप । मूलाधार होने हैं १ अतः प्रतिमान्त्रगीकरण के कीन-मे मूलाधार परिकल्पित होने चाहि रेश भारतीय वास्त-शास्त्र (प्रतिमा-विज्ञान जिसका प्रमुख प्रतिपाद विषय है। का उद्गम भारतीय धर्म के महास्रोत से हुआ, यतः जैसा कि पूर्व पूर्वो से स्वब्द है, प्रतिमा-विज्ञान का प्रयोजन इसी धर्म की भक्ति भावना श्रयवा उपासना-परम्परा के साधन-रूप में परिकल्पित है। अथच, यह उपासना-परम्पग अपने बहुमुखी विकास में नाना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मनी एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपी में दक्षिगोचर होती है। परिगामतः भारतीय प्रतिमात्रों के नाना वर्ग स्वतः सम्भूत रूए । भारतीय स्थापत्य-शास्त्र के ब्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापस्य कता नेन्द्रों में भी प्रतिमाश्रों की इस अनेक-वर्गता के दर्शन होते हैं : श्रत: भ रतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बड़ा कप्ट-माध्य है । प्रतिमाश्रों के वर्गीकरण में एकाध मुलाधार से काम नहीं बनता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पत के रूप में विदानों में प्रचलित प्रतिमान्यगों करणों का निदंश करेंगे पनः शिद्धान्त पत के रूप में इस ग्रध्ययन के प्रतिमान्वर्गीकरण पर संनेत करेंगे।

(ब) प्रतिमा-केन्द्रातुरूपी वर्गीकरण--भारतीय प्रस्तर-कला के श्रश्चनिक ऐतिहा-सिक ग्रन्थों में प्रतिमान्यगींकरण का श्राधार प्रतिमा-क्ला केन्द्र माना गयः है, श्रतएव कला-केन्द्रानरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है :--

१. गान्धार-प्रतिमार्थे

२. मगध-प्रतिमार्थे

नैपाली-प्रतिमार्थे

v. तिन्यती (महाचीनी) प्रतिमार्वे

दाविही-प्रतिमार्थे

मधरा की प्रतिमार्वे

परन्तु यह वर्गीकरण वैशानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी ब्याख्यान है व्योंकि इन विभिन्न वेन्टों को प्रतिमात्रों की एक ही शैली हो सकती है अत: इस वर्गीकरण का स्रतिब्याप्ति-दोप (overlapping) स्पष्ट है।

(ब) धमानुरुती वर्गीकरण-से तालपर्य वैदिकधर्म में देव-भावना का क्या रूप था, पौराणिक देवन द में कीन से लक्षण एवं लाइक्रन में, एवं तान्त्रिक भाव एवं ह्याचार से श्रन्थाणित होकर देव-शुन्द का कैना स्वरूप विक्तित हुशा—इन प्रश्नी का समाधान करने-याला वर्गी हरण है-- १ वैदिक २ वीराणिक तथा ३ तान्त्रिक . भारतीय प्रतिमान्नी के इस वर्गाकरण में श्रव्याप्ति-दोप निश्चित है-वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मानस्य हेव-प्रतिमाओं के श्रतिरिक्त भौद एवं जैनप्रतिमाओं की एक लम्बी सूची है : सदीर्घकालीन परम्परा एवं सुविख्यात कला भी । यदि यह कहा जावे, बौदों एवं जैनों के भी तो पुरास और

तंत्र \xi सो बात नहीं । थौद्धों एवं जैसे की पौराखिक एवं तान्त्रिक प्रतिमार्थे ब्राह्मखों की पौराखिक एवं तान्त्रिक प्रतिमात्रों से सर्वथा चिलक्षण हैं।

- (स) धर्म-सम्बद्धायानुरूपी वर्गाकरण जैते शैव, बैटणुव, सौर, शाक्त, गालपस्य ग्रारि मो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गाकरण मी विशाल नहीं, शब्याप्ति-दोप इवर्मे भी है। ग्रात: यहत से प्रिहानों ने भारतीय प्रतिमात्रों का निम्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है:—
- ब्राह्मण प्रतिमार्थे र बीद प्रतिमार्थे ६ जैन प्रतिमार्थे, परन्तु इस वर्गाकरण में भी कुछ दोप है। ब्राह्मण प्रतिमार्थी एवं यौद्य प्रतिमार्थी—दोनों में ही पीराणिक एवं तान्तिक प्रतिमार्थी की रूपोट्नावना में यहा वैललवय है, खतः इम वर्गीकरण को इस प्रकार में विशिष्ट प्रतास चाडिये:—
  - १. ब्राह्मण-प्रतिमार्थे (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक
  - २. बीद्ध प्रतिमार्चे ,, ,, ,,

प्रतिमाओं के इस ब्यायक एवं वाहा वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अब सहमहर से कुछ अन्तर्देशन करें। शब महायथ ने (See E. H. I) ने आक्षण-प्रतिमाधी के निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं:—

- चल श्रीर श्रचल प्रतिमार्थे
- २. पूर्णश्रीरश्रपूर्ण "
- ३. शान्त श्रीर श्रशान्त ,,

चलावल प्रतिमार्कों — के वर्गीकरण का आधार यथानाम प्रतिमाल्ली को एक स्थान से दूबरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं — अर्थाल चालनोयस्व या अचालनीयस्व portability or otherwise है । चला प्रतिमाल्ली के निर्माण में ऐते इच्ची (materials) का प्रयोग किया जाता है जो हनके हों — गृतु—चर्चा रजत, ताम खादि तथा वे अपेनालुत छोटो होती हैं। अचला प्रतिमाल्ली के निर्माण में पापाण-प्रयोग स्वामा विक है और वे वकी, लस्नी, निशाल और गरू होती हैं। अर्गुवैलानसामम के अनुसार चला और अचला प्रतिमाली के पुन. निम्म मेद परिकृत्यित किये मारे हैं:—

चना प्रतिसार्थे—दि० 'वेर' शब्द का शर्थ प्रतिमा है।

- १. कीतक वेर -- प्रजर्भ
- र. उत्मव-वेर उत्सवार्थ —पव-विशेष पर बाहर ले जाने के लिये
- वित-वेर दैनिक अवचारात्मक पूजा में उपहारार्थ
- ४. स्नवन-वेर --- स्नानार्थ

च्यवला-प्रतिमायें-च्यभीत् मृत विग्रह अथवा भुव-वेर प्रास्तर-गर्भ रह में स्थापित को जाती हैं और वे गरैव यथास्थान स्थापित एवं प्रतिध्वित रहती हैं, इनके निम्म भेद परिकृतिस हैं :-- स्थानक — पड़ी हुई
 श्रासन — बैठी हुई

३. शयन - विश्राम करती हुई

टि॰ १ इस वर्गोकरण का धाधार देह-मुद्रा posture है।

टि० २ इस वर्गांकरण की दूबरी विशेषता यह है कि येयल बैच्यूव-प्रतिमार्थे हो इन मुद्राश्चां में विभाजित की जा सकती हूँ अन्य देवों की नहीं। श्यन-देहमुद्रा विष्णुको छोड़ कर अन्य किसी देव में लिये परिकल्प नहीं। श्रयक, वैष्णव-प्रतिमाश्चों के इस वर्गांकरण में निम्मलिखित उपवर्ग भी श्रायतित होते हैं:—

### १. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिवार

प्रथम प्रकार व्यर्थात् योग-सूतियों हो उरावना व्याध्यासिक निःश्रेयत रोग्नाट्यर्थ, सोग सूतियों को उपावना ऐदिक व्यन्त्रदर्श-निशादनार्थ, बीर-सूतियों को व्यर्था राजन्यो—सूर-बीर योदाव्यों के लिये प्रमु-राहित तथा मैन्य-शिक्त को उपलब्ध्यर्थ एवं व्यक्तिवारिक-सूर्तियों की उपायना क्याभिवारिक हत्यी—जैसे शुरु-मारख, गति हन्द्यादी वराजव, व्यदि के लिये विदित है। व्याभिवारिक-सूतियों के संपर्ध में सादन का यह भी व्यदिश है कि इनकी प्रविच्या नगर के व्यवस्थान नहीं ठीक है, बाहर पर्यती, ब्रास्थी तथा हिसी मकार के निर्वन प्रदेशी पर इनकी स्थायना विदित है। इन प्रकार व्यवसा प्रतिमाव्यों की निम्य द्वादश श्रीयार्थी संबदित होती हैं;— शान्ताशान्त प्रतिमाय

इन प्रतिमात्रों का श्राधार भाव है। ऊठ प्रतिमार्थे रौद्र श्रथवा उग्र चिनित की जाती हैं श्रीर शेप शान्त श्रथवा सीम्य । शान्ति-पूर्ण उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमाश्रों वी पूजा का विधान है ; इसके विपरीत ग्राभिचारिक—मारण, उचाटन ग्रादि के लिये उप प्रतिमाओं की पूजा का विधान है। ग्राशान्त ( उप्र ) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह--तीद्रण-नत, दीर्वदन्त, वहु भुज, श्रस्त-राख्न-पुनजित, मुरहमाला-विभूपित, राहाभ-रफ़्तिगोज्ज्वल-नेत - प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैष्यव एवं शैन दोनों प्रकार की मुर्तियों के निम्न स्वरूप ग्रशान्त प्रभेद के निदर्शन हैं :-

वैष्णय - विश्वरूप, नृसिंह, बटपत्र शायी, पाशराम आहि ।

शेव-कामारि, गजह, त्रिपुरान्तक, यमारि आहि ।

विभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिमा वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त श्रव उनकी सद्वेष में समीदा बरते हुए श्रवनी घारणा के श्रनुसार प्रतिमान्वर्गीकरण देना है। समराङ्गण में प्रतिमा-वर्गाकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया है, श्रन्य वास्तु शास्त्रीय बन्धों में भी ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोसा के अनुरूप पीछे का बाह्यसा, बीद तथा जैन-यह प्रतिमा वर्गी हरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि यह कहाँ रहता है ता वह उत्तर दे-गंगा के किनारे । भगवती भागीरथी का बढ़ा विशाल किनारा है । शतशः विशाल नगर, पुर, कानन, आश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं । श्रतः स्थान-विशेष का उत्तर न देवर सामान्य धंकेत से जवाब देना कहाँ तक संगत है ? ब्राह्मण देवों तथा देनियों की शतशः संख्या है तथा उनकी जो प्रतिमार्थे बनी हैं. उनकी तो संख्या हजारों ही नहीं, लाखो पहुँचती हैं। पुनः विशाल बाह्मण धर्म में बहुसंख्यक श्रवान्तर सम्प्रदाय प्रस्कृटित हुए, िभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को आपना इष्ट-देव परिकल्पित किया। किसी ने विष्णु को, तो किमी ने सूर्य को, पुन: किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना । ख्रतएव शैव, वैष्णव, शौर, शाक्ष तथा गणपत्व छ।दि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पल्तवित हुए तथा विकसित होकर बुद्धिगत हुए। पुन शैवों और बैप्एवों ने जो ्मासना पद्मति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले —तदनुरूप नाना मूर्तियाँ तथा हुई। प्राय. यही गाथा सर्वत्र सभी धार्मिक श्रथण उरासना सम्प्रदायों की है। रिक है ए, बौद, जैन—यह विमाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरए न होकर निर्देश-

श्रीर श्रन्ती प्रकार केन्द्रों के श्रनुरूप प्रतिमाश्रों का वर्गीकरण जैमे - गान्धार, मगध, नैपाल. ोड़ ग्रादि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का श्रनुगमन है।

च है कि प्राचीन मारत में विभिन्न जन पदों में स्थापत्य केन्द्र थे। उन केन्द्रों रे ी शैलियाँ थीं। श्राजकल के ऐसे यातायात तथा शान-प्रसार के न तो साधन रे. रेभी अपस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राज्ञ स्थपतियों की रै. ग एवं परम्परागत शस्त्र के अनुनार विभिन्न शैलियों को जन्म दिया। Y. का विकास हथा तथा भारत के प्रमुख जनपदी श्रयवा भूभागी के अनुरूप म्य नाम-एंकीर्तन भी हन्ना-जेसे द्वाविह, नागर, येगट, येसर भाग्य तथा

की जाती हैं परिकल्पित

श्वतः जित्र मकार ते लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविद्र तथा नाग श्वादि रेशियों के विकास का उल्लेख किया है—चैंने ही प्रतिमाश्रों के सम्बन्ध में बिद्धानों ने निर्माच जानपद-प्रतिमा-निर्माण-केन्द्र के श्वतसार प्रतिमाश्ची का वर्गक्ष किया है। शीयुत्त कृत्यायन श्री से सम्भवतः इसी दृष्टि-कोय को लेकर प्रतिमाश्ची के केन्द्रातु-पूर्वी-मगींकरण को श्रपूर्ण करती हुए श्रपने Indian Images में लिखा है:—

"परस्त ये पिमाग ( गान्यार, मागध, नैपालीय, तिन्सीय, द्राविड आदि) न केवल एक तूरी को overlap ही इत्ते हैं यान्य क्षाचीन कलाकारों में रीली-विध्यक वैयक्तिक अस्तित के रखण में भी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में रीली-विध्यक सिमाश्यक होता रहा है तथा मस्यत निदर्शनों में इतकी स्वयक-सामागी भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माख की तिन्तिनी-तीती तथा द्राविड रेली दोनों ने एक दूवरे को वमायित ही नहीं किया, कई दक्षियों से ये एक है। इसी प्रकार मधुरा तथा गान्धार की रीलियों का भी पार-स्पिक आदान-पदान प्रकट है। सिमय महाया ने लिला ही है कि निस्त कलाकार ने सारनाथ के प्रमेश स्त्य की रचना की है उनकी कृति में सिंदलहीयीय स्थारय-परस्पर का सेसंगी विद्यमान हैं।"

इसके श्रविरिक्त इस तमीज़ा में एक तथ्य की श्रोर पाठकों का प्यान श्रीर श्राकरित करना है। यह यार यार यता चुके हैं कि भारतीय यारतुकता का जन्म भारतीय धर्म की कोइ में हुआ। भारतीय स्थापन (यायए-कला—मिटर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) चर्माश्रय से ही स्थातन से श्रद्धमाणित रहा। जिस प्रकार यारतु-कला—भयन-निर्माण-कला में राजाश्रय के योग यर इसने लिला उसी प्रकार प्राथत स्थाप प्रतिमा के विकास में में महान योगन्तान रिया है।

छतः मारतीय प्रतिमा वर्गोकरण में चर्म के सर्व-प्रमुख पटक का मूल्याङ्कन द्यवश्य होना चाडिये।

ज्ञतः प्रतिमात्रों के वर्गोकरण के कुछ ज्ञाधारभूव किदानतों के बिना स्थिर किये कोई भी प्रतिमानवर्गोकरण पूर्व ज्ञयवा ज्ञयिकाशपूर्ण नहीं हो वकता । इन दृष्टि से इमारी तो धारणा है कि प्रतिमा वर्गोकरण के निम्मलिलित ज्ञाधार वर्षमान्य होने चाहिये जिनका ' ज्ञाअय लेकर प्रतिमान्यगीकरण पुष्ट हो वकता है :—

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ४. शैली

इस वर्ग-पंचक के श्राधार पर समस्त प्रतिमा-वर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है १. धर्म---धर्म के श्रवुरूप माझण, बीदा तथा जैन

२. देव-बाहा, येष्ण्य, शैव, सीर, तथा गाणपस्य

टि०---श्रन्य देशों की प्रतिमाश्रों को इन्हीं पञ्च प्रधान देशों गेतार्थ किया जा सकता है।

#### ३. द्रव्य- १--मृश्मधी

२—दावना

२—४।तुजा या पाकजा ( काञ्चनी, राजती, ताम्री, रैतिका, लोइजा श्चादि ) ४—रकोद्धवा

**४**—लेप्या

६—चित्रज्ञा

६—।चत्रज्ञ। .० -- मिश्रजा

दिः —इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य प्रकरण (देः आगे वा अध्याय) मे हैं।

अ. शास्त्र —प्रतिमान्साहित्य ही नहीं समस्त चास्तु-माहित्य की यो विशाल पाराओं का हम
निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं। अतः उस हिश्-कोण से प्रतिमाश्रों की शास्त्रीय-प्रमागतकर पाँच अवान्तरआ किये जा सकते हैं:—

१. पौराश्विक

२. द्यागमिक

३, तान्त्रिक

४. शिल्पशास्त्रीय तथा

५. मिश्रित

४. शैंबी—प्रतिमा-निर्माण में प्राप्ताद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियों— द्वाचिड़ श्रीर नागर—नहीं हैं। प्रतिमा-स्थापस्य पर विदेशी प्रमाय मी कम नहीं। बौद-प्रतिमा का जन्म ही गन्धार-निर्माण की शिल्पों के श्रतुरूप स्वरूप-निर्माण निर्मान्त नहीं है। इता प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शैलियों के श्रतुरूप स्वरूप-निर्माण निर्मान्त नहीं है। हिंच जीवेग।

## प्रतिमा-द्रव्य

### (Iconoplastic Art)

प्रतिम-नर्गी तरण म विभिन्न प्रतिमान्नी के विभिन्न वर्गो म श्रचला प्रतिमान्नी के सम्मन्न में इसने देखा — उन को निर्माण-सम्मन्न म वहुत काल मे पायाण-इस्त का ही प्रयोग होता श्रावा है। वास्ता में श्रापुनिक स्थापत्य Soulpture का तास्य पायाण-का ही हो हो है। इसने अपने इस श्रम्पन की नागर आदि शैलियां की समीवा में लिला है कि पायाण-काल का प्रयाग मार्ग अपने की स्थापन में — उत्तराययीय नायर-विली में श्रमेशन इस श्रमंथीन है। श्रापों की विश्वद एव प्राचीनतम मयन-निर्माण कला में — देवमानन, जनमानन, राजभवन—काई भी रचना हो। उत्तमें पाय. मृतिका, तथा काष्ट का ही प्रयोग हाता था। मृतिका तथा काष्ट या दाक में ही प्राचीनतममयन-निर्माण के द्रष्य है। वास्तव में विकासवाद तथा चिश्वद दोनों की ही दिश्यों से मानव के प्रथम मयन के सहज प्रमाणक कि हुए देव पाया वाह ही हो कि ते में वी इतिक विश्वद प्रयाग श्रम्पन मानव के प्रथम मयन के सहज प्रमाणक का प्रयोग मानव-अन्यता के विकास का मुख्ये प्रदी है। किना तीक्ष्य इपियारों के प्रयाण-व्यक्ष के के कम्भव ही करता था—श्रत, मानव की मवन-रचना कहानी में स्वामायिक, मुलम एव सुकर द्रम्य दाक तथा घरा ही थे।

— हुठों को शालाओं ने ही मानव के आदिम निवास की रचना की। देंगे के भी तो नन्दन-निवेतन—क्लबहुत की कोड़ म ही पनपे ये —हस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं (दें भारु था हमार दितय)।

वयाँ-वर्षा सम्बता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-सहन, विचार-प्राचार में तथा व्यवहार और व्यापार में बहुती हाती गयो, न्यां-व्यो उतन जीवन में पेहिक उपति तथा पारमार्थिक उपति की विभिन्न सावनात्रों का जन्म हुआ, नयी-नयो करनायों, बलायें विकास, शास्त्र, विकास तथा विचार उत्तम हुए, रोजें हुई, अन्वेष्य हुए। अनुवश्य न तथा मनोग के परिवणी ने यहान्या के अधीम भायदार के अद्युव्ध र-तो वी जानवारी तथा मुहुराङ्कन हुआ। एक शब्द में उतने जीवन में अतिर्धना, बलासमन्ता एप्ये भूद्व रिकता के जन्म एवं विकास के पायन एवं विद्यायी उपरिधत हुई। शने शने, उतने मत्येक कार्य-वर्षा तथा जीवन व्यापार में आनुल परिवर्तन हुए। इन सभी वी बहानी हितहात की बहानी है—मानव-रिवाम में राजाओं नी विकास एये राजाओं में कहीं अपिक महत्त्व के ये हुत है निनमें मानव की सन्यना की उत्तरीसर उत्तरि की बहानी हिस्सी गयी है।

मानव-एम्पता की उप्रति का स्वर्णावृत्ते से लिया हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसने दिव्य चेतना के द्वारा देवी की कल्पना की । देवत्य की क्ल्पना ने ही उस वर्षत्ता से कोशी दूर हटा दिया —देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही माति कर ली--शियो भूग्वा शिव यजेत---इस माचीन श्राप्र-सिदान्त का यही मर्ग है ।

श्रतः इस उपोद्भात के श्राधार-भूत मिद्रान्त के समें के श्रतुरूप सागव के रहन-सहन एवं विचार-श्राचार को उचरोत्तर उस्रति के श्रतुपद्वतः मवन-निर्माण-इता-चारतुरूला थे निर्माणक हत्यों में भी उचरोत्तर द्विद होती गयी, इसी पक्षा कार्य तिसा-निर्माण के द्रव्य गहते दो ही ये—दाद तथा पृतिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये। विभिन्न प्रत्यों में इन द्वारों भी संख्या का जो उसरेंग्र है यह प्रापः ७-द्र से कम नहीं है।

समराद्वण-सूत्रवार ने द्वपने प्रतिमा-तत्त्वण (दे॰ परिशिष्ट) में निम्नतिभित्त प्रतिमा-तत्वों का उत्तर दिया है----

| M . 11 . 14 . |         | •                  |        |            |           |
|---------------|---------|--------------------|--------|------------|-----------|
| मंख्या        | द्रव्य  | <b>पल</b>          | मंख्या | द्रव्य     | पल        |
| ₹,            | सुध र्ए | पुष्टिकारक         | ¥.     | दार        | श्रायुष्य |
| ۶.            | रभत     | कीर्ति वर्षक       | ६. लेप | प (मृत्तिक | ा) धनावह  |
| ₹.            | ताम्र   | सन्तान वृद्धि-दायक | ٠.     | বিস        | 17        |
| Y             | पाचारा  | भ-जयाबह            |        |            |           |

भविष्य ख्रादि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रष्य माने गये हैं। ख्रतः समराङ्गण के ये द्रस्य पौराणिक परम्परा के ही खतुसार परिकल्पित हैं, जो ख्रामाविक ही है। मविष्य-पुराख में जिन सात प्रतिमा-द्रस्यों का संकर्षित हैं वे हैं:—

१. काञ्चनी २. राजती ३. ताम्री ४. पार्थिची (छ॰ स्॰ लेप्या) ५. शैलजा ६. बार्ची (छ॰ स्॰ दास्जा) ७. श्रालेख्यका (छ॰ स॰ चित्रजा)

'शुक्र नीति-सार' में तो मूर्ति-स्पानी—प्रतिमा-निर्माख-द्रव्यों की सख्या सात से बह-कर खाठ होगयी है। तथाहि:—

> प्रतिमा सैकती पैष्टी लेख्या खेप्या च मृषमयी। वार्ची पापाणकात्त्या रियरा ज्ञेषा प्रयोक्तरा॥

ष्ट्रयांत् सैकती—सिकता-नाल् से विनिर्मिता पैष्टी—पिष्टा द्रव्य (वावल श्रादि को पीसकर पीता श्रादि) से विनिर्मिता, तेस्वा (विषक्ष) लेख्या (वे॰ श्रागे की यतदिप्रियणी समीला) मृतमयी—मृतिकार से बनाई दुई, वार्ची श्रयोत् काष्ट्रमा, पागया से निर्मित श्रीर प्रादृष्ट्री (सेगा, चारी, पीतल, ताग, लोडा श्रादि) से मगाई गई श्रष्टभा-मिता द्रव्यात्रस्य उत्तरोत्तर स्थित श्रयोत् बहुत दिमो तक टिकाऊ समकनी चाहिये।

श्रदत्, श्रव समराङ्गया के प्रतिमा-द्रव्यों की स्तथा सूची के सम्बन्ध में दा॰ अतेन्द्रनाथ बेनर्जी ने श्रपने Development of Hindu Iconography) में लिला है:---

'This list (i.e. of whurd— does) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lethya and citra'

रैनमां महोदय का यह प्रवचन समशङ्काण के भ्रष्ट पाठ के श्रमुसार तो ठीक है परन्तु लेखक की समक्त में शास्त्री (टी० गयपति) जी ने जो इचकी शुद्ध करके लेख्य पाठ दिया है वह ठीक नहीं—लेख्य के स्थान में लेख्य होना चाहिये। 'लेख्य' में मृतिका का ही प्राथान्य होने के कारण उसे हम जिन से पृथक् दूष्ता द्रव्य मान करने हैं। लेखक की धारपाय के निम्नलिस्तित तथ्यों पर पाठकों का प्यान श्राक्षित किया जाता है।

एक तो स॰ त्० ने अपने 'लेप्य-कार्मिटकर्म' नामक ७३वें अध्याय में लेप्य का द्रव्य मुलिका माना है (दे॰ परिशिष्ट सः)

अर्थात् लेप्य-क्सं में जिस मृत्तिका का विषान है यह वाणी, पूप, तहान, पितनी, दोर्षिका, बृत्त-मृत्त, नदी-तीर, गुल्ब-माथ—इन स्थानों के होनी चाहिये। तदनन्तर इसी अप्याय में मिलगदित मृत्तिका काथ जिसका वर्षेत आग्ने प्राप्तायतर क्सि आयेगा उसमें निम्यत स्थाय होती है—अतः स्थाय देशों पूर्व क्रंत्यों की मिलग से यह मिलका प्रतिमा-निम्यत्वी कित सम्पत्त होती है—अतः स्थायना प्रतिमा की हम गुल्कारी मिलग के अन्तर्यंत नाम वसते हैं। वम्मवतः ११वी जातावदी की प्रतिमा-क्रन्त-मरम्परा में साधारण प्रतिका के द्वारा निर्माण देश समक्ष जाता वसीकि स्थायत्य-कीगुत उस समय तक काली विकासत ही चुत्ता या। अतः मृत्यस्य प्रतिमा के मुश्विक के स्थाय ने अपने प्रतिमा के मुश्विक स्थायत्य-कीगुत उस समय तक काली विकासत ही चुत्ता या। अतः मृत्यस्य प्रतिमा के मुश्विक स्थायत्य-कीगुत उस समय तक काली विकास के प्रतिमा के मुश्विक स्थाय को विचा प्रतिमा में हम परिलायित कर सकते हैं।

समाझ्य-कालीन भोतत स्थापस्य-कला में सम्भवतः पाषाण् हो स्थापत्य का स्थ-म्रमुल स्थूल-प्रतिमान्यकल्पना का हत्य हो। लेप्पा तथा चित्रज्ञा प्रतिमार्थे स्वाधि एक हो कोटि में प्राती हैं परना हरण भेर ते उनमें भेर शब्दस्य मानना चाहिये—लेप्पजा मतिमाधी के हत्य मुस्तिका के राय-साथ जाता का थीजा प्रथमा हती कोटि के म्याय हस्य तथा चित्रज्ञा मतिमाधी के हम्य विभिन्न साथ-सर्थे—रंग और रख हो सकते हैं।

श्रवन, समराहत्य का यह पाठ एक नवीन परम्पर का उद्नावक है—यह नहीं कहा जा सकता। उत्पर उद्भुत शुक्रमीति सारे के प्रतिमा द्रश्मों में तेस्य, तेष्य—एन दो श्रता-प्रतान द्रश्मों का विश्वरण हमने देगा ही है। तेस्य श्रवांत् विश्व में तेस्य एक विभिन्न प्रतान हम्मद शुक्रमीति ते स्रष्ट है। श्राव वैनार्ज महोदय में भी इस श्रवतरण को उद्भुत किया है तथा तेष्य श्रीर तेस्य को श्रता-श्रवता हम्म माना है।

इसके श्रांतिशतः डा॰ वैनर्जा महोदय ने भोगलमह (देखिये इश्मितिनिक्तातः) के द्रश्यातस्य प्रतिमात्रों के निम्मतिस्तित दो प्रकारी का उल्लेख किया है :---

- प्रथम प्रकार-चतुर्विधा प्रतिमा-
- १. पित्रज्ञा २. केष्यज्ञा ३. पाकजा ४. शक्तोरकार्यो द्विनीय प्रकार-सध्यधा प्रतिमा--
  - १. मृत्मयी २, दाक्षिटता ३. लीइजा ४. सनजा ४. शेलका
  - ६. गन्धजा ७, कीमुमी

'क्षेप्पजा' को कार्य बेनजीं महोदय ने उसकी व्यास्त्या में 'made of clay'— मृत्मयी—यह किया है। एतः क्षेप्ता प्रतिमा की हमने मृत्यपत्री माना है यह स्वयं बैनजी महोदय को भी इष्ट है। श्रतः यदि इम समर द्वारा के पाठ के 'लेख्य' के स्थान पर 'लेप्य' पहें तो यह दोप-जो बैनजों ने उपर्य क अवतरण के अनुसार देखा है-वह मार्जित हो नाता है। समराज्ञ के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की भ्रष्टता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर खके हैं।

मर्ति-स्थानों की इस सप्तथा या अब्द्रधा संख्या में गोपालमङ के द्वारा प्रदत्त सप्तथा मर्ति-स्थानों में लोडजा, रतनजा, गन्धजा तथा बीसमी-इन चार प्रकार ने ऐसे द्रव्यों का परिगणन है जो मवि॰ पुरा॰ श्रयवा स॰ सु॰ के प्रतिमान्द्रव्यों में परिगणित नहीं किये जा सकते । गुक्तनीति की धानुत्या प्रतिमाश्रों में लोहजा, स्वर्णजा, राजती श्रादि सभी वितमात्रों का परिगणन हो सकता है परन्तु समराहुण तथा भविष्य-पुराग के श्रनुसार तो रतना. लोहना को सप्तवावर्ग से प्रथक ही रखना पड़ेगा। रही गन्धना तथा कीसुमी-इनमे से गन्धजा को समराहुण तथा शुक्रनीति की लेप्पजा में झाशिक-रूप में परिगणित अवस्य कर सकते हैं परन्त गन्धजा को कहाँ रक्षे, ख्रत: प्रतिमा-द्रव्यों की 'सप्तथा' संख्या तो टट ही गयी १

थी गॅ.पीनाथ राव महाशय ने खपने अन्य में (See E. H. I. P. 48) धागम-प्रतिपादित प्रतिपा-द्रव्यों में निम्न-निधित द्रव्यों का उल्लेख किया है :--

१ दार ४ भात

प्रमत्तिकातथा २ शिला

**३ रत्न** मिश्र द्रव्य

जो श्रधिक वैद्यानिक प्रतीत होता है क्योंकि काञ्चनी, राजती ताम्री श्रादि प्रतिमाश्रों के द्रव्य चातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें पृथक पृथक द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने की अपेता धात के अन्तर्गत करना चाहिये। रजत, मुक्य, लौह, ताम, आदि एक ही धातु-वर्ग के विभिन्न अवान्तर उपवर्ग हैं। सब ने रत्तों के सम्बन्ध में शामामिक सची में निम्न-लिखित रहाों का परिगणन किया है :---

स्फटिक-चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मिणुयाँ

पदासम ५, विद्रम

६. पुष्य ३. यज्

४. वैदर्थ सन

उपर्युक्त पड्वर्ग के श्रांतिनिक निम्न हब्यों का भी सब ने उल्लेख क्या है :--

इ विटका २ कडिशर्वरा एवं दन्त (गज)

मानमार में सुवर्ण, रजत, ताम, शिना, दार, सुधा, शर्ररा, श्रामात, मृतिका-इन द्रव्यों का जो उल्लेख है यह पीछे की समीजा से बैशनिक नहीं परन्तु इस सूची में सुधा न्त्रीर ब्रामास-ये दो द्रव्य न्त्रीर हस्तगत हुए। सुधा को 'कटिशर्करा' के अन्तर्गत निविध्ट क्या जा सकता है परन्तु ग्रामास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमान्यग्रं है जिसकी सीमास हम वीछे (दे॰ प्रतिमा-गर्गे ) नर श्राये हैं।

टि॰—सत्स्य-पुराण, श्रीना-पुराण, महानिर्वाण-तन्त्र श्रादि के मूर्ति-स्<sup>nical</sup> art परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं।

श्ररतु, प्रतिमान्द्रव्यों की इस श्रीपोद्याधिक समीता के श्रमन्तर श्रव प्रत्येक दिये जा "पर्मेख "पर्मेख सविस्तर प्रतिपादन श्रावर्यक हैं।

## दारू—काष्ठ

क्लात्मक दृष्टि से संवार में भवन-निर्माध-नला (किसका विकास मन्दिर--प्रासाद तथा प्रतिमा श्रादि के निर्माख में मी प्रस्त हुखा) का सर्व-प्राचीन द्रव्य दारू ही है। वृद्धों की शास्त्रकों से प्रथम मानव-पवन की परिकल्पना की गयी - यह इस 'मयन-यटल' में शास-भवनी के जनम एवं विकास के श्राप्यन में प्रतिवादित वर खुके हैं।

हमारे सर्वप्राचीनवम साहित्य-पैदिक साहित्य में दारू के सम्बन्ध में जो ब्यापक करुरना श्रुप्तेद के श्रुपियों ने की है वह दारून्द्रस्य ही गीरव गाथा का मर्वश्रेष्ठ प्रमाख हैं:--

"कि स्विद् वनम् क उस चृद्ध झास यती चाचा-पृथिवी निष्टतसुः" (ऋट्•दश०<र'४) अर्थात कौन वन के कित बृद्ध से पृथ्वी तमः अन्तरिल्— इन दोनों का निर्माण हुआ !</p>

हैरिह-सुन में निर्माण-प्रश्नों में (यह-पात्रों का निर्माण अपना वेदि-स्वत्रा देरे हैं।

प्रवुक्त होते वे-- दारू तथा खरिका (इष्टिका-- हैंट, वह वश्ची या पक्षी-- मूर्यपर्धी हैं)। वेदिकजीवन की एत्तान के अनुरूप ये हिर्दे धामान्य हम्म प्रमान हम्म प्रश्निक्त हुए। वर्धी-वर्धी जीवन विदेश होता गया प्रिनियी हम्यों में भी विदिश्त आहो गया। निर्माण-हम्यों में दारू का महस्वपृष्ट स्थान होने के कारण किन इच की कीन से मान की लक्ष्त्री मितिया अपना स्ताम अपना अपना स्थान अपना की में में प्रमान प्रश्निक हिला में पन-प्रयोग करना चाहिये, वृत्त को नैने काटना चाहिये, व्या क्या अपना हम्म प्रमान कारम्य (दारू-आहर्य) में आवन्यक है यह क्य विधि एवं विधान मान्य सम्प्र स्थान मान्य सम्प्र स्थान स्थान

## प्राम्बोद्यवापि गेहार्थे द्रम्थं विधिवद्रानयेत् । गन्तन्यसेव धिष्ठकेषु सुद्रविप्रचरेस् ए ॥

उत्तक विश्रांत बुरस्पंदिता, भविष्य, अस्य, विन्तुप्रभोत्तर श्चादि पुराणो एवं मानसार श्चादि रिक्त्यास्त्रों में वनप्रवेशाध्यान में अधिमोचित दारू के संभ्रह्य के लिये इतन्यता एवं इतन्यता एवं इतन्यता श्चादे पर सर्वितार मितारन है। इतना नया रहस्य है र वान्यवाः भध्यक्तानीन प्रतिमानिनर्मां के मुद्दा भयोग का मान्या मान्या न होतर श्चास्यता में यह का मान्या नथान न होतर श्चास्यता में यह तथा प्रताप था। अद्याः भवन-विमाणार्थं एवं मितमानीमांगार्थं इतन्याहरूप एकं मान्या नमतानिमांगार्थं इतन्याहरूप प्रतिमानीमांगार्थं इतन्यत्राहरूप एकं मान्या नमतानिमांगार्थं इतन्याहरूप एकं मान्याहरूप एकं मान्याहरूप होता या। श्रद्ध, दारूनरोहा एवं दारूनयन की सर्वाता में सेलक के 'मान्याहरूप प्रतिपादन है। यहाँ पर हत्या श्री

'This mode of the preparation of clay however's hows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound it similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 6th century A.D.; if we are to understand that the lime stone is meant by the word Parana, then the similarity becomes greater'.

ष्ट्रपर्यंत् प्रतिमा-निर्माणोचित मृतिका थी यह थिपि वाधारण मृत्यसी प्रतिमाओं की अपेफ कहीं अपिक स्थायी है, पर्योकि इसका विधान लीह एवं पायाण के चूर्ण के विमाधण से वस्ते प्रायाण के चूर्ण के विमाधण से वस्ते होता है। यह मिश्रण स्टूड्र इस्य के ही वहरा है जिनको गामधार के हेलेनिहरक कलाकार तीतिरी वे लेकर पाँचर्यी ईरावीय शक्त का प्रयोग में लाते रहे थे। अपच यदि वाणाण से हम मुख्य (limestone) ताहर्य मार्ने तो हवका स्टुको से ग्राहरूय और भी हद् एवं स्त्यन्ट हो जाता है।

प्रतिमान्द्रक्यों में पाँच प्रमुख इत्यों —काष्ठ, मृत्तिका, शिला, पानु एवं रख-के इतिस्ति, मिश्रन्द्रव्य का को पेवेत करार किया गया है, यह इस प्रिम्या का उदाहरख माना जा सकता है। मृत्तिका, तीह, नुभा छादि के सम्मिश्रण से स्थ्या इस मिश्र इत्य का भारत के प्राचीन स्थायत्य में अत्यक्षिक प्रयोग किया जावा था।

प्रतिमान्द्रव्य के सामान्य वर्गीकरण ( classification ) में राज्येश्लीको सभा सकता इन दो प्रवार को इस्पता प्रतिमाशी का उत्तर संपेत किया गया था; उनमें राज्ये-इंडीयों में तारार्य धातुना प्रतिमाशी से है उनकी सुवित्तर समीवा छागे इस्प्य है। यहाँ पर पाकता के सम्पन्न में मोहा सा निर्देश छीर खायरुगक है।

पाकृता प्रतिमाश्री (cast images) के श्रमणित निदर्गन प्राचीन पुरातका-नेपण में उपलब्ध मृत्यायी प्रतिमाश्री (terracotta-figurines) तथा मागदो, मृद्राश्रों में दियमान है निनमें हिन्दू-प्रतिमा-दिशान के श्रप्ययन की एक बड़ी गुन्दर मामग्री इस्ताला होती है। मृद्राशी पर श्रद्धिन देवी पूर्व देवियों के निश्च में तकालीन प्रतिमा-निर्माण की समुद्र परम्परा का विकान इंद्र होता है। इन मुद्राशी तप्परा प्रति माचीन है। किन्यु नक्यता में तो पेने निदर्शनी की भारतार है ही, यनगा, राजकार, भीटा हारि माचीन स्थानी पर मान ऐंगी मुद्राशी (हें दे पीद्र का श्रम्भ) से यह परम्या उपरोक्तर जाता था। ब्रात: पाकजा प्रतिमात्रों को इम मिश्र द्रश्या प्रतिमात्रों के रूप में परिकल्पित कर सबते हैं। शलीरकीर्णा अथवा पातुजा प्रतिमार्थे भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सिविष्ट हो सबसी हैं।

#### शिला-पापाए

प्रतिमा-निर्माश में पापाश का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। प्रास्तद में प्रतिष्ठाप्य खबला प्रतिमाओं के निर्माण में पापाश का ही प्रयोग विहित है।

दारू-परीजा एवं दारू-शाहरण के यमान शिला-परीजा एवं शिला-शाहरण भी प्राचीन मन्यों में प्रतिपादित है। निष्णु धर्मोचर में शिला-परीजा की निशद मीमाशा है। शिला परीजा के प्राचीन विनरण कर्म कायडी (ritualistic) तो हैं ही वैशानिक भी कम नहीं हैं। वर्षप्रथम रूपति किशी प्रच्यात गर्वत पर प्रस्थान करे एवं झालणादि-वर्णानुकर शिला-चयन करे। शुरुशा, रक्षा, पीता, कृष्णा शिला झालणादि चार वर्णों के ययाक्रम प्रशस्त मानी गयी हैं। प्रतिमा-प्रकृतन के लिये जिल शिला का चयन हो वह स्व प्रकार से निर्दोव होना चाहिये। निम्म झनतरण में प्रशस्ता शिला के परीजण में पूर्ण पर-प्रदर्शन है:

#### प्रशस्त-शिला-

प्रकार्णां समां िनग्धां निमम्तं च तथा चित्तौ। धातातिमात्रस्वरनां दतां मृद्धां मनोदराम्। क्षेमकां सिकतादीनां विषां ट्यूमयसीरिष। स्वरिक्ताकानिष्कां पिश्रां तु ककोणिताम्। द्वमच्हायोवगृदां च सीर्थाध्यसमन्वताम्। स्वायामविश्यादायां मृह्यां मुद्दमनीयियाः। वि० ४० तृ० १०,३-४

#### ष्ट्रप्रशस्त-शिला ---

श्रमात्रां व्यवसातीतां तसां भारकराशिमभि.। श्रम्बक्तीरपुणी च सपा चाराख्यांतुतासः। श्रप्यन्तीपदतां स्पामध्यप्रमानसेवितासः। तिले: सम्भूषिता या सु विवित्र विस्तृतिस्ताः। रेग्यासपदत्तसभुगार्थं विद्रां विस्तृतस्तुतासः। श्रमारि (४० ४० तु० १४० ६०,६~७.६)

रिला-परीक्षण यहीं पर समाप्त नहीं होता । चिमिन प्रकार के रिला लेगों से सर्वती विद्युद्धा रिका की पहिचान की जाती थी । निवेक-विवास में लिखा है :---

> 'निर्मेक्षेत्रारमःक्षेत्र विष्टवा श्रीकत्रावद्याः। विक्रिमे अस्मित काष्ट्रे वा प्रकटं सव्दर्श भवेत् ।"

द्रप्रसित् निर्मल कांधी के साथ विल्व-मृत्त के पत्त की छाल पीमकर पत्थर या लक्ड़ी पर लेव करने से सबदल (दाग) प्रस्ट हो जाता है। प्राय; सभी शिल्य-प्रत्यों में सण्डलों पर विचार है--दे० श्रामाजित-पुन्छा, स्० २०३ ६०-३४ । बास्तुसार में एक

ं मधुभ-मगुद्द्योम-क्योतस्त्रश्नमः । सन्ति रस्योः थेते, किथले स्यामलैरिव ॥ विश्व वेष्य मत्यक्षेत्रीभ रत्यम्य यशक्तम् । रद्वाः इक्कास्य गोभायुस्त्रपृद्दिगारिक ॥॥ रद्वाः इक्कास्य गोभायुस्त्रपृद्दिगाः । सन्तानविभवयाय शायोच्छेद्रस्य ताल्कम् ॥। "कीविनायित्रपृपिर - सस्रावरस्यस्यः । सद्वानि च गारस्य महाद्यवदेत्वे ॥ भविमायो द्यरा मनेयुस्य क्यमा । सद्यवर्षा न द्र्यानि वर्षास्त्ररंतिवृद्धिता ॥"

शर्थात् जिल परभर की प्रतिम बनाजा है। उस पर उपरोक्त लेप से श्रथवा स्वमावतः ही मधु का जेवा मयडल (दाग) देजने में श्रावे तो भीतर रायोत समभना चाहिये; इसी प्रकार भरम के मयडल में रेत, गुरू पेयणें, श्राकारार्गः, व मृत्य के वर्ण, मंजीठ की श्राभावाले, रात्यणं, पीतवर्णं, कियल्वर्णं, कालेवर्णं श्रीर चित्रवर्णं के मयडलों में फमशः लाल में दक, पानी, द्विरक्ली, में इक, ग्राट (गिरगिट), गोइ, उंदर, वर्ण, विच्ल्यू मीतर ममभना चाहिये गापाल्य में कीला, दिव्ह, पोलापन, जीवों के जाले, सन्या मयडलाकार रेला वा कीचढ़ हो तो वहा दोप माना गया है। श्रीय प्रतिमान्त्रयोज्य पापाल्य में किसी भी प्रकार की रेता (दाग) यदि देखने में श्रावे श्रीर यदि यह मृत्व वस्तु के रंग की है तो निर्दोष श्रम्यमा श्रीत विपत्न समभनी चाहिये।

शिल्परत में बचित है कि प्रतिमा के पापाय श्राथना काष्ठ में यदि नन्धान्वे, शेषनाम, श्रश्य, श्रीवत्त, कच्छ्य, शैल, त्वरितक, गज, गी, श्रुपम, इन्द्र, चन्द्र, त्वर्य, छन, माला, ध्यजा, श्रिविताम, तीरण, हरिया, मालाद, कमल, वजू, गकड या शिव की जटा के सदश रेखा या रेखां हैं तो शिला वड़ी ही मशस्त समकती चाहिये।

हयशीर्व पद्म-पत्र (दे॰ हिस्सिकः विलाग ) में भी शिला परीवा के कमे-कायह ( Ritual ) पद्म और विशान-पद्म--दीनों पर ही गविस्तर प्रतिपदन है। शिला लानुण के प्रकरणों में हयशीर्व ना अपगस्ता शिलाओं पर निम्म प्रवचन द्रष्टव्य हैं:--

णागन्वसेविवा या नदीतीरसमुद्रमया।
पुरसच्ये स्थितायाच लयापि तु वने स्थिता॥
चतुष्पत्रे स्थिता या च मृष्यित्वाग्यक्रये च या।
कपरे च तया मध्ये वक्तीके वापि या स्थिता॥
द्वार्यारसमञ्ज्ञा याच च दम्बा द्वारीनना।
स्वार्यास्परिक्ता सम्बद्धियादिस्तित।
क्रायादादिक्वा वज्यो यानेन वै शिका।
सेन केन्विद्मीता पर्यानीया तथा सिका।

शिका-परीतृष्ण में पापाण-सराहों की रेताझों, मराहती (rings) एवं वर्षे तथा आमा (glaze) के द्वारा उनका पुंक्तिद्वत्य, स्नीलिह्नत्य, न्यंसक्त के साथ साथ उनकी आयु ना भी शान कर लिया जाता था। शिलाओं की भूगमें निवालुक्त (Geologically) युवा, मण्या, बाला एवं बृदा—ये चार श्वक्तायों निर्धारित की गथी हैं, तरलुक्त भयम दो नोटियों की शिलाओं का ही मितमा निर्माण में प्रयोग विहित है। मालार में अविदाण भवान प्रतिमा के प्रमुत कलेवर का निर्माण पुंक्तिह्ना शिला से, उसकी पाद-मीटिका स्तिशालों है शोर पियक्का (lowermost base) न्यंसक्तिह्ना शिला से करना चाहिये— ऐसा इस मेंय ना निर्देश हैं:—

"पुल्लिक प्रतिमा कार्यो स्वीक्षक्षैः पादगीरिका। विरिट्टकार्यं तु सा माझा टट्ट्या या पपडकणपा।।" परन्तु स्थापस्य मं सम्मवतः इत शासादेश का सम्यक् यातान न होता हो स्योक्ति प्रायः एक ही शिना से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था।

पापाए-प्रतिमाधों के प्रवस्तम में वैसे तो देव-रिशेष के शाख-प्रतिपादित लाच्छनों वा ही अनुसरण था पर-त उसकी भीठिका एवं पिषिडना की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति को ऊठ खात-त्र्य आरस्य था। सम्भवतः इसी हिंह से पीठिकाधों एवं विविद्धकाधों की भेदपुरकर नामा स्थाना में अस्टिएन हैं—स्थिडली, याही, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, यक्षा त्या, अर्थश्यी, त्रिकेणा—आदि। मितामधों की प्रवस्ता में उसका उत्तेथ (जैंचाई) आहाद-हार के अनुरूप अर्थात् हार वी जैंचाई के आठ मायां की जैंचाई की मितमा स्थानी चाहिये और प्रतिमा की जैंचाई में बरावर तीन मायों में से एक माय की जैंचाई से पिषडका प्रवस्त पर स्थानी स्थान की जैंचाई से प्रवस्त तीन मायों में से एक माय की जैंचाई से पिषडका प्रवस्त हैं—ह्यारीर्ष का प्रयस्त हैं —

द्वारोप्छ।यस्य यन्मानमध्या सत्तु कारयेत । भागद्वये प्रतिमां त्रिभागीष्टस्या तप्पुन, । विषिद्रकामागत, कार्या नातिनीचा न चोष्छिता ॥

स्थापत्य-कर्म यश्चीय कर्म के समान यही ही निष्ठा, ध्यान मन्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण की छापेता रखता है। मस्स्य पुराण का छादेश है:—

> विविक्ते ६ंपुते स्थाने स्थपति, सबतेन्द्रियः,। पूर्वेवन् कासदेशक् शाधकः द्यक्रमुख्यः॥ प्रवतो नियताहतो देवताप्यानतपरः। यज्ञमानानुकुतेन विद्वान् क्ष्मे समापरेत्॥

समराङ्गण भी तो यही कहता है (दे॰ परिशिष्ट-श्रवतरण)

धरत, पानाय-प्रतिमात्रों के को स्थापय निदर्शन कर्रन मन्दिर पीठो एवं प्राचीन-कला केन्द्रों में शास हुए हैं उनमें इन शास्त्रोदेशों का पालन पूर्यरूप से परिलक्षित है। पाल (Motole)

पानुत्था प्रतिमाध्ये को इम पाक्तजा वग में वर्गीङ्ग कर सकते हैं। कुछ समय हुआ विद्वानों की घारणा थी कि घातुजा प्रतिमापें विशेषकर ताम्रोद्धा प्रतिमाधीं की वरम्परा का प्रचार दसवीं शवाही के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परक्या पर विदेशी प्रभाव स्वष्ट है। परन्तु श्री गोमीनाथ सन्त तथा अन्य विद्वानों ने इस पारणा को आस्त हिद्ध करने का सफल प्रयक्ष किया है।

ताझादि घातुष्ट्रों से प्रकल्पित प्रतिमाधों के संक्ष्य में शतश्र संकेत पुरागों तथा धागमों में खाये हैं जिनका निर्देश यथारयान प्रतिमान्द्रव्यों वी सूत्री में किये ही गये हैं। धागम तथा पुराख १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं— इसमें किसी का भी विशेष वेमस्य नहीं। मानसार को डा॰ खाचार्य महोदय ५-७ वीं शताब्दी के वीच ना सिद्ध करते हैं। उउने खाड़ाज प्रतिमाद्धों के विधान में मधु (भोम की विमिन्नानुपद्विक विधियों) खादि चा पूर्व प्रतिपादन होने से प्रतिमानिमील में थाइ-प्रयोग की परम्पर विचनी पुरानी है यह स्पष्ट है।

शाय ही साथ विभिन्न शिता-सेटाों में इन साझादि हम्यों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत हैं जिनका रात महायाय ने भी उत्तेटा किया है—(दे कि H. J. P. 51-55)। ख्रांत इस स्टामय ने भी उत्तेटा किया है—(दे के E H. J. P. 51-55)। ख्रांत इस स्टामय की महिपायुर-महिंनी शकि गामेश तथा नन्दी की प्रतिमाधों की ख्रांतिका स्वीं शताब्दी की महिपायुर-महिंनी शकि गामेश तथा नन्दी की प्रतिमाधों की मापित का उत्तेश है कर की Annual of the Director General of Archaelogy में इस्क्य है। इसी मकार गुक्तकाकीन बीद-ताय-मिताया की भी उपलादिक से चातुःस्थाप्तिमाध्यों की मापीनता ही नहीं थिद्ध होती है बरन् पानका-प्रतिमानिमाधिक क्ला की भीखानस्था की भी सुबना मिताती है। वैनर्जी महाया ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' तिला है। मञ्जुकी की कावा-स्थान प्रताम तिला का को उत्तेश है वह सुत्तकात के ख्रास पान का ही नदाया गया है। इसके ऋतिसिक बैनर्जी महाया ने अपनी नपी टोजों के हारा यह भी तिद्ध किया है कि पीराधिक देव-देवियों के चिश्रत बहुनंस्थक चातु-गुहामें (coins) मात दुई है जिनमे कुळ देवा से दो सो पर्य मातु-नहण बता (metal caster's art) श्रति निक्रतित सिताय की सह चातु-नहण बता (metal caster's art) श्रति निक्रतित सा निश्ततकार है।

पाद-तत्त्व-न्ला के मर्मश्रो से खिविदित नहीं है कि घात-प्रतिमाश्रो का निर्माण वहुपरिक्रम तथा बहुद्रव्य से साध्य है। वागावादि द्रव्यों से मतिमा का निर्माण दतना कह-माध्य मही नितना बात ते। झामे के मयबन में हचकी निर्माण-विषयि के सेवेत से यह तथ्य विरोध स्वष्ट होगा। इसी तथ्य को दिहिशेण में रत कर तथ महाशय ने लिला है 'Motal is rarely employed in the making of dhruva beras this material is almost exclusively used for casting utsava, snapana and bali images' व्योक्ति ये मतिमार्थ प्रमेदाहर होत्री तथा हस्की होनी बाहिये। चला-मतिमार्थों को प्रमुल तथा मास्वाही बनाना मुविधा के मतिकल होगा।

क्रपर तामाद्रि धातुन्त्रों से प्रतिमा-विधान में भोम के साइचर्य क्रमया सापुत्य का मंदेत किया गया है। 'मानमार' में मधुन्त्रिष्ट विधान नामक ६८ में क्रफाय में इस विषय की चर्चा दे परस्तु वह डा॰ ब्राचार्य के राज्दों में ही पूर्ण नहीं है। 'मानवोल्लाव' में हर्ज विधि पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है। राज महाराज ने कर्जागम, सुपमेदागम तथा विश्तु संहिता के भी एतद्विप्यक श्रवतरणीं का उल्लेख किया है। श्रतः स्वश्ट है कि घातु प्रतिमानिर्माण-कला इस देश की ही क्ला है श्रीर वह श्रति प्राचीन है।

धातुमा प्रतिमाझों के निर्माण में मोम ना प्रयोग होता था खतप्य इस प्रक्रिया की संग्रा भ्यमुच्छिट-विचान संगत होती है — मधु-शहूद से उच्छिट (निकाल लेने पर ) जो रह गया उसक सायुट्य से चातु-प्रतिमा-निर्मित । कर्जांगम (ख्र० ११ रलोक ४१) का कथन है:—

### स्रोइत्रखे मधूरिअष्टमग्निनाईक्तिं तु यत्। वस्त्रेण शोधयेत् सर्वं दोषं त्यवस्वा तु शिहिएना।

श्रर्यात् पातुओं से प्रतिमा-विरचना में धातु-मोल्ड पर मोम को श्राम्नि से छाद्री ( melt ) करना चाहिये श्रीर उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर देना चाहिये । विष्णु संहिता का निम्न प्रवचन इस इध्टि से विशेष स्वष्ट हैं :—

बोदे सिक्यामयीमयां कारियला सुरावृतां सुक्यांद्रीनि संगोष्य विदाग्यादारवपुन:इगर्जेः कारवेद् यलाय् सम्पूर्ण सर्वतो पनम् । त्रपांत् पातुत्रों से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा को पहिले भोम मे दाले पुन: उस पर मिटी चदा देवे । जिस घातु की प्रतिमा स्रमीष्ट है उस पातु (सुक्यं, रजतांत्रास स्नादि) को स्नादं (melt) कर उस मोल्ड पर चदा देवे—इस प्रकार प्रतिमा

संपन्न हो जाती है।

कपर मानगोल्लाग ( ग्राभिलपितार्थ-चिन्तामणि ) की चातुजा ( पाक्जा) प्रतिमाद्यो की निर्माण-प्रकिया के महत्त्वपूर्ण प्रवचन का धंवेत विया गया है, तदनुरूप उसकी सामग्री का यहाँ पर ऊछ निर्देश श्रावश्यक है। मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर संविष्य भी एरस्पती जी (of S. K. Saraswati-'An ancient text on the Casting of metal images'- J. I. S O. A. vol. IV. No. 2 p. 189 ff.) ने विद्वानों का ध्यान आवर्षित किया। धात प्रतिमाशों के निर्माण में ब्रागमों की परम्परा एवं मानकार के निर्देश के ब्रानुकार मानकील्लाक में भी मोम के मोडेल के दालने वी प्रक्रिया प्रतिपादित है। प्रतिमा के मोम के दाख्ये पर संस्कृता मृतिका के तीन लेप प्रतिपादित हैं ! मुचिका के ये लेप अपकाश (intervals) देकर दिये जाते है-एक के सूचने पर दूसरा लेप। मोम के दार्घ को प्रथम ठीक सरह से सील लेना चाहिये । पुनः मृत्तिका-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प है, उसको भी भाग-विरोप में ही प्रयोग में लाना चाहिये। अर्थान् यदि प्रतिमा पीतल या ताम्बे की बनानी है हो। मोम से उक्षका परिमाण दरगुना ( अथवा झटगुना ) होगा । चादी की प्रतिमा में यह भाग बारहतुना, श्रीर शीने ही प्रतिमा में भीनहतुना होगा । पुन. निर्मारणीय प्रतिमान्धार को एक मारिकेलाइति मूचमयी मूपा (crucible—दे । सेपान वा (मधन-बास्)"--मुपा-क्याल्या) में रहाना चाहिये। प्रथम धतिमा के दाह्ये के मीम को त्याना चाहिये पुना हुए

मेपा-स्थित थात को इतमा तपाना चाहिये कि यह हम-रूप धारण कर ले किर उछ डाड़ों पर इस हम को इस प्रकार लौह-राजाका में छिदित कर गिराना चाहिये कि समैत ब्यास हो जाये। जब प्रतिमा पूरी तरह ठपडी पढ़जावे तो उसके डाड़ों की मुस्तिका को साफ कर देना चाहिये—परवाहज्वनतां नयेत्।

श्रव एक प्रश्न यहा पर यह उदता है कि मोम का दाञ्चा खोएला बनाया जाता था या ठोष । जहा तक लगी मितमाश्रों की प्रमुख्य में थात है उत्तमें तो ठोष दाब की ही परम्परा थी। यही मूर्तियों में पोखला डाज्ञा ही श्रामियत हो सनता है, श्रम्यपा मूल्य एवं भार वह जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य श्रमुक्तरण कठिन ही नहीं श्रम्यक भी था। प्राचीन स्मारक निदर्शनों में जैसे महास्थान की मज्जुओं श्रीर सुल्लानगंज की श्रद्ध की यही धातु-प्रतिमान इसी दूसरी कोटि का निदरान म्हतुत करती हैं। इन स्थायस्य-निदर्शनों का समर्थन देशशीय पोक्श-शतक-मालीन थी कुम्म के 'श्रिल-स्ता' नामक वारतु शाख्न (के० श्रव १-३२-४१) से ग्राप्त होता है। इसमें चातु-प्रतिमा-निरचना की लोराली प्रक्रिया (hollow casting) पर सन्दर प्रनिपादन है। निम्म श्रवतरणीं को देशियो:—

मध्चित्रहोन निर्माय सकल निष्कल तुवा। बद्धवा सुद्दा दंशुष्कमधुच्छिष्टं बद्धिसंजेत ॥

इस प्रश्रण के खन्त में श्रीकुमार ने ठोन ढाड़ी वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निर्देश दिया है। इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा 'धन-विम्ब' से दी गयी है:—

> घनं चेत्लोहनं विग्य मध्िल्हेरेन केवल: कृत्वा सल्जेपनादीनि पूर्ववत् कमतश्चरेत

अन्त में इस स्तम्न में यह निर्देश खालर्यक है कि भारतीय स्थापत्य में पाक्जा प्रतिमाशो नौ संस्तली-मिनवा (Hollor Casting) की परम्पर खित प्राचीन है। पीद्वे प्रतिमान्यूजा की प्राचीनता पर भूगवेद के नाना सन्दर्भों में 'सरमय सुपितिसन' भी एक सन्दर्भ है निक्ने रोख्जा मितमा (Perforted image) ने संवेत पर स्थान क्षा करित किए, गया है। मन्तादि स्वितिकारी के प्रमाम में १६ कोटि वी धातुक प्रतिमाना मान्नों पर पूर्ण निर्देश है—खरस्यी (परसी-गामी) को द्वहस्यस्य प्रायश्चित में इसी प्रमान की तमा प्रतिमा का श्रानिकन करना पड़ता था।

धातुना-पतिमाश्री के इन राह्मीय निर्देशों के श्रांतिशिक स्थापत्य में इन प्रतिमाश्रा के रिदर्शनों का इम कार धनेत कर ही चुके हैं। नाजन्दा, कुर्किटर, भनेती ( बिट्टाव) तथा पूर्वीय भारत के शरून यहुर्तस्थक स्थानों में प्राप्त ताझ प्रतिमाश्री bronze statues & strtuttes) के ऐतिहासिक स्मारक-निदर्शनों से धानुना-प्रतिमा की श्रायन्त निकस्ति परस्पा प्रतीत होती है।

₹स्त

बैसे तो स्तजा प्रतिमान्नी मा राभी शानों में—पुरावों, शाममी, शिल्प-पार्याव इत्यों में—चर्चन ही मेर्ग तेन है परन्त उजरी मिर्माण की पदा विभि है हुए पर प्रायः सर्वत्र दो मीन ही मीन है। सम्बयन शाचीन मानत के कीहरी तथा दन्तनकारों—हरिनहरून- तस्क इस क्ला में इतने निष्णात ये कि उनके सम्यन्ध में स्थायत्य-शाक्षों के आजायों ने इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समभी हो या यह कला इतनी स्हम है कि साध, राज्या इसका विधान शाक्ष में क्ष्यां पर हो। अनेक प्राचीन भारतीय क्लाओं—जैसे पंत-कला (दें क स्वतः का धंवनाध्याय'—देश में क्षाक्षीय निदेशों में रूप-रेता तथा तात्विक शिक्षान्त का ही एक मात्र उल्लेश है—जैशेल तो गुरु-शिष्य की परभाग में निहित या। शाक्षीयदेश से स्थूल विद्यान्ती के अवगमन के उपरान्त एतदियम जातुर्य, कीशल, दाइन तो ध्वास्पर्य के स्थूल विद्यान्ती के अवगमन के उपरान्त एतदियम जातुर्य, कीशल, दाइन तो ध्वास्पर्य के स्थूल विद्यान्ती के अवगमन के उपरान्त एतदियम जातुर्य, कीशल,

पारमपर्यं कीशलं सोपदेशं शास्त्रान्यासो बास्तुकर्मोद्यमो पी: । सामाग्रीयं निर्मला यस्य सोऽस्मिँहिचत्राण्येयं वेत्ति यन्त्राणि कतुं म् ॥ (स॰ मृ॰ ३१-८७)

हक्त क्रितिस्क एक बात क्रीर है। रस्ती की प्रतिमान्यक्तराना वर्रशायारण जनों की शक्ति के परे होने के कारण क्रयन हने विने घनिको एवं राजाकों को हिंदन प्रतिमाओं को क्रयने वंगहालप में क्रयमा क्रपने भावन-मन्दिर (family chapel) में शोभार्य क्षयना प्रतिष्ठार्थ रस्तो की क्रयिनाणा होती थी। वह तत्तकालीन दत्त्व जीहरियों श्रादि के वैनलक्षय से वह निर्मिति सत्तरा वापन्य हो जाती थी।

श्वामों की प्रतिमा-निर्मायव रता-द्रष्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा जुक। है। रतनों में स्कृष्टिक, पदाराम, यम, वैदूर्य, विद्वम, पुष्प श्वादि रतनों की भी भी भी मिलीमों निर्णय की जाती थी — परेकी माचीन परस्या थी। शी भोषीनाथ राव लिएउते हैं (क्वक E, H. I. P. 50) 'एंग्रे बहुत से निदर्शन हैं तिनमें रतनों का प्रतिमा निर्माण में प्रयोग जाना जा सकता है। समी के महाराज थीवा के र नमहल में भाषपान हुद्ध की एक वड़ी वैद्वम-प्रतिमा थी— ऐवा उल्लिखित है। विद्यन्यस्य के मन्दिर में स्कृष्टिक लिक्न की स्थापना हे सभी परिलिख हैं। इसकी मिलमा (र स्कृष्टिक लिक्न की स्थापना हे सभी परिलिख हैं। इसकी मिलमा (र स्कृष्टिक लिक्न की जंवाई ह इक्ष तथा थियिटका की भी प्रवाला उसी प्रमाख में हैं।"

डा॰ बैनजीं (see D. H. I. p 242) ने भी यही निष्क्षं निकाला है कि स्प्रिटिन-प्रतिमा-विरचन बड़ा सुगम था। विषयवा के बृहदाकारतामाध्यत्तर-वीद-प्रतीडों में एक बड़ा ही मनोगम स्प्रिटिन चपक (the excellently carved orystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हैन्डल मत्स्याकार है।

चित्र

चित्र भी वास्तु कला का विषय है। समराङ्गण तो। चित्र को सब कलाश्रों का मुख मानता है:---

## 'चित्रंद्वि सर्व-शिल्पानां मुखं स्रोकस्य च वियम्'

'हृत्शीर्ष पञ्जाव' की निम्ना चिवजा-प्रतिमा-प्रशंना में भी चित्र सर्व शिलों का मुद्र ही नहीं भारतीय कला की भौतिक, दैविक एवं व्याच्यात्मिक भावना—'सरवं, शिवं मुन्दरम्' की ग्रीमिलित एवं ग्रमन्वित महाभावना की पुष्टि होती है:— यावन्ति विष्णुरुपाणि सुरुपाणीह केलचेत्।
तावद्वुगसदृश्यास्त्रणाणि विष्णु-होके महीयते॥
केल्यचित्रं इर्गितंत्व सहित्रक सर्गुपित दि।
कान्तिन्पूय्यामधाणी रिचने यस्मात् स्कृट स्थित ॥
कान्तिन्पूय्यामधाणी रिचने यस्मात् स्कृट स्थित ॥
व्रत साखिल्यमाधाति चित्रजासु जनादंन ।
वरमाचित्राचेने पुष्य स्मृत शतगुण वृषे ॥
चित्रस्य पुण्दरीकाणं सविख्यास सविक्रमम्।
ट्रष्ट्वा विसुप्यति पापैनजंन्मकोटिसुस्यिते,॥
वरमाच्यामधिमचेरिमेहापुण्यानिगिया।
पटस्य पुण्याधिमचेरिमेहापुण्यानिगिया।

इस प्रकार समराङ्गणीय एवं इयशीर्षीय इन दोनो प्रवचनों से चित्रकला एकमात्र मीतिक चतुष्ट्रिप्त सी ही विचायिका नहीं उसमें श्रथ्यात्मिर एवं देविक तृतिया भी श्रन्त-हिंत हैं। यदि काव्य कला प्रकानन्द-ग्रहोदर रसास्याद की विचायिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं।

चित्र की 'पडड़ाक' कहा गया है।

रूपभेदा. श्रमाणानि खावएय भावयोजनम् सारस्य वर्तिकामह इति चित्रं पदहकम्

रूप भेद से तार्क्य विशोदेशों से हैं । 'लावस्य' की योजना लित-कला—Fine art (चित्रकला जिलका परा गिरदौन हैं)—का प्राण है। भावयोजना से चित्र कला, काव्य कला की भाति रसास्याद कराती है। 'लाइरयम्' में निभ्णात कलाकार में कैशल का मर्भ द्विमा है। बर्तिका-भंग में चित्रकार की रचना-चाहुर्व पर स्थित है।

प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के श्रविधान पर, कुंका शीर पात्र ही पिशेष प्रित्त थे—परे कुंका च पात्रे च चित्रजा बिसा स्मृता—श्रमीत चित्रों के पर चित्र (pantings on cloth) कुंका-चित्र (Mural paintings) श्रीर पात्र चित्र (देन खुलायी प्रतिमाशों ने पाक्जा प्रकरण में) ही विरोध उहतेष्ट्य हैं। 'धरे वदे पूजा' की बरस्पा श्राज भी धर्वत्र विद्याना है। गीरी गयेश की बन्दन से कलश पात्रों पर श्राज भी हम पूजा-विशेष के श्रवस चित्र प्रतिमा बना लेते हैं।

िन ना प्रतिमात्रा ने शालीय विद्वान्तों के प्रतिभादक प्रम्य बहुत स्वल्प हैं। सम्मवतः दही कभी को दृष्टि में रखकर हा॰ ग्राचार्य पुरायों भी वास्त विद्या का विदेशायलोक्त करते हुए लिखते हैं — Soulpture is associated with Architecture, but painting is hardly montioned in these works'—ग्रावांत् नास्त-विना व दोनी प्रकार के प्रमी (वास-आवीत में सागस, मयमत, विद्यवर्षो प्रकार प्रार्थित सागस, मयमत, विद्यवर्षो प्रकार ग्रादि तथा ग्र—वास्त-राजीय जैसे प्राराण, श्राम, वृदस्वर्षाता, ग्रामनीनि, ग्रार्थ सादि ) में पाषायानका या बास्त-कर्या (मरन-निर्माण-कर्या) के साथ ग्रावर्थ

प्रतिपादन है, परन्तु नित्रकला का प्रतिपादन इन प्रत्यों में वहीं कठिनता से मिलेगा। किभी श्रेष्ठ तक द्वाल्याय का यह कथन ठीक भी है। परन्तु सम्प्रद्वश्य की व्यापक वास्तु-विद्या (दे का वा का श्रुष्ठ हु, ह) में विद्य-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यंत-कला एवं चिन्न-कला का वास्तु शास्त्र के व्यापक विस्तार में चित्रकेश सम्प्रद्वश्य क्षांत्र की एक महत्ती एवं खदितीय देन (Unique contribution) है। चमराइन्छ की छोड़ कर किमी अन्य वास्तु शास्त्रीय प्रत्य में प्यंत' एवं 'चित्र' पर प्रयचन नहीं। विमिन्न-वर्गीम प्रत्या प्रतिमाश्रों में चिन्न का संचेतमात्र मिलता है—शास्त्रीय प्रतिपादन तो रिक्त शास्त्रों में नमराइन्छ, पुराणों में विष्यु-वर्मोक्त ए करूद पुराण में भी कुछ संचेत हैं) तथा स्वत्य स्वत्य स्थायं—तिक्वती अनुवाद ही प्राप्य हैं)—ये ही तीन प्रस्य चित्र शास्त्र के प्रतिचादक प्रस्य हैं।

श्रस्तु, समराङ्गण की इसी देन की सविस्तर समीला के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र मन्य (इस श्राय्यवन के पंक्ष प्रत्य-धन्य कला एवं विवन कला?) में सेदल्य स्वान किया है। यहा पर इतना ही स्वव है कि 'विवन' पर समराङ्गल में व श्राप्याय हैं—विश्वेरण, स्थानन्यन, लेप्पकर्मीट्क, श्रयङक्तमाण, मानोत्तरित एवं सक्टिय-लत्त्व । सर्वेषमा विनोदेश नामक ५१वें श्रय्याय में वित्र की प्रशंसा (देखिये पीढ़े) करते हुए विन के श्रापार (background)—यट, पट, कुड्य श्रादि पर संवेत करने के उपायान के अन्य के 'उदस्य' श्रयोत् विश्वलीय वदायों पर मकाश डाला गया है। पुनः इस श्रय्याय के श्रन्त में विचन कमें के उपायों को मीनों—वर्तिका, मूमि यन्धन, लेप्प, रेता, वर्युनमं, वर्तना श्रादि श्रयः क्ष्म—वर्तनं, वर्तना श्रादि श्रयः क्षम वर्णन है।

भृति-सन्य' नामक ७२वें झध्याय में चित्राधार के प्रमेदों की तिरतृत विवेचना की मुद्दर मामग्री मिलेगी। 'लेप्यक्रमोदिक' ७३वें झध्याय में यथानाम प्रतिमाशी के नित्रण में उपयोगों लेप्य रह झादि तथा कूर्णन (भृत्रा) झादि की मिलिग एयं प्रमेद काराश महत्त किये गये हैं। 'झयहक-प्रमाण' (७४) 'मानोलानि' (७५) —इन दो झध्यायों में चित्र-काला के मांबेल्स की मान-स्ववस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश—चित्रणीय पदार्थ देव, मानुप, पशु, पश्ची झादि के कीन कीन रूप हैं, कीन कीन मान—इन सब पर विवस्ण देवन को मिलते हैं। इन स्ववं दिस्तृत समीशा 'यंत्र एवं चित्र' में इप्टब्स है।

अन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेष रह जाता है—'रस हिट लज्लण' जो निज-कला में काव्य कता ने समान अभिनय थोजना एवं रस-परिपाक कराता है। धितिक विषय की कुछ चर्चों अभिन्द है। अतः प्रतिमानिमांण में मुक्तिका, कांग्याय में इस विषय की कुछ चर्चों अभीच्द है। अतः प्रतिमानिमांण में मुक्तिका, कांग्य, पाणाण, धातु रक्त एवं चित्र—इन नाता इत्यों की संयोजना से भारतीय प्रतिमान्याय के विषुल विकास का ही आमाल नहीं प्रतीत होता है वरन् प्रतिमान्या के अस्वयन्त व्यापक प्रवास के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमानिमांण के व्यवसाय के सहत् निवास का भी यह परिचायक है जिसमें न वेयल वाष्टारा (तज्ञक) मूर्तिनिमांता

पापाण कार (स्थपित) का ही व्यवसाय दैनेदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् पान-कार कुम्म कार एवं कारन कार तथा लीह-कार ख्रीर स्वर्ण कार के साथ साथ चिन-कार एवं दन्त-नकास ख्रीर रल-कार (जोहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अस्यिक माम से अनापास महान प्रो सहन प्राप्त हुआ।

प्रतिमा निर्माण वे इस सहाप्रकार के अन्तर्तम में वीराधिक धर्म में प्रतिपादित देन-पूजा एवं देव-भृति के व्यापक अवन्यन का रहस्य दिश्वा है। विभिन्न भार्मिक सम्प्रदायों—वैष्णवा, श्रीन, शास्त स्वाद—के निकास से स्वत यह स्थापन्य-विषय प्राप्तुन्तेत हुआ। पौराधिक देव-नाद के मौतिक स्वरूप में इन सम्प्रदाया की विशिष्ट करूपनाओं ने नाना नवे देवी की रचना की। अत-प्रतिण निर्माण भी नानारूपद्रावनाओं से अवुपन्तत प्रमावित हुआ। विभिन्न कता-वेन्द्रों में पतिमा-निर्माण-स्थालाओं की इतनी उनति हुई कि उन की अपनी स्वर्मा-विभीण श्रीति हैं। राष्यकुली की वदान्यता, मिक्त एवं धर्माश्रव एवं मन्दिर-निर्माण श्रादि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुली विजुभ्गण में सबसे अपनिक सहायता प्रयान की।

### प्रतिसा-विधान

# [मान-योजना रुङ्गोपाङ्ग एवं गुणु-दोप निरूपण ]

भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-विद्वात (Canons of proportions)
मूलाधार हैं। श्रतएव इस श्रप्याय में—देशे एनं देवियों की मिलमा के श्रंग प्रत्येत की
प्रकल्पना के सामान्य नियमी के समुद्रपाटन में मान-योजना (Standards of
mensurement) ना श्रनिवाय सुर्यामान होने के नारण प्रतिमा-विधान एवं मान-योजना—दोनों का एक साम प्रतिपादन श्रामित्रेत है। यास्तर में भारतीय घारखा के
श्रानुसार कोई भी वास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर श्रप्या प्राम, सभी की भीम'
होना श्रानिवाय है। नमसङ्ग्र सन्दर्भ सन्दर्भ है।—

#### "यध येन भवेद द्वार्य मेर्य तद्वि कप्यते ।"

श्रथच देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार श्रीनवार्य है। शास्त्र में प्रतिवादित प्रमाणों के श्रुनुतार ही निरचित देव-प्रतिमार्य पूजा के योग्य बनती हैं। त० ग्० (४०. ११६) का प्रवचन है:──

'श्रमाणे स्थापिताः देशः पुत्राहोरच भवन्ति हि' श्रतः निर्विवाद है कि प्रतिमा विधान यिना प्रतिमान्मान के पद्गु है।

प्रतिमा विधान में मान-थोजना के इस ग्रानिवार्य ग्रानुगमन पर इस समान्य उपोद्धात के ज्ञानन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य वर्म धार्मिक-वार्य-स्थाप-क्रम के समान पायन एवं दीवा श्रीर तपस्या की साधना से शनुप्राणित है। श्रतः प्रतिमा-विधान के लिये उद्यत स्थपति के लिये श्रपने शरीर एवं मन, प्रहा एवं शील की प्रतिमा विरचन के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना नियमों का पालन विद्वित है। संयम पर्य नियम के बिना जब देवाराधन बुष्कर है तो देव-प्रतिमा-धिरचना कैसे सम्मव हो सकती है। शास्त्रज्ञ. प्राज्ञ. शीलवान एवं रमंदच मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माण-काल में पर्ण ब्रह्मचर्य का पालन श्रानियार्थ है। यह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यश करता हता यहीय-तेप इनिध्यास में ही उमें सरनी शरीर-यात्रा सम्पादन करनी चाहिये। हास्या का शानन धर्ज है। घरणी पृष्ठ पर ही यह सो सकता है—मारभेड विधिना माही सहाचारी क्रितेन्द्रिय:। इविष्यनियताहारी जपहोमपरायण: शायानी चरणीपृष्ठे-------स. १६.१.४। रम प्रकार की दैहिक शुद्धि, देवी साधना एवं अध्यातिमक उपातना के द्वारा ही कर्ता स्थापति अपने इस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निर्मन झारमा के माथ मंगीजित कर अपने इस्त-सापव का परिचय दे सहता है। प्रतिमा-शियान में स्थाति की यौद्रिक योग्यता (दे॰ मा॰ या॰ शा-ध्यमति एवं स्थासर') के साथ-साथ नैतिक एवं झाप्यात्मिक योग्यता भी पामापार है।

श्रस्त. कोई भी कला-कृति हो उसमे सौष्टव-सम्पादन के लिये किन्हीं श्राधारभूत सिद्धातों का महारा श्रायश्यक है। काव्य को ही लीजिये। निना छन्द-श्रन्थ के काव्य प्रयन्ध का न तो सन्दर स्वरूप ही निम्बरता है श्रीर न उससे सहज एवं स्वामाविक रस-निष्यन्द ही सम्पन्न होता है। लयामाय से पाठक द्यथवा श्रोता की हत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रवृत्ति म भी न तो एफरण ही उदय होता है श्रीर न प्रोलास । श्रव: चिरन्तन से प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई स्थाधारभूत निद्धात कलाकारों के द्वारा अवश्य अपनाया गया है। त्रादि कवि का प्रथम कविता में इसी छन्दोमधी प्राणी ने भूतल पर काव्य की सृष्टि की। प्रतिमान्यकल्पन मे ये ब्राधार भूत विद्वात मान-विद्वात है। शतः प्रतिमान्यल्पन मे मान योजना सर्वाधिक महत्व रराती है। प्रश्न यह है कि मान का श्राधार वया है १ देव-प्रतिमा की कृति के लिये कर्ता खायं श्राधार है। मूर्ति-निर्माता स्थपति के सम्मुख जो श्राधार-भूत भावन। सतत जागरूक रही वह यह कि मानव में देव भी मानव में सहशा ही खानार रखते हैं। ऋग्वेद में देवों को 'दिसोनरः' 'तृपेशः' कहा गया है। ऋतः देवों को मानवाकृति प्रदान करने में वैदिक अपियों ने ही पय-प्रदर्शन किया। 'रसो ये स.' की बेद-यागी ने जिस प्रकार काव्य मे रसास्याद को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दियोनरः' शादि वैदिक मंदेतों से प्रतिमा कारों ने देव-प्रतिमाकृति को गानवाकृति से निभूषित दिया तथा मानव-मान वो ही देव मान के निर्धारण में श्राधार माना । वराहमिहिर ने देव-प्रतिमा के श्राभपण एवं दस्त श्रादि के लिये जो 'देशानुरूप' व्यवस्था की श्रार्थात प्रतिमा में देवों एवं देवियों के वस्त्र श्रीर श्राभूषण श्रादि की संयोजना में तत्तहेशीय स्त्री परुपों के बख्नाभूपण ही निमायक हैं। उसी ब्यवस्था को थोड़ा सा यदि खागे से जावें सी मतिया में प्रकल्य देवों एवं देवियों के रूप ग्राकार एवं प्रमाण ग्रादि भी मानवायार एवं मानव-प्रमाण से ही निर्धारित होंगे ।

देवों की मानवाकृति-स्टाना में इस बहिरद्वाभार में शातिमिक एक श्रावस्त धनताद्व रहस्य मी श्रावहित है। देव देव तभी वनते हैं जब वे मानवहन्य भारत करते हैं ( श्रावतार माद ) श्रावसा देव तो निर्मू थ एवं निरावगार है। इसी दार्शनिक हिंह से मर्म को एकान्य निराव माविका वाचीनावायों ने देवों की रूप क्याना मं उनको मानवों का पर सावयों की मानवों की भूमा-विकास में ही उनको निरात नहीं किया मानवों की भूमा-विकास में ही उनको निरात नहीं किया मानवों की भूमा-विकास है। बोरी वाची भागवाना राष्ट्र मानवों की भूमा-विकास हों हो मी उन्हें श्रावस । मानवान रिष्मु के मुझक श्रावस का मानवान रिष्मु के मुझक श्रावस का सावयान्य के हो वो भागवर की जात करते हो हो भागवर को से सावयान्य की सावयान्य की हो वो मानवान की सावयान्य की स

श्रादि सामान्या द्रव्यजा प्रतिमात्रों की अपेदा छोटी होनी चाहिये। दूसरा श्राकृत यह है कि पराइमिहिर का यह मान-द्राव्ड महापुष्प-लच्चण ते प्रभावित है। साधारण पुरुषों को दृष्टि में रतकर जन-यास्तु वा प्रथम प्रतिस्ठापक समराद्वण-प्रभार वास्तु शस्त्र जनता-जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ।

जनादन क हो मान भकार से सम्मयतः । पराप प्रमाणित हुआ ।

श्रास्त, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में वृहस्पिहता के पञ्चपुरुष लज्ञ्यों में हुन श्रीर मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से श्रानुगमन देखा गया है ।

हनने प्रभम हत्त को मान मध्यम श्रापता सम्मयिमाण वाली प्रतिमाशों का मान है । श्राप्त स्वात स्वी-प्रतिमामें भी हंसमान से परिकल्प्य हैं। मालव्य का ममाण नवनतालान से स्वाति रखता हैं। यह प्रवर-गां की प्रतिमाशों का मान है । मस्य-पुराण भी इसका समर्थन 
करता है— श्रापादतलमस्ता नवतालों भवेतु यः। संहताजानुषहुरूच देवतेरिम 
प्रवर्ते — स्वते स्वयः है कि यह महापुरुष-वत्य है। बहस्सिहता स्वयं कहती हैं:—

मात्रश्यो नातनातसम्शुनदुगबो नानुसंगाहरतो । मोतैः पूर्णोङ्गसन्धिः समरुचिरतनुः मध्यमागे क्रशस्त्र ॥ पद्माधै चौध्येमास्यं धृतिविवरमपि व्यङ्गबोनं । च त्रियंग् दोष्ठानं सन्त्रपोलं समसितदशनं नातिमोक्षाभोष्ठम् ॥

बुद्ध स्नादि सहापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल स्नादि देवों की प्रतिमा-कल्पना में पैसे हो लक्षण विभाव्य हैं।

प्रतिमा विधान में मान-प्रकिषा को पूर्ण रूप से समक्ष्में के लिये कतियम मान-मोननात्री का हृदक्षम प्रावश्यन है। मान के दो प्रनार हैं—श्राहगुल-मान तथा ताल मान। हनमें मो दो उपनगें हैं—स्वाशय (absolute) तथा सहायक (relative)। प्रथम का ग्रापार कतियम प्राकृतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है। और दूसरा मंच प्रतिमा के श्रद्ध-रेशिए श्रवना श्रवप-निशेष की लम्बाई पर श्राधारित रहता है। सम्बद्धक्ष (दे प्यानोत्पाचि" नामक ७५ वा श्रव) में स्वाश्य-मान पद्धति (absolute कर्ष-रिक्षण) की निम्म तालिका प्रवष्य हैं:—

⊏ परमाशुद्धों से १ रज निर्मित होता है। ⊏ रज से १ रोम ....

=: रजस १ राम ,, ,, =: रोमों से १ विष्ठा, ,,

८ तिज्ञाश्रोसे १ युका ...

द्र युक्ताक्षींसे १ यय ;; ;;

: यनों से १ ऋगुल ,, ,

सिर्देश है--ग्रतः यह मिश्रित-परागरा का परिचायक हो सकता है न्योंकि पुराण श्रीर वृ.० महिता तो उत्तरी वास्तु-परागरा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अब अन्त में प्रतिमा-विचान में आवश्यक अंग-मत्येग के मान विद्वान्तों (Canons of proportions) वर प्रवन्त में विस्तार न कर वासिकान्य प्रस्तावन ही निरोष अमीपट है। अतः आगम, विन्धु-समेंतर, इहर्राहिता, ग्रुक्तोतिन्यार, विन्धत्त्वत्य, उत्तम नवताल मानवार आदि प्रत्यों को तालिकार्य परिष्ण्य (अ) में अवलोग्य हैं। बहा पर मिन-क्यान ही मिना-मान-प्रकृत्वा उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों ( वंशी गोमीनाथ विश्वानों है कि स्वतान-प्रकृत्वा उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों ( वंशी गोमीनाथ विश्वानों है वंशी मोनीनाथ विश्वानों से वंशी गोमीनाथ विश्वानों है विश्वान के सम्बाद्ध्यों है। इतः मत्यद्भव है। हा वही प्रतिमाओं की विश्वान क्या है। प्रतिमान किया है। इतः मत्यद्भव की स्वतान क्या है। इतः मत्यद्भव की स्वतान क्या है। अतः सम्यद्भव की प्रतान है। इतः प्रतान क्या है। स्वतान क्या है। स्वतान क्या है। स्वतान स्वता

सहायक मान-पद्धति (relative systen) में मात्राहगुल एवं देहास्गुल र ,

परम्परा प्रचलित है।

मात्राङ्गुल में ब्रङ्गुल को नाप प्रतिमाकार स्थपति श्रयवा प्रतिमाकारक यजमान की मध्यमा ब्रङ्गुलि का सध्य पर है। देहाड्गुल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण क्लेबर को १२४, १२० ब्रधवा ११६ तम भागों में विभाजन से होती है। प्रत्येक भाग को देह-लाव्य-ब्रङ्गुल क्षयवा सेन्य में देहाङ्गुल कहा जाता है।

इन देदाइ को की २४ एंडायें—परिशिष्ट (व ) धनराइ ख्र-साखु-कोष में द्रष्टय है। शिल्प-शाल के विभिन्न अस्पों में मान-प्रित्या की पड़ी ही ब्रह्म मीमाना है। प्रतिमानान के विभिन्न माप-इर्ज हैं। मान गर इन मान-द्रपड़ी को मान, ममाख, उत्मान, परिमाण, उपमान एवं त्यनमान के पड़वर्ग में विभाजित करता है। मान से ताल्पर्य प्रतिमा-क्लेबर की लम्पाई की नाए से है और ममाख उपकी चीकाई का निर्देश करता है। उत्मान मीटाई (thickness), परिमाण परीणाह (girth), उपमान दो अवस्था (जेसे प्रतिमा के पैरी) के अल्वयवकारा (inter spoces) तथा लम्पमान प्रताप-रेपाल्यों (plumb-lines) की नापों के कमाश प्रतिपादक है। इन पड़नों की शिभिन्न सकाशों से संकीर्तित हिवा गया है जिनका डान राज्यों प्रतिमा-ताला को समकने के लिये आवश्य के । आवश्य इरके प्याप्ति है।

देशहुल (के अपेनाहत कानी माननीजना है) के श्रविसिक अन्य सहावक इत्द् मानन्यही में प्रादेश, साल, वितिष्ति श्रीर गोकर्स विरोध उल्लेख्य हैं। प्रादेश श्रापूठे श्रीर तर्जनी (forelinger), को रहा फैलाकर जो कारवता आता है उसे कहते हैं। उसी मकार थेर्ट्ड श्रीर मध्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे श्रीर अनामिक्स (ringfinger) के बकाश को नितिस्त तथा श्रंगूठे श्रीर कनिष्टा (little finger) के अवकाश को गोकर्ष करते हैं।

सालमान — ग्रागमी एवं मानवार ग्रादि शिल्प-राखों में प्रतिमा-मान का ताल-मान से प्रतिकादन है। अतः विभिन्न देवों एवं देवियों में को ताल-मान विश्वित है उनका थोड़ा

श्रध्यायों में ही इस श्रध्याय का समावेश है श्रीर चित्रजा प्रनिमार्ये पापाण, मृत्विधित श्चादि सामान्या द्रव्यजा प्रतिमाश्ची की श्रपेता छोटी होनी चाहिये। दुमरा श्चाकृत यह है कि वराहमिहिर का यह मान-दर्गड महापुरप-लज्जा से प्रमायित है। साधारण प्रवर्ष को हृष्टि में रखकर जन-पास्त था प्रथम प्रतिष्ठापक समराद्वरण-सूत्रधार बास्त शस्त्र जन्म जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रमावित हुआ ।

..प. ., एकादश-रुद्ध, श्रध्द्र-यस-श्चातु, विभिन्न देवो एवं देकिया अकिएडेय, गरुह, शेप, तुर्गा, गुह (मुनहाएय), पहुप लदालों में हंस श्रीर मान्न(शहरति) श्रार्य, चराडेश तथा चेत्रपाल

इसमें प्रथम हम मन्त्रवर तथा नव ग्रह श्रादि दैत्य, यद्येश, उर्गेश, सिद्ध, गम्धर्व, चारण, निद्येश तथा शिन की am नवता०

श्रष्ट-मर्तियाँ सञ्यङ्ग् ल नवता० प्तमहापुरुप (देवकल्प मनुज)

राजस, असुर, यज्, अप्तरायें, अन्त्र-मूर्तियाँ और मस्ट्र-गण् नवत्तल

श्रध्यताल मानव

वेताल श्रीर प्रेत सप्तताल

पट्ताल प्रेत

कुन्त्र श्रीर विघ्नेश्वर पञ्चताल

वामन श्रीर वर्षे चतुप्तास

भूत श्रौर किन्नर त्रिवाल दिताल कुष्मागृह

एक्साल कयन्ध

दिo-तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का संकेत वास्त-कोप में द्रष्टद्य है।

तालमान का श्राधार सशीर्ष मुखमान है। ऊपर इमने देखा तालमान के दश वर्ग है--१ से लगाकर दश तक । पुन: उनके उत्तम, मध्य एव श्रधम प्रभद मे यह पद्धति श्रीर भी दीर्थ हा जाती है। उत्तम दशताल में सम्पूण प्रतिमा को १२४ सम-भागों में, मध्यम में १२० सम-मार्गो और अधम में ११६ तम-मार्गो में विभाजित किया जाता है। दशताल की प्रतिमा का मान उसके मुख मान का दशगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना श्रीर श्रष्टवाल को प्रतिमा का श्रठगुना होता है।

द्यागमों की प्रोल्जिसित ताल-मान की परस्परा कब से पल्लिबित हुई--ठीक तरह से नहीं कडा जा सकता और न 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्त्रों में ही उल्लेख है। इस ब्राकृत पर डा॰ वैनर्जी ने भी जिलामा प्रकट की है परन्तु ममाधान नहीं हो पासा। त्राल-मान सम्भवतः दाद्मिणात्य परम्परा है। समराङ्गण श्रादि उत्तरी प्रन्यों मे ताल मान का निर्देश विलक्षत नहीं मिनता है। बुहरमंहिता श्रीर किनवय पुराणी में भी तान-मान के पच्छ

निर्देश है--ग्रतः यह मिश्रित-परंग्या का परिचायक हो सकता है भ्योंकि पुराख और रू॰ महिता तो उत्तरी वास्तु-परंग्यत के ही प्रतिपादक प्रन्थ हैं।

अब अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अग-प्रत्येग के मान विद्वान्तों (Canons of proportions) वा प्रत्य में विस्तार न कर तातिकान्यद मतावन ही विशेष अमीपट है। अतः आगम, विष्णु-पर्मोत्तर, बृद्धसंदिता, शुक्रनोतिन्तार, निजनत्त्वण, उत्तम नवताल मानतार आदि मन्यों की तातिकार्य परिदीपट (अ) में अवनोत्तम हैं। यहा पर समाज्ञ कर हो मिक्रम-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों ( एकभी गोणीनाप राय, जा० कुमारी स्टेलाफामिसा, अा० जितेन्द्रनाथ बैनओं आदि महाशयों) ने इम मान-प्रक्रिया का अपने-अपने प्रत्यों में विभिन्न रूप से प्रतियादन किया है। अतः ममराङ्गण की इस सामग्री से तुत्ताहमक समीवा के लिया शागे के अनुस्थान कर्ताओं के कुछ विशेष शतस्य इस्तात हो छके मा वैसे तो समराङ्गण की, जैस वार पर इसने सेनेत क्या है, प्रतिमा-।अलाज न नेवल अपूर्ण ही है बन्द प्रष्ट भी है तथापि कुछ न छुछ तो अवश्य हाथ पागित हो। उत्पूर्ध की बिद्वानों की ताल-मान तालिकार्य इस सन्य के परिविष्ट ( अ) में द्रष्टव्य होंगो।

#### समराङ्गरा की प्रविमा मान पद्धति ( श्र० ७६ )

|           |                                         | •                                          |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| टि०       | इस ग्रन्थाय का पाठ भृष्ट होने से मागींप | ाग प्रमाण नहीं प्राप्त होते।               |
| ध्य       | चपाङ्ग-प्रत्यङ्ग                        | प्रमाग                                     |
| (1) श्रवण | —नेत-भ्रवण-मध्य                         | ષ શ્રંતુ૦                                  |
| ,,        | नेत्र ग्रीर भवण—सम                      | उत्सेघ से द्विगुणायत                       |
|           | कर्ण-निष्यली                            | १ र्शं० ४ य०                               |
|           | पित्यती श्रीर श्राधात के बीच का सब      | हार श्राया <b>ः 🗦</b> श्रे॰ विस्तार १ श्र० |
|           |                                         | मध्य की गहराई ४ यव                         |
|           | पिष्यली के मूल पर श्रोत्र-छिद्र         | — Y यo                                     |
|           | स्वतिश                                  | र् <b>दै भ्रं० श्राय०, २य०</b> विस्तृ०     |
|           | पीयूपी ( लक् रावर्त-मध्या )             | २ थं० , 🚦 थं० वि०                          |
|           | चारते ( कर्ण-बाह्य रेपा )               | ६ शं० (वम श्रीर कृतापत)                    |
|           | मुलाश ( श्रोत-मूल वकाश )                | र् श्रं० परिगाह (girth)                    |
|           | , मध्यावशाश                             | २ य∙ , ,,                                  |
|           | ,, ,, त्मे                              | १ य० ,, ,,                                 |
|           | उदात ( लकारावर्तमध्य ! )                | ,,                                         |
|           | ( पीयूपी के श्रधीमाग पर )               | ३ य० ,, ं,,                                |
|           | कर्ण क अपने विस्तार                     | १ गोलक २ य०                                |
|           | , ,, मध्य ,,                            | नाल का बुगुना                              |
|           | ,, , मूल ,,                             | ६मात्रा                                    |
|           | पूरा का पूरा                            | २ गोल का परिणाइ                            |
|           | नाल (पश्चिम)                            | ₹ घ०,, ,,                                  |
|           |                                         |                                            |

|                 | नाल (पूर्व)                     | <b>ै</b> श्रं∘का परि०                                     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | २ कोमल नाल                      | १ क्ला ,, ,,                                              |
| (धं) चित्रुक    |                                 | ২ খ্যা ত জন্ম                                             |
| -               | यधरोष्ड                         | ₹ 对 <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *          |
|                 | <b>उत्तरो</b> ध्य               | 2 શું . ,,                                                |
|                 | माजी                            | र्चे ग्रं॰ ( ऊ'चाई )                                      |
| (iii) नामिका    |                                 | ४ ग्रंट लग्गई                                             |
| , ,             | २ नासिकापुर-पान्त               | २ घ∞ ,,                                                   |
|                 | २ नासा-पुट                      | श्रीष्ठ के प्रमाण का चौथा                                 |
|                 | नामा-पुट प्रान्त                | करबीरसम !                                                 |
| (१४) ललाट       |                                 | 😄 ग्रं॰ विस्तृत, ४श्रं॰ ग्रायत                            |
|                 | स प्रकार चित्रक में केशान्त सार | र ३२ श्रंगुल होता है। स०स्० ७६ २६-२७                      |
|                 |                                 | : श्रंगुल किसका प्रमाण <b>है—</b> पता नहीं।               |
|                 |                                 | र्हीतक वस्त एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न                  |
|                 |                                 | ढ़ का मान नाभि के सान के दो भागों से                      |
|                 |                                 | ार्थ्यान माना गया है। दोनों जानुद्रयों का                 |
|                 | या गया है—स० स्० ७६.२७          |                                                           |
| માન ૪ ઝાનુલ મહા | या गया ६—-तण सूच ७५,५०          | -101                                                      |
| (v) पाद         |                                 | १४ र्थं ० तम्बे, ६ र्थं ० चौड़े                           |
|                 |                                 | श्रीर ४ श्रं० ऊंचे                                        |
|                 | पादागुष्ठ                       | र् ५ श्रं परीग्याह, ३ श्रं क्लम्बे                        |
|                 | पाद प्रदेशिनी                   | र्रिग्रीर १ ग्रं०३ य० ऊँचे।<br>५ ग्रं० परी०,३ ग्रं०ग्रायत |
|                 | , मध्यमागुलि                    | र अ० ५००, इ अ०आ,५०                                        |
|                 | ,, श्रनामिका                    | मध्यमा के प्रमाण में 🤰 कम                                 |
|                 | ,, कनिष्ठा                      | धनामिक्ता,,,,,,                                           |
|                 | थंगुष्ड-नप                      | 3 vio                                                     |
|                 | श्रगुलि-नख                      | -<br>हु श्रं०                                             |
| (vi)            | जहा-मध्य परीचाह                 | १⊏ श्रॅं∘                                                 |
| (vii)           | जानु-मध्य परीणाह                | ૨૧ ઝાં -                                                  |
| ()              | वानु-क्पाल                      | नानु का 🔓 परीचाह                                          |
| (viii)          | उरू मध्य-परीगाइ                 | ३२ र्ग्नः                                                 |
| (ix)            | श्पण (scrotums)                 | ?                                                         |
| •               | मेट्र ( दृपण संस्थित )          | ६ श्रं० परीयाइ                                            |
|                 | कोश                             | ४ श्रं                                                    |
| (x)             | कटि                             | १= ग्रं•                                                  |
| (xi)            | नामि मध्य-परीणाइ                | ४६ श्रं∘                                                  |
| -               |                                 |                                                           |

| (rn)  | २ स्तर्ना वा ग्रन्तर                 | (२ ग्रं॰                 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|
| (xm)  | २ कत्-भान्त                          | ६ छ० लम्बे               |
| (x1V) | पृष्ठ विस्तार                        | २४ ग्र०                  |
|       | पृष्ठ-परीग्राह                       | व स्-सम                  |
| (xx)  | <b>मीबा</b>                          | ६ थ्रं०                  |
| (xvi) | भुजायाम                              | ४६ छै०                   |
| V- 7  | दोनी का पर्वोपरितन (wrist)           | र⊏ ग्र∘                  |
|       | दुसरा पर्व                           | १६ ग्र०                  |
|       | दोनों वाहुश्रां का मध्य परीगाह       | १८ ग्रै॰                 |
|       | दोनो प्रवाहुक्रों का 🔒 🚜             | १२ ग्र॰                  |
|       | ( श्रर्थात् चतुर्भुजी प्रतिमार्थे )  |                          |
|       | भुज-तल ( सागुलि )                    | १२ ग्रं०                 |
|       | , ,, ( निरमुलि )                     | ৬ খ্ৰত                   |
|       | मध्यमागुलि                           | પ્ર થા ૦                 |
|       | प्रदेशिनी श्रीर श्रनामिका            | दोनों बराबर (परन्तु      |
|       |                                      | मध्यमा से एक पर्व होन)   |
|       | कनिष्ठिका                            | प्रदेशिनी से एक पर्व होन |
|       | इस्तनल ( श्रापुलि ) सा पाँ के श्राधे |                          |
|       | उनका परीगाह                          | t                        |
|       | इस्त भ्रगुष्ठ-लम्पाई                 | <b>४ श्रंगुल</b>         |
|       | ,, परीगाइ                            | પ્રજ્ઞ.                  |
|       | খ্যাণ্ড-নথ                           |                          |
|       |                                      |                          |

है॰ स्त्री-प्रतिमासी ने प्रमाण पर भी समराहण में सनेन है कि पुरुष प्रतिमासी ने ही मान स्थी-प्रमाणी में विदित हैं—ने नेवा उनका पढ़ा और कटि विद्यार प्रमाणी पर आजारित है। उनका यह रूट श्युत और कटि २४ श्युत तथागी गयी है। स्त्री प्रतिमा-मान की उन्तमान्यपाषम्प्रस्थेद से तीन मान-प्रदक्षिणी निर्देश की गयी है।

#### प्रतिमा का दीप गुरा निरूपण

हेनल सनवाहण ही येल वारतु-राम्त्र का मैंन है जिवमें प्रतिमा ने दोप-गुच-निरुषण् ही प्रवतारणा में इतना साद्वीपीय वैशानिक विश्वेचन है। दितनी ही काई प्रतिमा सुरूर बढ़ी न हो चटनु परि वह राम्यातुमा निर्मित नहीं है तो वह स्थापस है— स्वयून्य है—यह स्टर्न में यह देव प्रतिमा ही नहीं है। शान निज्ञाती का यह स्वतुमान मारतीय स्थापन का परम बहुत्य है जिस पर हम पेंद्रे भी सेनेत कर साथे हैं। सहनु, सांग्रथम प्रतिमा-दोषों हो सूची होंगे, उन दोगों का समाव ही प्रतिमा-गुण है।

११, कुविधा !

१५. पाइर्ग-हीना

१६. धामन-हीना

१८. श्रायम-पिकटता

te. नाना-काष्ठ समायुक्ता

१७. शालय-हीना

१४. झुन्मा

पस

शिरोगेग

दुर्भिन

राज्याशुभ

यन्धन श्रीर स्थानन्यति

रोग

### प्रतिमा सोप

सं॰ दोप र्ग । दोप पल १. ग्रशिलयःसन्धि मरगु ११. उद्यब-विविद्यका मुख १२. श्रधंमधी

२. रिभ्रान्ता रधान-विध्वय

रे. यक व लह

वयस:स्रय

४. श्रमनता श्चर्यच्च

५. छ स्थिता

हद्रोप

६, उप्रता ७. याक्जाता देशान्तर-गमन

**द.** मत्यज्ञहीना ग्रनपत्यताः

६. विकटाकारा दारुग भय १० मध्यनान्धिनता

श्चनर्थं का टि॰-इन दोपों का श्रमाय ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टस्य है:--

प्रतिमा-गुण १. सश्लिष्टसन्धि

२. वाम्र-लोह-सुपर्ण-रजत यदा

३. प्रमाण-गुविभक्ता ४. श्रज्ता

५. ऋपदिगा ६. ग्रप्रत्यङ्ग-हीना

७. प्रमाण-मूर्ण-मैयुता 🗕 श्राविवर्जिता

६. सुविभक्ता

₹0.

१० यथोरसेधा ११, प्रसन्ध्यदना

१२. गुभा १३. निगृह-सन्धि-करणा

१४. समायती

१५. ऋज-स्थिता

## प्रतिमा-रूप-संयोग

[ भासन, बाहन, श्रायुध, श्राभूषण एवं वस्र ]

प्रतिमा-क्लेवर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारू में एवं मुदाश्रों का सिन्नवेश भी श्रावश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा भा तीय प्रतिमा निर्माण-विज्ञान (Indian Iconography) का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। वेंमे तो मुद्राश्ची का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं शरीर में ही है जो कि प्रतिमा की मनीमायना के अनुरूप प्रश्ल्य हैं. परन्तु मदा विनियाजन बाह्मण देव-प्रतिमात्रों की अपेता चौद्ध-प्रतिमात्रों की विशिष्टता है। शैनी प्रतिमात्रा में यदापि वरद, ज्ञान, व्याख्यान ह्यादि गुद्धान्त्रों के सिववेश स बाह्मण-प्रतिमान्नों में भी मद्रा-विनियाम है - परन्त श्रन्य देवों की प्रतिमाश्चों म मदाश्चों की श्रपेता नाना-रूप-मयोग ही प्रमुख-रूप से प्रकल्य हैं एवं स्थापस्य-निदर्शन में उनका समन्वय भी। मुद्राख्यों की सविस्तर चर्चा हम श्रामे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवेषणा की श्रोर पाठकों का ध्यान यही श्राकर्षित करना है। मदाश्रों के द्वारा प्राय: मानव एव देव दोनों हो भीन-व्याख्यान श्रथवा भार-प्रकाशन करते हैं। श्रतः हस्तादि-मुद्रार्ये एक प्रकार से भाय-पतीक हैं। इसी प्रकार हिन्द-प्रतिमाश्रों के रूप-संयोग भी मुद्राश्रों के सदृश देव विशेष की जानकारी के लिये खुत्री पुस्तकें हैं। सरायत दैय प्रतिमा से तरन्त देवराज इन्द्र की ग्रार इमारा ध्यान जाता है । ईस-बाइन. कमण्डल इस्त. ब्रह्मचारि-वेप की प्रतिमा को दैखकर ब्रह्मा की माटित स्मृति थ्रा जाती है। बूपम बाहन, यतिवेप, निरात पारी, व्याल-माल निनेत्र से शिव का किसे बांध नहीं हाता है । भिहवाहिनी देवी मूर्ति से भगवती तुर्गा के चरखों में कीन नतमस्तक नहीं हाता है ? इसी प्रकार ग्रन्य देवों की गीरव-गाथा है । श्रत एक शब्द में हिन्दू-प्रतिमाधी के नाना-रूप संयोग मी एक प्रकार से भार-प्रतीक हैं। जहाँ सुदायें प्रतिमाश्रा के भाव-प्रतीक है. वहाँ रूप-सैयोग भगवान् श्रीर भक्त दोनों के ही मान प्रतीक हैं। देवराव इन्द्र का ऐरावत-सहचर्य अनकी राजसत्ता का प्रकाशक है-गजराज राज्यश्री (Royalts) का उल्लंबर (symbol) है। इसी प्रशार अन्य देवों ने अपने-अपने- आसन, य इन, शायुष, श्राभूषण एवं यस शादि-नानारूप संयोगों की कहानी है। शत: रूप मयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु पाम्परानुरूप इमने भी देव-सुद्राओं के इस द्वितिय संयोग का दी प्रयक्ष्मक श्राप्तायों में प्रतिपादन करना श्रमीष्ट समस्ता। सर्वप्रथम इस रूप-संबोध पर विचार करेंगे ।

मतिमाशों के रूप में पींच प्रचान संयोग हैं — श्रास्त, बाहन, श्रायुच, श्रभूपण एवं यह ।

प्रतिमाझों के श्रामन-परिज्ञान में दो रहरा दिये हैं। प्रथम देगें की मानवाकति के सदुरूप उनके रैंडने की मी तो कोई वस्तु परिकृष्य है। जैसा देग नैमा झामन झीर वता ही उचका बाहन भी। दूसरे प्रतिमान्यूजा का उदय ध्यान-योग ही मिद्धि के लिये हुआ—यह हम पहले ही नह आये हैं—'ध्यान योगस्य मंगिद्धि प्रतिमा: परिकल्पिता:— अतः उपास्य एवं उपायक दोनों में एकात्मबता स्थापित बरने के लिये न वेयल उपायल देश का आगन ही योगानुक्त हो वरन् उपायक का भी आगत वेय-विन्तन में एवामता अर्थात् चित-इति का निरोध (योगिरिचन्द्रिविनरोध:) लाने के लिये परमोधादेय हो। हस हिट से आगत का अर्थ पाद-मुद्रा एनं वेठक (geat) दोनों ही हैं।

ष्ट्रासनों के सम्यन्ध में एक दूसरां तस्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न श्रामनों का जो उल्लेख शालों में मिलता है—उनमें बहुर्सस्थक मशुश्रों के नाम संकीर्तित किये गये हैं —उदाहरणार्थ विद्यालन, कूर्माधन, श्रादि-श्रादि । हम हिंदे श्रासन न वेचल पार-सुद्रा एवं बैठक हो है बरन् श्रासन-योग्य वाहन भी । हिन्दू प्रतिमाशों के बहुसंस्थन निदर्शनों में (विशेष वर चित्रका प्रतिमाशों में ) श्रासन के स्थान पर वाहन का ही वित्रण है।

कपर हमने आसन को पाद-मुद्रा साना है, उतका सम्यन्य बैठक अर्थान् आसन (Sitting), पड़े रहना अर्थान् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थान् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थान् स्थानक (Reclining) से ही है न कि आले मुद्राप्याय में मितवारित नाना पाद मुद्रार्थे जिनका क्ष्मन्य भीतिक आस्त्रों (objective postures) से न हो कर भावासक मगीपतियों (subjective attitudes) से हैं। आसन में बाहनों को गतार्थता का श्रीपुत इन्दायन महाचाये भी समर्थन करते हैं—"The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting, riding on either a vehicle or an animal and reclining. Strictly speaking the Assana ought to have reference to sitting only, but in point of fact, so far as Iconography is concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i. e. यहन and यगन—तेंo")".

श्राप्तन के 'पीठ' श्रर्य में पशुश्रों के श्राविरिक्त, पवियों ( इंत, गरूर, मयूर श्रादि ) पुणो (कमल श्रादि) श्रापुर्यों (त्रज्ञ एवं चक श्रादि) प्रतीकों (स्वरितक एवं मद्र श्रादि) तथा श्रन्य नाना उपलवियों ( हु tribols—शेर श्रादि ) की भी प्रकल्पना है जो 'प्रतिमा में प्रतीक्तन'—Symbolism in Images—के विद्यान्त की दर्पण्यत् प्रमाशिक हैं।

श्रावनों के उपोद्धात में एक दूमरा निदरा यह है कि योग-साक में बहुतेख्वक एवं विभिन्न श्रावनों का जो प्रतिपादन है उससे यथि प्रतिमा-साक एवं प्रतिमा-स्थापत्य मी कम प्रमानित नहीं हुआ है और सब सी यह है कि श्रापार योगावन ही हैं परन्त स्थापत्य की इदि से उनमें आकारादि-सित्येश एवं मानादि-पोजना निशुद्ध स्थापत्यात्मक (sculptura)) है। अस्तु, आगमी एवं शिल्पशास्त्रों के श्रनुक्य निम्नतियित श्रायन प्रतिमा-स्थापत्य में व्रियेष प्रसिद्ध हैं।— योगिक श्रासन—योगिकाकमों को संख्या संख्यातीत है। निवस्तनन्त्र (दे॰ इज्टर-क्ल्यद्वम) के अतुसार तो इन आत्मनों की संख्या ८५ सत है। श्राहिनुंज्य-संहिता क अनुसार निम्मालिक्ति एकादरा आसन विशेष प्राप्तद हैं जिनमें बहुबख्यक प्रतिमान्स्यापस्य में भी चित्रित किये गये हैं:—

१, चक्रासन १, कीश्कुटासन १, मिहासन २, पद्मासन ६, बीशसन १०, मुक्तासन ३, दूर्मासन ७, स्वस्तिवायन तथा ४, मयुराधन ६, मोसुस्थान ११, मोसुस्थान

दि॰ इत ११ थोगिन।धर्मा के छातिरिक्षः वित्तपः छात्यः योगिन्नाधनः भी प्रानिद्ध है विनका पत्रज्ञति के योग-दर्शन में संबीतिन है—इरङ्गासन, सोपाश्रयासन, वर्षक्रासन, समस्रिक्षासामन आहि । झानासन, बङ्गासन, योगामन, आलीडासन कीर सुधासन— इन गॉन छात्य योगिकासनों का भी महत्त्वपूर्णं स्थान है। इनमें कतिरण उन प्रावार्गं का विदेशर ममीजा छात्रीय है जिनाहा पतिना-स्थापल में विदेश चित्रण देता गया है।

पद्मासन- उत्मृत्वे वामपादं पुनस्तइत्तिणं

करमूक वामपाद पुनस्तदाराण पदम् । वामोरी स्थापयिथा त पद्मासनसिद स्मृतम् ॥

क्ष्मीत् दोनो जरुश्री वे नृत्त पर दोनों पादततो को क्रमशः वाम को दिविष एवं दिख्या को नाम पर—स्थापित करने से यह झालन बनता है। वशावन का यह तात्रण पाद-भुद्रा के झतुरूप है क्षम्यमा पद्मानुष्प वर धमाधीना प्रतिमार्चे भी हो क्षिम्य है—उदाहरख---ज्ञात वयाननः।

कोबनुदासन—श्रथना कुननुदातन पद्माधन का ही प्रभेद है जिसमें स्रीर का सम्पूर्ण भार दोनों वातुओं के बीच से नोचे की श्रीर निकाल कर भूपर स्विविष्ट दोनों हाथों पर सक्कर खोसस्य ननना पढ़ता हैं:—

पद्मासननिषरधाय ज्ञान्वन्तरविनिष्ठती । करी भूमी निवेदरीवद स्थोनस्थ , वृश्वटामनम् ॥ वीरासन— एकपद्मधैकमिन्च विन्नस्थोरी च सस्यित । इतर्रात्मस्वयः पाद बीरासनमुदाहतस्य ॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीय शैबी प्रतिमा इसका निदर्शन है ।

गोगासन—में बहुउँहरफ प्रतिमार्थे प्रवर्शित की गयी । यह एक प्रकार थी crosslegged position है जिस तरह हम सब प्लाधी बाँध पर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हाथों को गोह में रखना पड़ता है:—

> भ्रथ योगासमं वस्ये यत् इत्वा योगिवद् भवेत् । कवीः पादतस्रद्धाः स्वाक्षे बद्धवा करद्वथम् ॥

चालीडासन एर्ने प्रत्याकीडासन-यह एक प्रकार की भनुपर की पाद-मुद्रा है जिसमें दार्थों पेर खाने और गार्थों पीद्रे फैनामा जाता है। बाराडी, महानदमी की स्थापत्र- निदिष्ट प्रतिमात्री का इसी आसन में चित्रण है। इसका उलटा प्रत्यालोदासन है किसमें महिष मर्दिनी और कात्यायनी तुर्गो मूर्तिभॉ चिनित की गयी हैं। श्रामिन पुराण म इन श्रामनो का निम्न सत्तुण दिया गया है —

> भुग्नवामपद पश्चात् स्तब्बजानूस्दक्षिणम् । वितस्य पद्मविस्तारे तदालीड प्रकीर्तितम् ॥ एतदेव विपर्यस्त प्रस्यालीड प्रकीर्तितम् ॥

क्रुर्मासन—में पैरों को इम तरह माडे कि उनकी एडियाँ ( गुल्फ ) नितम्ब क नीचे व्युक्तम से ( वार्ये की दक्षिण और दक्षिण की वार्ये ) थ्रा जार्वे —

> गृह निपीड्य गुरुफाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहित । एतत्क्रमसिन भोक योगसिहिकर परम्॥

डा॰ वैनर्जी (eee D H I, p 295) ने इस ग्रासन का प्राचीनतम निदरन मोहे जदाड़ो श्रोर हरप्पा की नितय मुद्राश्चों (seals) पर चिनित शिव पशु पति में प्रस्तुत किया है। पाद मुद्रा के श्रानुरूप कुर्मानन की यह ब्यास्था है श्रान्यपा पशु वाहनानुरूप नदी— देवी यमना कुर्मावना ( श्रार्थान कन्छप पर श्रातीना ) विनित्त की गर्थी हैं।

सिंहासन ---

सीविचा पाश्ववोषुं रुक्तै च्युष्क्रमेण नियेरय च । करी जा-बोर्निपायोमी प्रमार्थं निष्क्रत्वापुजीन् ॥ नासाम्र वस्तनयनो व्यात्तवकृष्वज्ञासुषी । प्रतिस्तितम् ॥ एः सर्वदेशभिष्रजितम् ॥

यह श्रासन एक प्रकार से जूमीन का ही प्रमेद है निरोपता यह है, हस्ततल (क्षित्रकी सभी श्रमुलिया प्रमारित हैं) बातु वियसन निश्चित हैं मुद खुना रहता है श्रीर श्रासी का नारिका के श्रममांग पर न्यास श्रास्त्रक है।

पयद्वासन एव क्रार्थपर्यद्वासन — प्रतिमा स्यापस्य में पयद्वामा का निदर्शन क्रान्तरायो विष्णु हैं । क्राप्यवद्वासन म हर गीरी, सरस्वती क्रारोदरी के निदर्शन द्रष्टन्य हैं । क्राप्यवद्वासन मो कहते हैं । विष्णु (देन यागवार ) थे मत में यह यीगसन का ही प्रमेद हैं । इस छात्तन के क्रम्यास में रानों (hams) पर वैठना हाता है । वक्र वर्षद्वासन क्रार वक्रासन — ये यभी क्रायन कमलासन य प्रमेद हैं । यहायन क्रायलय म नमयय है पर व्रवीद्वासन स्थापर्य में इसके राल भिदरून वाये जाते हैं ।

थीमिकासना में अक्टूटिकासन भी प्रतिमास्थायय में निनिन हुन्ना है। इनको सोपाअयानन भीकटते हैं। इसम यथानाम एक व्याध्य विदान (व्यर्थात् योगयट) का महारा लेना पड़ता है जाउठे दुए सुटो को योंपे रसता है।

शयनासन

श्चाननां की विभिन्न मुद्राश्चों (postures) के ब्यापण श्चर्म म शया-मुद्रा का भी क्रपर मेकेन किया गया था । धरतुरूप प्राचीन स्थापस्य में बैध्यानी मूर्तियों का साथ कर साथ देवों की प्रतिमा में यह आक्त अप्राप्य है। अपेताकृत अर्थावीन शाक-प्रतिमाओं में यदिष सहायन-देवों में शयन-पुदा प्रदक्षित है जैने काली, अपस्मार-पुरुप आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाओं में विष्णु को रोप-शयन-प्रतिमा तथा सुद्ध की महापरिनिर्वाण-मृति ही प्रधान निद्देश हैं। अर्थान निद्देश हैं। अर्थान प्रदेश से पर्याप्य प्रतिकृति के ही स्टर्प हैं। अर्थान-प्राप्य पिछद वैष्ण्यो मृति का अप्रतिम एवं प्राचीन निदर्शन और इस के रहनाथ-मिटर में हष्टव हैं।

श्रास्त, 'श्रासन' के उपोइयात में हमते श्रासन को पार-मुद्रा के साथ-माथ याहन एवं वीठ (detached seat) के श्रार्थ म भी गतार्थ दिया है। पाइन पर कुछ संकेत श्रामे होगा। पीठ के सप्तरूप में यहाँ इतना ही सूच्य है कि सुप्रमेत्नाम' में इस प्रकार की पाँच पीठों का याएन है जो श्राकार (जो चन्द्रशान की व्याख्या है) एर्र प्रयोजन के श्रमुक्त विकासीकिंग में स्था हैं:--

| [-1-4-1-41] | ALL 11 4100 6 4 . |                          |                 |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| सं०         | पीठ               | <b>धाकार</b>             | <b>श्योजन</b>   |
| ₹.          | श्रनस्तासन        | ब्दश (triangular)        | कौतुक-दर्शनार्थ |
| ₹.          | सिंहासन           | श्रावताकार (rectangular) | स्तानार्थं      |
| ₹.          | योगासन            | भ्रप्टाधि (octagonal)    | प्रार्थनार्थ    |
| ٧.          | पद्मासन तथा       | वर्तुल (circular)        | पूजार्थ         |
| ¥.          | विमलामन           | पडिश्र (hexagonal)       | बल्यर्थ         |
|             |                   |                          |                 |

िंद सी प्रकार के इत्यीय-ज्ञातन (material seats) के उदाहरण में गय महाम्य (see H. I vol. 1 p. 20) ने बार ग्रन्य पीठी का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिय का भी शास्त्रों में निर्देश है—भद्र-पीठ ( भद्राचन ), सुमीसन, किसासन एवं सिंहासन । यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्रीय ख्रावन नहीं, ये द्रव्यीय-पीठ हैं। वाहन एवं यान

श्रासन एवं वाहन (या यान) हिन्दू प्रतिमानिशान का एक मित्रवर्गीय विषय (allied topic) है। पूर्व उपोद्धात में कतियय देवो एवं दैवियों के याहनी पर निर्देश कर कुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन मध्यत करेगी:--

|                      | देव                                                               |                          |                  | देवियाँ                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>Y.<br>X.<br>S. | ईसपाइन<br>गरुड़ारुड़<br>दृपभाषीन<br>गजारुड़<br>मयूरासन<br>गुपकासन | शिव<br>बद्र<br>बार्तिकेय | , ₹.<br>₹.<br>¥. | द्वया<br>सिंद्याहिनी हुगी<br>हथकाहिनी सस्वती<br>ह्यमवाहिनी गौरी<br>गर्दमासना सीतला<br>उल्कबहिन् स्मार्थ<br>नक्रमहिनी गैंगा | टि॰ यात में देवों के<br>विमान ही विशेष प्रसिद्ध<br>हैं बद्धा, विष्णु, मदेश के<br>विमानों का प्रमय: वैराज<br>सिविष्टक और कैसार-<br>नाम है। |
| धायुष                | 1दि                                                               |                          |                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |

देवी भी मानवाहति में खासुची का संबंधा भी ध्यतीकत्व' aymbolism का निदर्शक है। देव्यतिमान्नी की देविक वाद-मुदान्नी के तमान इस्त में निहित पदार्थ वे स्नामुच है सक्या पात्र या बायभित्र या किर बनु और वती—तमी एक दकर ने हस्त- मुद्रायें ही हैं। श्रमय, बरद, शान, व्याख्यान, श्रादि नाना एस्त-मुद्राशों की चर्चा हम श्रामे करमें। प्रथम प्रतिमा-क्ल्यन में खाद्गोपाङ्ग रूप-मंथोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर उसकी मावाभिव्यञ्जना—हस्त मुद्राशों ने बहुकर भागाभिव्यज्ञन का श्रन्य कौन साथन है !

छायुषादि में छायुषों के छातिरिक्ष पानों, वादा-वंनों, पशुष्ठों और पत्तियों का मी कपर सचेत हैं । तदनरूप प्रथम छायथों वी निम्न तालिका निमालनीय है :

|             |                    |                |             |             | •         |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| सं०         | ग्नायुध            | देव-संयोग      | सं०         | श्रायुध     | देव-संयोग |
| ₹.          | चक (सुदर्शन)       | विष्णु         | ₹४.         | मुसल        | वलराम     |
| ₹.          | गदा (कीमोद मी)     | 2,             | ₹₹.         | <b>ह</b> रत | ,,        |
| ₹.          | शारङ्ग धनुष        | "              | १६.         | शर          | नार्तिनेय |
| ٧,          | <b>निशल</b>        | शिव            | <b>१</b> ७. | राड्ग       | ,,        |
| ٧.          | पिनाक धनुप         | ,,             | १≒.         | मुसृषिठ     | 17        |
| ξ.          | <b>प्रद्वा</b> ङ्ग | ,,             | .35         | मुद्गर      | 33        |
| ७.          | द्यग्नि            | ,,             | २०.         | खेट         | "         |
| ۲,          | परशु               | ,,             | ₹₹.         | धनु         | "         |
| £.          | <b>ग्र</b> कुरा    | गग्रेश         | २२.         | पता#ा       | **        |
| <b>१</b> ٠. | पाश                | 13             | २₹.         | परिष        | दुर्गा    |
| ११.         | शक्ति              | सुब्रह्मएय     | ₹¥.         | पष्टिश      | ,,        |
| ŧ٦,         | बज                 | ,, (इन्द्र मी) | ૨૫.         | चर्म        | 1)        |
| £ \$        | रङ्क               |                |             |             |           |

इन श्रापुषों में कतिपय विशेष श्रापुषों पर कुछ समीका श्रावश्यक है।

रोख—युद्ध-चेन में शंल वजाने की प्राचीन प्रथा का कर से यहा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। धर्म चेन कुरु-चेन में कमधेत चुदार्भी किन-किन महाधीरों ने किन-किन रांखों को बजाया था—पह भगवदगीता हमें बताती है। वहीं पर ह्योंकेश भगवान कुष्ण ने पाक कम्य नामक करंत बजाया था ''आक्रकान्य हुयीकेशो पेस्टर्स थनावाय'! प्रत भगवान का काधुष्ठों के परिनाण तथा तुष्टों के दमन के लिये भूतल पर प्रवतीर्ण होतर समाज पर्यं धर्म की विद्युत्त गर्यादाष्ट्री को प्रमा प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी पोयणा का प्रतीक शंल है। विष्णु भगवान के इस शंत की जो 'पाचकन्य' की सजा है उसमें विकान नामक असुर के वस तथा उसकी श्रांष्टि निर्मित की गाया दिवारी है।

शंखों की पापाएा-मूर्ति-प्रकल्पना तथा श्रन्य द्रव्यीय-प्रकल्पना सुई है उसमें दो प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। राष महाशय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं।

"The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical liou, and having a cloth tied round it so that portions of it may hang on either side:"

भक्र—चक्र जैना इम लित चुके हैं, वैष्णुव श्रामुत्र है। विष्णु तथा वैष्णुनी तुमी दोनों के हाथों में इस श्रापुत्र की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापस्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तो स्थाह (पहिमा) वे रूप में श्रथाया श्रम्मात्र (disc) ने रूप में श्रथारा मस्ट्रिटित कमन्न के रूप में निशके दल श्रार (spokes) के स्वरूप को भ्याह करते हैं। दसकी दूसरी संग्रा सुदर्शन से हम परिचित्र ही हैं। नामन पुराय (देशिय श्र० थह में) में तिला है कि हम तीनल चरु को मगनान् स्कर ने पिएए को दिया था—

> तत. प्रीतः प्रभुः प्रादात् विष्ण्वे प्रवरं वरम् । प्रत्यक्तं तैनसं श्रीमान् दिश्यं चक्रं सुदर्शनम् ॥

गद्दा-हस्त तथा गदा का सतत राजिय श्रमेश्वित है। यह एक प्रकार का दि-तुस्तानी मोटा कोंटा है श्रीर पूरी पाँची श्रंतुतियों में पकड़ा जाता है। निष्णु जी गदा का नाम कीमोरकी (ये विश्वतास्वयम्—नुव सक् ) है। डाव दीनजों में विश्वताद्वास्य प्राचीन प्रमातिकारों में गदा तथा दखा में कोई निमेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः प्राचीन स्थायस्य में इसकी श्राङ्गित सीधी-नाथी है। याद में कताश्रों में जर श्रतिहंजना का सुग श्राचीन स्थायस्य में इसकी श्राङ्गित सीधी-नाथी है। याद में कताश्रों में जर श्रतिहंजना का सुग श्राचीन स्थायस्य में इसकी श्राङ्गित सीधी-नाथी है। याद में कताश्रों में जर श्रतिहंजना का सुग श्राचीन सीधी-नाथी हो। याद में कताश्रों में जर श्रतिहंजना का सुग श्राचीन सीधी-नाथीन सीधी

राह्म — जानी या छोटी तलशार के रूप में इसे निनित किया गया है। एउट्म तथा नेटक का साहदवर्ष है। सेटक काछमय ख्रमथा चर्ममय — दोनों प्रकार का होता है। यह वर्तत ख्रमया चतुरस्त दोनों प्रकार की ख्राहित का होता है। हमके पीछे हैं डिल भी होता है। हसी हैंडिल को पम्झ जाता है। निभिन्न देवों के खड़्म निभिन्न नामी से प्रसिद्ध हैं। विभागु के राहम का नाम नन्दक है।

मुसल — किने इस लोग मूनर कहते हैं और मिसकी मामीण लियों जान पूटने में प्रयोग काती हैं, यह रणुनाहति दयड-विशेष है। संग्येण यलसम मा यह प्रामुण है। याव ने इसमें महार-मोगवा का निर्देश करते हुए लिया है— 'an ordinary sylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon'

धनुष-शिव के पतुष का नाम विनाक है। अन्यव उनका एक नाम निर्माण में है। विच्यु के पतुष का नाम शारह है। मनुम्न (मन्मम, काम तथा बीद मार) के पुष्प विनिर्मित (वीष्य) धतुष के हम परिवित ही हैं। पतुष की स्थाप्य में प्रदर्शन करते की तोन आहरियों का यद महायप ने उन्नेत किया है—The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a sting or thong taking the place of the chord. In the second variety, it has three bends ......... the third variety has five bends and belongs to a much later period in the evolution of this weapon.

परश-यह एक कल्हाड़ी के आवार का होता है। कल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी चीरने में श्रीर इसका प्रयोग वृज्ञामनों की स्तीपड़ी चीरने में । यह श्रायघ गरीश का विशेष माना गया है। राध के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके श्रीर स्रिलब्ट तथा मनोरम हैं । बाद के पर्शुश्रों का गदाकार विज्मिन हुआ।

इल-विसान लोग इल को जोतने के काम में लाते हैं। राय ने इसे "probably extemporised as a weapon of war" लिया है। अर्थात् युद्ध की श्राविसकता में इससे काम लिया जाता होगा। इल के नामों पर इली, शीरी, लाइली श्रादि सँज्ञाश्रों से हलायुध वलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं।

राटवांग-के सम्बन्ध में राव गोपीनाथ के एतदिएयक वर्णन का विवरण देते हुए डा॰ वैनुजी ग्रापने ग्रंथ (330-31) में लिएते हैं—

Khatvanga is "a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm." Rao) "This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseous shaft by a well carved and ornamented wooden telfined.

यह ग्रायुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे चामुस्डा तथा भैरवी के हाथों में, प्रदर्शित क्यागया है।

टंक-यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाण-तत्तक प्रथर काटने के काम में लाते थे। 'टंक' शिव के शायध में सकीर्तित है।

ध्यन्ति-के दो रूप पाये जाते हैं-यश-प्रतीक तथा सुद्धासुध-प्रतीक। श्रम्भिका पुरातनतम प्रदर्शन (representation) यशीय श्रीम के रूप में ज्वाला-जाल-स्पृटित-पाप्र के रूप में साची मे पूर्वीय गोपर-द्वार पर प्राप्त होता है जहीं पर गीतम बद्ध काश्यप की बौद्ध-धम में दीजित करते समय एक चमत्कार दिसा रहे हैं। छा० यैनर्जी महाशय के मत में मध्यकालीन कला में यह शिव-पार्वती के विवाह में प्रदर्शित है। शिव की कल्यागा-मन्दर-मर्ति में भी यह निदर्शन दृष्टब्य है।

दुसरे रूप में ग्राप्त को ग्राप्ति-गोलफ-रूप में नटराज-शित के हाथ में प्रदर्शित किया गमा है। डा॰ वैनर्जी महाराय लिखते हैं-- 'It may also be depicted as a torch serving the nurpose of an incendiary weapon.' पात्रादि

देव संसर्ग विशेष all o सञ यमीय पाप (leddles) जगा

२. भग

| ₹.   | कमएडलु      | ब्रह्मा       | जल-पात-शिव, पार्वती तथा श्रन्य देवी का भी संबोग        |
|------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ٧.   | पुस्तक      | ,,(सरस्वती भी | गाड मय-पतीक, पिता-पुत्री दोनों ही बाड मय के श्रविष्ठात |
| ¥.   | श्रम्भाला   | "             | षद्राच, कमलाच, बैदुर्गादि-विनिर्मित-सरस्वती श्रीर      |
|      | या श्रद्धुत |               | शिन का भी संयोग ।                                      |
| ٤.   | कपाल        | शिय           | शिव के विभिन्न नागों में - क्यालपृत - तान्त्रिक साधवा  |
|      |             |               | में मानव-रूपाल-पात्र में पान की परम्परा ।              |
| ७,   | दसद         | यम            | प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक।                       |
| ۵.   | दर्पश्      | देवी          |                                                        |
| ε,   | पदा         | लदमी          |                                                        |
| 7 a. | श्रीपत      |               |                                                        |

११. श्रमृतघट ;;

परा-पत्ती--प्रतिमा के श्रन्य हत्त-धंगोगों में कतिवय पगुष्कों एवं यद्वियों हा भी निवेश रेखा गया है, परन्तु यह परम्परा छात्मत न्यून है। पशुष्कों में छाग, हरिण तथा मेदा-शिप की श्रद्भुत प्रतिमा के सान्यन हैं और पत्तिवों में कुरकुट स्कन्द वार्तिकेय का ।

| वार | <b>-</b> 477 |            |     |        |                     |
|-----|--------------|------------|-----|--------|---------------------|
| ů.  | संश          | देव-संसर्ग | સં૦ | संशा   | देव-मंसर्ग          |
| ٤.  | वीए          | सरस्वती    | ٧.  | धसदा   | दुर्गातथा कार्तिफेय |
| ₹.  | वेशु         | कृष्ण      | ٩.  | मृदङ्ग | 17 11               |
| ₹.  | डमरू         | शिव        | v.  | करताल  | -                   |

४. शेल (पाञ्चजन्य) विष्णु

साभूवण सथा वस (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थायस्य में प्रतिमाशो को विविध श्राभूतयां एवं यद्यां हे भी मुख्यिक करते को प्रस्पत प्रत्वित हुई तथा प्रस्पन्त विकित तथा वितन भी हुई। यद्यविदिर ने श्रयनी वृहसंदिता ( ५८,२१ ) में लिखा है:—

"देशातुरूपभूषखयेशालंशरम्बिमः कार्या"

द्ययच भरत ( दे॰ नाट्यशास ) या भी ऐना ही प्रवचन है : --

नानाविधं प्रवस्यामि देशजाविसमुद्भवम् ॥

स्रकः क्षित्र है कि देशालानुभार नमात्र में स्नानुस्यों एवं यक्तो को जो सनुस्यों एवं यक्तो को जो सनुस्यों एवं क्षित्रों में भूग-व्यक्तियों प्रचित्रत भी उन्हों पे सनुस्य देवों भी सूनियों में भी उनकी परिकल्पना परिकल्पित की गयो। प्रधम नमात्र के विभाग स्वरागता नमात्र के विकार से मात्र को से पीए को प्रधम नमात्र के विभाग स्वरागता को नात्र नमात्र नमात्र के स्वरागता मात्र नमात्र कर्मादित कि स्रवागता करमादित किया उन्हों के सम्प्रस्थ निवागती ने समस्य ट्रिट्सिट्सिक के स्टोपर की

श्चनुवाणित िया। देवबाद में भी तो वर्णाश्रम-व्यास्था के श्रापारमृत गिद्धातों के समें श्चिषे हैं—बद्धा ब्रजनारी के रूप में शित्र यती—सन्याती के रूप में, त्रिम्तु राजा के रूप में स्कट्ट मेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं।

एक राज्य में भूषा भूष्य के छतुरूष हो। खताएय यैष्णवी मितामात्रीं ( नारायण खपवा वानुदेश) के राय-गण राज्य, कुनेर खादि देर मितामार्थ राज्यभी भूषा में, दिरा, जहार, खिन खादि देरों की मिनार्थ खपने तरार्यरणाजुरूष ( स्थाग तरास्य एवं तरीयन ) यदि भूषा खपना भीगि-रूप में, पूर, राज्य खादि खपने भीनि कार्य-रुपारों के खनुरूप नेतानी को उदी (uniform) एवं खळा-राज्ये की भूषा में तथा तुर्या, तरामी, श्री, काली खादि महादेविया उचवर्षीय मार्य महिलाक्षी की भूषानुष्य बहुविय खलेगारी, रज्यों खादि की भूषा में वित्यस्त की गर्या हैं।

इसी प्रकार परिभाग का वर्ष देव-पर्यातास्य परिगलित हुआ ! मेपश्याम विष्णु पीताश्मर, भीरवर्ष रीहिस्वय हलपर-मतराग नीतास्यर, सूर्य ब्रह्मा, सहमी, हुनां, सहम्पर चित्रित किये गये हैं। परिधान की धंपटना (matching) परिधाता के वर्ष की मुसापेको है।

मानव समान के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डार्से तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन मनया में आमूरायों का वहा भारी रिप्रान था। प्यों वर्ष म्ययता मा रूप यदलता नाया तथा च्यों कोरे विज्ञान की श्रीर मानव श्रमतर होने लगा स्वीन्यों उठामें आदिजना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की श्रातिं जा में विस्मय तथा काव्य का माधान्य था। श्राव्य सम्पत्य सम्पत्य के सभी कार्यों में विद्याय लागक माधान्य था। श्राव्य सम्पत्य सम्पत्य स्वाच्य के सभी कार्यों में विद्याय लागक थीं। यही कियता श्रेष्ठ मानी जारी थी, जिनमें रम हो, श्रत्वेकार हो, बही का श्रद्ध मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। यही भूषा विचक्त थी ओ मोहक विश्वेय हो।

स्थापत्य में प्रतिमाध्यों को खलंहत करने की प्रथा ध्रत्यन्त प्राचीन है। डा॰ वैनर्जी (see D. H. I. p. 311) लिखते हैं— "साधारण देन्यतिमाध्यों की तो बात ही क्या ध्यान-योग देन प्रतिमाध्यों में भी ( उदान दिन की योग-दिल्ला मूर्तियों तथा विराष्ट्र की भी योगावन-मूर्तियों में—लेपड़) भूपण येगोग है। विन्यास की परम्परा विन्यु-सम्प्रता तक में पाई जाती है। विन्य-सुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राक्षों में पाई गयी है यह केयूर, कंकण, वलंश ध्यारित नाम प्राभूरणी से अलंकत है।"

यथि यह सत्य है कि विशुद्ध क्लात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में श्रतं-कार-नियोजन की यह परम्परा स्थापन्य के लिये चृतिदायक भी विद्ध हुई है। प्रतिमा के विभिन्न ग्रारीयवयवी पर—नीचे से ऊपर तक - श्राप्त्या के लादने की जो उत्सुकता कलाकार में सनातन से चली श्राई उबने विभिन्न श्राप्यायों के क्ला में मुन्दर श्राभिव्यक्ति श्रम्या मानव-शाकार ने राम्यक रचना-विकाग को श्रम्यक च्यापात पहुँचाचा। ऐने बहुत से कला-मीत्कों की सभीदा है। परन्तु यदाँ पर विना पत्त्यात के हम कह सकते हैं कि पारतीय कलाकारों का प्येय मानव-श्राकार रचना human anatomy के सम्यक परिपाक की छोर विशेष भीमित नहीं रहा । यहा के कज़ाकारों की टाउट भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक माचना से विशेष प्रभावित एवं श्रतुपाणित होने के कारण उन्होंने "कला कला के लिये-ऐसा सिद्धान्त कभी नहीं माना । श्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। ग्रतः स्थापस्य में भी वह तदनुरूव प्रस्कृदित हुई । भारत का 'सुन्दर' भौतिक सीन्दर्य की भिति पर नहीं चित्रित है। यहा 'सन्दर' में पार मार्थिक, ब्राधिदैविक एवं ब्राध्यारियक परम सीन्दर्य का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भोतिक सीन्दर्य फे चश्मे से जो लोग भारतीय प्रतिमाश्रों की देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देव-प्रतिमा के भूपा-विन्यास को इस तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

परिधान, अलंकार, एवं शिरोमपण

(था) परिधान-में बस्त्र के श्रतिरिक्त बन्ध भी विशेष उल्लेख्य हैं बस्त्रों में सर्व प्राचीन वस्त्र घोती का--जो उत्तरीय श्रीर श्रपरोत्तरीय दोनों का काम देती थी--विशेष निदर्शन है। देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस वस्त का स्थापत्य-चित्रण बड़े कीशल से सम्पन्न हुआ है। बन्बादि श्रन्य परिधानों में :---

हार ५. कटिबन्ध ६, पीताम्बर (वि०) १३. शुवलाभ्यर (ब्र०)

केयूर ६ कुचबन्ध १०, उदीच्यपेष (सूर्य) १४. मेएला (श्री)

३. वंकण ७. भुबद्धवलय ११. चोलक (धर्य) १५. कब्जुक (लद्मी) v. उदर-पन्ध द. वनगाला (वासु०) १२, कृत्तिवास (शिव)

टि॰ इनमें से प्रथम पाच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचवन्य

तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाश्रों की विशिष्टता हैं। (व) अलंकीर-बाम्पण-अलंकारी अथवा बाभूपणों को अज्ञानुरूप सात-बाठ

वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :--

(i) कर्णाभूपण-क्रव्डल

३. शेल-पत्र-कुण्डल (उमा) रत-क्रयहल (सामा०)

पत्र कुण्डल (उमा) २. नक-कुण्डल (सामान्य)

सर्प कुरहल (शिव)

टि॰ कर्णाभूपणों में कर्ण-पूर (सरस्वती) कर्णिका (काली) मणि गुण्डल (लद्दमी) कर्णावली (पार्वती) स्नाहि भी उल्लेख्य है।

(ii) नासा भूषण-वेतर ( कृष्ण श्रीर राधा )

(iii) गज भूपण-१. निष्क, २. हार, ३. धैवेयक, ४. वीराम तथा ५. वैजयन्ती।

टि॰ कीस्तुम एवं वेजयन्ती वैष्णय शामूपण हैं। 'कीस्तुम' मणि है जो समुद्र-मन्यन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगनान् विष्णु बज्ज्हश्वत पर धारण करते है।

भागवत पुराण कौरतुम को सहस-पूर्य-ममप्रम एक लाल गणि मकीर्तित करता है। वैजयन्ती के निषय में यह मतिपाय है कि इसकी रचना पान प्रकार के सन-पश्चिका से निष्पन होती है। विध्यु-पुराण में इन पंच-विध रतनी को पश्च तत्वों का प्रतीक माना गया हे-नीतम (नीतमधि ) पार्थिय तत्व, मौक्तिक जलीय तत्व, कौश्वम तेजन तत्व, येदवे यायव्य तस्त्र एवं पुष्पतम् ब्रावाशीय तस्य के प्रतीक है-ब्रतएय येजन्ती विराट विष्णु की रूपोदभावना का कैमा चराज्य समुप्रस्थित करती है।

- (iv) वत्त-श्राभूपण्रॅ में श्रीवत्स, चन्नवीर कुचवन्य (परिवान श्रीर श्रतंकार दोनों ही ) विरोपोल्लेस्य हैं।
- (v) कटि-स्राभूपर्णों में कटियन्य, मेखला तथा काझीदाम रिशेप प्रसिद्ध हैं।
- (vi) पाद-श्राभूपेणों में मझीर ही विशेष उल्लेख्य है।
- (vii) बाहु पर्व मुना के आभूपणों —में वक्ख, बलव केयूर, श्रद्धद विशेष विज्ञात हैं। टि॰ श्रीवत्स वेष्णव-लाट्छन है जो विष्णु के वत्तरश्रत पर (कुञ्चित रोमावालि' की

संज्ञा है। वैष्यावी प्रतिमाश्रों में वासुदेव-विष्णु एव दशावतारों में भी यह सर्वत्र प्रदर्श है।

(स) शिरोभूषण्—भानशर में लगभग द्वादश शिरोभूषण् (श्रलङ्करण एव श्रणपन दोनों ही) वर्णित है जिनको इम निम्न तालिका में देवपुरस्थर देख एकते हैं:--

संश देव सञ्चा ब्रह्मा, शिर केशबन्ध सरस्वती, सावित्री जटा मु० श्चन्य देविया मौलि मु॰ मानोन्मानिनी धम्मिल्ल किरीट सु० श्चन्य देशिया विष्णु वासुदेव, नारायण चूड करएड मु० श्रन्य देव श्रीर देविया ब्रह्मा, विष्णु, शिव मुक्ट शिरस्वक यत, नाग, विद्याधर राजे महाराजे. रानिया ६ट त्तदमी, सरस्वती सावित्री (ध) पत्र-पट्ट, (ब) रत्न-पट्ट, (स) पुष्प-पट्ट कन्त त

दि॰ १- 'काकपत्त' भी एक शिरोभूपण संकीर्तित है। यह वाल-कृष्ण का शिरोभूपण

श्रयवा 'केशबन्ध' है--'मस्तकपारवद्वेये केशस्चनाविशेषः'

टि॰ २—मानशार की इस शिरोभूपण-मालिका की कुछ समीचा आवश्यक है। एव महायाय (श्री गीपीनाय) तथा उनके अनुवायी बा॰ वेनकों ने मानशारीय 'भीलिकात्य' के केवल आठ प्रकार के शिरोभूयणों का निर्देश माना है—अटासुक्ट, विरोटसुक्ट कराडसुक्ट, शिराक्षक, कुन्तल, वेरान्यभ प्रमित्तल तथा अतलकनूड । शिव और प्रकार के लिये विरोद शिरोभूपण जात्मकुट से जाटा श्रीर सुक्ट ( क्ट्र ) नहीं माळ है, जाटा ही है मुक्ट—ऐसा विशेष संगत है। भीलि या मुक्ट एक मकार से शामान्य संशा generio name है और अन्य प्रभेद (species) । इसी प्रकार 'यमिनलाककनूड में तीन के स्थान पर दो ही शिरोपूषण अभियेत हैं—पिमल्स तथा अतककनूड ( न कि अतक अलग और चड अतन )।

राव महाराव ने भीति त्रभांत् शिरोभ्सल् के नेयल बोन ही प्रचान मेर माने हैं— जटा मु॰, क्रिट मु॰ तथा करवड मु॰। शेष लुद्ध आभूषण हैं। पट के सम्यन्ध में राव महाराव की घारणा सम्भवतः निभ्नोत्त नहीं है। पट को राव महाराव नेशवत्य वा ही प्रभेद म नते हैं वह ठीक नहीं। पट एक प्रवार का सावा है जो उम्लीप (शिरोभूसण) के रूप

में स्थापत्य में प्रकल्पित है।

दि॰ ३ क्रिरीट-सुकुट बैच्छाव मूर्तियों के श्राविरिक्त सूर्य तथा कुवेर के लिये भी विद्वित है। (वृ॰ स॰) मान्यार-कला निदर्शनों में शक्त रन्द्र का भी यह शिरोभूगण है।

# प्रतिमा-मुद्रा

### [ हस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा ]

सुद्रा रुब्द से श्रिभियाय है विभिन्न श्रंगों विरोपकर इस्त, पाद तथा मुख की श्राकृति विरोप । भावाभिय्यक्षन में विरम्तन से मानव ने मुताश्रों का छहारा दिवा है। वयदि माव पर्धात्म का पर्धात्म तथा किया है तथादि मानव-मानीविशान वेचार्थों से यह श्रीतित नहीं, कभी कभी को उत्तर-पाताभिष्यक्षन में मापा श्रवक्ष हो जाती है; उस समय इस्त श्रयदा मुख सा श्रय्य रासीयक्षय की मुद्रा-विरोप से काम लिया जाता है। भाषा पर पूर्व पाविश्वत रस्ते वाला ब्याख्याता विना हस्तादि मुद्राशों के सम्मवत ही कभी श्रप्त विराप्त करने में समर्थ हो जात है। इसी प्रकार क्या क्या क्या स्वा स्था श्रवी है । सम्मवत मुद्राशों का ममनव मुद्राशों का मनीय करता श्राम है ।

श्रापुनिव मनोपिशान में इस विज्ञान्त को श्रव प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन एवं तन वा एक प्रवार से ऐसा नैवर्गिक यदाः सामन्य है, जो प्रत्येक भावावेश में दोनों की माना एवं ममकालिक प्रतिक्रिया प्राप्तुमेंत होती है, इसी को विवलेशन ऐक्स्प (reflex action) करते हैं। इसतः स्वष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोप्तिशान के श्रवुक्त दी क्ला को जीवन की व्योति में श्रवुक्त श्रिष्ट हमारे प्राचीन क्ला । श्रथच जिस्र प्रकार काम्य में श्रापियार्थ निम्म कोटि का प्रकार काम्य में श्रापियार्थ निम्म कोटि का श्रव है—लक्ष्यार्थ जनमें बद्धकर श्रीर व्यंत्यार्थ से बाल्य जीवित माना नवा है उसी प्रकार प्रतिमा कला में सुदा-विनियोग एयं उसने द्वारा भाषा-भिव्यक्षन एक प्रकार से काव्य कला की प्रति-विनियोग एयं उसने द्वारा भाषा-भिव्यक्षन एक प्रकार से काव्य कला की प्रति-विनियोग एवं उसने द्वारा भाषा-

शहनु, मुद्रा के ब्यापक श्रपे में (दे॰ पीछे का श्र॰ रूप-संयोग) न देनल माय-मुद्रामें (जो इस्तप दद्यापारिकों की दिश्योत, गति एएं श्राप्टकि वे हारा श्रामियात होगें हैं। गतार्थ हैं यस्त नाना रूप संयोगों को भी हमने मुद्रा ही माना है। परन्तु शीमित होगों में मुद्राख़ी का शहन्वयें हिन्दू-प्रतिमाश्रों में महुत ही कर है। देनी प्रत्म-पूर्तियों वो छोड़कर बासस्य प्रतिम-लच्चा में मुद्राश्रों का निर्माण नगयन है। बौद-प्रतिमाश्रों में इन मुद्राश्रों का पिद्राल विगितीय है। प्रतिमा स्थायत में मुद्रा देन-स्थित के मनोमायों को हो नहीं श्रीमप्तात करती है परन्तु उत्तर महान् कार्य-देनी कार्य को भी दंगित करती है। मुद्र की प्रतिम-सर्थ मुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है।इस दिश् से मुद्रा एक मतीक (Symbol) है जो प्रतिमा श्रीर प्रिनमा के सहस्य (Ideo) वा यरियायर (Conductor) है।

प्रभ पर है कि बाहाल-प्रक्रियाओं में गुराओं ही यह न्यूनता बयो जब कि बीद एवं जैन प्रतिमाशी ही यह मर्जातिकायिनी रिकेरता है। हम बार-बार महेत हर शुहे हैं, हिन्दू दर्शन, धर्म, विहान प्रभे बला सभी प्रतीच गर (Symbolism) ही परा क्लीति से प्रकारित है। नाना रूप संयोग से बौद-पतिमार्थे एक प्रकार से शह्य है। क्षतः प्रतिमा-कला की इन दो मौलिक प्रेरणान्त्रों में दोनो को अपनी वैयक्षित्रता की छाप है। स्त्य तो यह है कि झासण-प्रतिमा-रूपोद्रावना में देव-विशेष के नाना रूप संयोग नाना मुद्रान्नों ने रूप में ही परिकल्पित हैं। तन्त्र सार का निम्म प्रवचन इसका प्रमाण है:—

क्षण्मीमुद्राचेने क्षणया वास्तादिस्याश्च पूजने । श्रष्ठमाताः तथा बीखा स्याख्या पुस्तकमुद्रिकाः ॥ सप्तजिद्वाद्वया मुद्रा विज्ञेया बहिष्टुणने ॥

श्रणीत विष्णु की १६ मुद्राश्रों में शंक-चक्रादि का परिमणन है। शिव की दल मद्राश्रों में लिक्ष, थोनि, विश्वल, कद्रान्त-माला श्रादि का समाहार है। त्यु की केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, श्रंकुश, मोद्रक द्वादि वात सुदार्थ निनायक गण्यों की हैं। श्रान की मुद्रा सम ज्यालाशों में निहित है। सरकाती की मुद्रा में अद्य-माला, बीएा, व्याव्या-पुस्तक श्रादि विशेषीलंख्य हैं। इस मनार दिन्दू मितामाश्री के रूप-संयोग है। मुद्राश्रों की जो नाना विकल्पनार्थ मातुर्भत हुई उनकी पूज्य की अपेदा पूजक में विशेष चितार्थता हुई। तानिक-मुद्राश्रों की परम्परा में हस्तादि मुद्राश्रों के श्रादिक मरमावलेष, तिलकादि-धारण मी तो मुद्रा है है।

मारतीय पास्त-पालीप श्रम्थों में सम्मवतः हमी उन्पंक्त तथ्य के वारण तमग्रक्षण-

मारतीय वास्त-पाळीय प्रस्था म सम्मवितः इंधा उपयुक्त तथ क वारण सम्पर्शक प्रयाद के छोड़कर छन्यन किसी प्रस्थ में मुद्रा-पिविचन प्रधाय है। गमराहृत्य की रमि स्थितियता का चया मार्ग है—हम छाकूत की मीमाता छावरणक है। गमराहृत्य की रमि सुद्राप्याय है जिनका हमारी हिए में प्रतिमानका (Soulpture) की श्रयेवा चित्र-कला (Phinting) ने विशेष कावन्य है। यापाणादि द्रव्यों से विनिर्मता प्रतिमाश्रों की गपेवा चित्रजा प्रतिमाश्रों में संपर्ण हिए यो की विशेष प्रभिन्यतिक प्रदर्शित के जा सकती—विश्व का प्रस्ति प्रतिमाश्रों की गपेवा चित्रजा प्रतिमाश्रों में संपर्ण हिए हमें विशेष प्रस्तुत खड़ायक होता है। इपयच चित्र-कला-नार दिना नाव्य-कला के समयन जान के श्रयनी कला में परिवाक नहीं प्रस्तुत कर गप्ता है। विषय प्रमोतिय था हद विश्वाव है पित-कला का घाषामा ग्रय-कला है। ग्रय-कला का शाय मायाभिव्यक्ति है। हम मायाभिव्यक्ति में ( वेसे माय-त्य-त्य-त्य-त्य-स्व आदि) में प्रसाद का प्रवास प्रतिमाल की स्वरंग प्रतिमाल है। इस मायाभिव्यक्ति में ( वेसे माय-त्य-त्य-त्य-त्य-त्य-व्यव्याव प्रवास विश्वाय विश्वय है। नाप्य-त्य-त्य-त्य-त्य-व्यव्याव प्रवास विश्वय है। नाप्य-त्य-त्य-त्य-त्य-व्यव्याव प्रवास विश्वय है। नाप्य-त्य-त्य-त्य-त्य-त्य-व्यव्याव विश्वय है। नाप्य-त्य-त्य-त्य-त्य-त्य-त्य-व्यव्य-विश्वय-त्य-त्य-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-त्य-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-त्य-त्य-त्य-त्य-त्य-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-विश्वय-व

. .,

(Imitation) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं श्रिभव्यञ्जक चिन का निर्माण नहीं कर सकता।

श्ररतु, इस उपोद्यात से यथपि मुद्राश्रों का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाश्रों में ही विशेष विदित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग श्र-य-द्रव्यीय प्रतिमाश्रों ( विशेष कर पाषाण-मूर्तियों—Sculptures ) में भी प्रदर्शित क्या जा एके तो प्रतिमा-निर्माता का यह परम कीशल हागा और प्रतिम-विश्वान का परमोशशीव्य विषय। इसी हिस्ट से यथि इस स्थ्यप्यत के श्रातिम प्रत्य—( भा० या० श्रा० प्रत्य पंचम—यंत्र-कता एवं चित्र-कता) —में हम इस मुद्रा-शाल की विशेष मोमाना करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विशेशन के विद्यात्वी (canons) के सहस्थादन में भी नुद्राश्रों की मंमाला श्रावस्थक हैं।

श्राममी, पुराखों, तंत्री एवं शिल्प शास्त्रीय मन्धों में भी कृतियम मुद्राश्रों के संयोग पर संत्रेत भिलते हैं ( व्यपि पृथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है ) जैने वरद-हरत ( वरद-मुद्रा ), श्रामय-इरत ( श्रामय-मुद्रा ), भान-मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा श्रादि-श्रादि । इनसे इरत, पाद, मुख प्यं रहित की श्राकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा को चेटा प्रतीत होती है वही मुद्राश्रों का मम है । इस श्राधारमूत सिद्धान्त से सुद्राध्ययम को हम तीन भागों में क्षाणित सर ककते हैं श्रीर यह विमाजन समराङ्गा-त्रुषार के तीन मुद्राध्यायों ( 'मृह-शायत(दरयानक्ष्या-ध्याय' ७६वाँ, 'वैष्णुवादिस्थानवल्रज्ञणा-प्याय' ⊏०वाँ तथा 'पताक्रादिच्चुण्पिट-इस्त-लत्रखाध्याय' स्वरों ) वर श्रयक्षायित है:—

- १. ६४ इस्त-मुद्रार्थे (दे० स० स्० पताकादि ⊏३वॉ श्र०)
- २, ६ पाद-मुद्रार्थे (दे० वैष्णवादि-स्थानक ८०वीं ऋ०)
- ६ शरीर-मुद्रायें (दे० ऋड्यागतादिस्थान ७६वाँ श्र०)

हस्त-भुद्राये — हाल और मुद्रा इन दोनों राज्यों को गम्य-ध-कारक (इस्त की मुद्रा) में दी नहीं समम्बना च दिये वरन दानों का एक ही अथ में भी प्रयोग पाया जाता है—
दण्ड इस्त, कटि-इस्त, गज-इस्त, चरद-इस्त, अभय इस्त— को वरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा आदि
के नाम से भी पुक्ता गया है। समराज्ञख्य की ये इस्त-मुद्राये भरत के नाज्य-शाल्य में प्रदिवपादित इस्त मुद्राओं की ही अग्रतारणा है और प्रतिमा-शाल्य में उनके निभियोग की
उन्द्रावना भी।

R. K. Poduval (cf. bis 'Mudras in Art') में मुताओं के तीन दृदद् स्थित कि है है— र. वेदिन, र किव्ह तथा र. लेकिन 3 जनत दावा है कि उन्होंने कला में ६५ मुद्राओं और तन्त्र में १०- मुद्राओं ना अनुस्नाना एवं आमिश कर दृष्के दें में विदेश मुद्राओं के हम परिचित हो हैं— मेदिकों में आपरस्क रत्त-मुद्राओं की परम्परा का आज भी मवार है। श्री पोतुवल महायव ने कि मुद्राओं के क्ला मदर्गन महत्त्र किया है, उनमें मद्दर्श का मुद्राओं का क्ला मदर्गन महत्त्र किया है, उनमें मद्दर्श का मुद्राओं का क्ला मदर्गन महत्त्र किया है, उनमें मद्दर्श का मत्र प्रमुख्य प्रमुख्य पर्व पूजीवचारी से भी काम्य है। अर्थ हमार्थ विद्यार समित्र नहीं— वाच वेत्रों का मत्य इसके लिये दृष्ट हमा प्रमुख्य समग्रहण के त्रिविध (अम्युत, मंयुत एवं युत्र) इत्तों की सूची देते हैं जो निम्म तालका में हप्टल है;—

| श्रसंयुत इस्त                               | ६, उत्सङ्ग                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| १. पताक                                     | ७, दोल                                          |
| २. त्रिपताक                                 | <b>⊏. पुप्पपु</b> ट                             |
| ३. कर्तरीमुख                                | <b>E.</b> म <b>क्</b> र                         |
| ४ श्रर्धनन्द्र                              | १०, गजदन्त                                      |
| भू श्र <b>रा</b> ल                          | ११. ग्रावहित्य                                  |
| ६ शुक तुगड                                  | १२. वर्धमान                                     |
| ७. मुहिट                                    | १३                                              |
| द्र. शिखर                                   | <b>नृत्यहस्</b> त                               |
| ६. कपित्थ                                   | १, चतुरश                                        |
| १०. रतटकामुख                                | २. विप्रकीर्ण                                   |
| ११. सूची-मुख                                | ३. पद्मकीप                                      |
| १२, पदारोश                                  | <b>४. श्ररालं</b> परकामुन                       |
| १३. सर्पशिर                                 | ५, श्राविद्यक्तक                                |
| १४. मृगशीर्प                                | ६. स्चीमुख                                      |
| १५. कागूल                                   | ७. रेचितहस्त                                    |
| १६. श्रलपद्म                                | <b>⊏.</b> उत्तानवश्चित                          |
| १७. चतुर                                    | <ol> <li>श्रघेरेचित</li> </ol>                  |
| १⊏. भ्रमर                                   | १०. पहाच                                        |
| १६. इंसवक्त                                 | ११. वेशायन्थ                                    |
| २० हंसपद                                    | १२, जता-इस्त                                    |
| २१. सन्दरा                                  | <b>१३.</b> कटि-इस्त                             |
| २२. मुकुल                                   | १४, पत्त-विद्यतक                                |
| २३. कर्णनाम                                 | १५. पद्म प्रच्योतक                              |
| २४. ताम्रचूड                                | १६, गरङ्-पत्त्                                  |
| संयुत हस्त                                  | १७. दर्ग्ट-पञ्च                                 |
| १. श्रञ्जलि                                 | र⊏. कर्ष्व-मग्डलि                               |
| २. वपोत                                     | १६. पार्श्व-मण्डूलि                             |
| <sub>₹</sub> ककड                            | २० उरो-मण्डलि                                   |
| ४. खस्तिक                                   | २१. उर.पाश्वीर्ध-मगडलि                          |
| ५. घटक                                      |                                                 |
| टि॰ १इम प्रकार प्रतिज्ञात ६१                | ४ इस्तों की ब्य ख्यात ६८ संख्या हुई ।           |
| टि० २इनकी प्रथम्-प्रथम् हया                 | एया एवं स्थास्य ममन्त्रय हमार 'यन्त्र एवं चित्र |
| में द्रष्टव्य होता । यह शीध ही प्रेराश्य है | 1                                               |
|                                             |                                                 |

ब्राह्मण-प्रतिमात्र्यों में दो मुद्रार्थे -- ग्रभय इस्त एवं वरद-रस्त विशेष प्रसिद्ध है मम्भावत इसी दृष्टि म श्रीयुत्त मृत्यावन भदान्वार्य ( cf. I. I. p 17 ) ने केवल इन्हीं दं मुदाक्रों का वर्णन किया है। सब महाशव (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ क्राने बह उपर्युक्त दो मुदायों के श्रतिरिक्त कटक, सूची, तर्जनी, क्टबनलिमत, द्यह, विस्वय ( दे॰ पीछे स० स्॰ की सूची ) के माय-गाय चिन्मुद्रा (ब्याख्यान-मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा और योग मुद्रा का भी वर्णन किया है । बार यैनजों (cf. D. H. I.) ने इस विषय दी जिस्तुत निवेचना की है। परन्तु छा॰ वैनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works on dramaturgy such as Natyasastra, Abhinaya Darpana etc, have not much application in our present study !— स्वास म सस्य नहीं। हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्यात में समराङ्गण के मुद्राविवेचन का चित्रजा प्रतिमात्रों का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो मीमाना की है उसमें यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्पेश सत्य नहीं । ग्रथच दाह्मिणात्य शिव-गीठ चिदग्यम में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र मे प्रक्षिङ ६४ इस्तमृद्राश्री का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की भित्तियों पर चित्रित है, उसमें इन इस्त-मुद्राग्रों की स्थापत्य-गरम्परा भी पल्लवित हो चुनी थी, यह प्रकट है, विशेष विकास दमियों नहीं हो पाया कि रूप संयोग से आकान्त ब्राह्मए-वित्यानों में महा-वितियोग का ग्रावमा ही वहाँ था ? जतएव यह परम्परा बीद-प्रतिमाधी की विशिष्टता प्रन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, हन मुद्राधों का स्थापत्य में अत्यन्त विरत्त प्रदर्शन है। अन्य पोहुबल के एत्रियप्रक अनुमन्धान की श्रोर सकेत किया ही वा सुका है। अन्य नेता की भो एत्रियपिश्यो गवेगणा (see D. H. I. ob. vii) अध्ययनीय है। उपिनिदिए इस्स मुद्राधा के अतिसिक्त भी कतिषय श्रति अधिद स्तानुद्रातें हैं निक्का स्थापत्य में अधित्त चिनका स्थापत्य में अधिता चिनका स्थापत्य में अधिता चिनका स्थापत्य में अधिता चिनका स्थापत्य स

BUI AT MONEOUS I

पार-सुता-वैण्यव भुव-वराश्रो के बात, मोग, और एवं द्रामिचारिक वर्गी करा, की चतुर्विषा में स्थानक, श्रासन, श्रासन अमेद से द्वादरान्यों का उत्तर उस्तेन दो चुना है। तदनुरूप स्थानक (standing) आहति (posture) में मन्यन्यित पार-मुहाब्दी ने ममराद्वाय मी दिशा से निम्मलिक्षित ६ वर्मद परिगयित किये गये हैं:-

१. वैन्यवम् ३, वैशासम् ५, प्रत्यालीहम्

२. समपादम् ४. मण्डलम् ६. आलीटम्

टि॰ र॰ स॰ ( श्र॰ ८० ) स्त्री स्थानक मृतियां की भी पाद-मुद्राश्ची का मंडेत करता है।

१. बैप्लनम्—स्थानक चेष्ठा के इस नाम में मतवाद् नियु के खादि-देवल का सेनेत हैं—विप्लुरनाधिदेवतम्—म० यु० ६०.५! इस स्थानक चेष्ठा में दोनों वेरो का दक दूसरे में नामता २३ ताल होना चाहिये। ख्रथच युव पैर सम (poised) श्रीर दूसरा व्यक्ष (a bit bent in triangular position) तथा दीनी जहार्ये थोड़ी सी सुरी हुई ।

- समयातम्—की श्रिषदेवता महा हैं। इचका दूबरा नाम सममञ्ज है। श्रत-एव यथानाम इस चेशा में सावधान सैनिक के दर्शन वीकिये। शीषा शरीर—शमीर-मार दोनों पैरों पर समान।
- हीशायम्—विशालो भगवानस्य स्थानकस्याधिदैयतम् । इस चेश में दोनों पैरों का पावला १३ ताल—एक पैर श्रश्र श्रीर दुवरा प्वस्थित ।
- भएडलम् ऐन्द्रं स्थानमण्डलम् श्रतः १न्द्र इसकी श्रिधिदेवता हैं। इसमें पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद ज्यक्ष दुसरा पत्तिस्थतः।
- ५. बालीडम् रुद्धरचात्राधिदैवतम्। रुद्ध भगवान् की इस स्थानक चेष्टा में ब्रापे फैलाए हए दिल्ला पेर से पीछे वाले वाम में ५ ताल का पासला बताया गया है।
- ६ प्रत्यालीढम्-श्रालीढ का उलटा प्रत्यालीढ—श्रर्थात् इसमें श्रागे फ्लाया हम्रा बार्यो, वीक्षे वाला दायाँ दोनों का फासला ५ वाल ।
- हि॰ १ इन श्रन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाश्रों की श्रमुकृति घनुर्घर की वाण-मोद्दल मुद्रा में विशेष प्रदर्श हैं।
- दि॰ २ जैनों के तीर्पंक्करों की स्थानक-येटा में सममम-येटा स्थापत्य-निदर्शन है। स्थानक येट्टाझों की निर्दिष्ट संजाओं के आविशिक दूसरी संजाओं में इनको सममक, आमक्क, तिमक्क तथा आविभक्क के नाम से मी संक्षीतित किया गया है। आमक्क-येट्टा में मुद्रस्था-मिताओं (Images on the coins) के युद्धस्थक निदर्शन मस्तुत किये जा सकते हैं। तिमक येट्टा देखियों में बिरोप द्रष्टच्य है। आविभक्क का सम्बन्ध शैन एमं शाक्क वर्धना मुद्दिस्था में आविश्व का सम्बन्ध शैन एमं शाक्क वर्धना मुद्दिस्था में आविश्व का सम्बन्ध शैन एमं शिक्क के स्वाद्धों में भी है। शिक्क वर्धन प्रविश्व मान (वीद-पर्म का तृतीय मान) के क्रोप-पेवताओं में भी है। शिक्क वर्धन (विद्या)

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त श्रीर उनके व्यन्तरों के निमेद से स० स्-का इन चेष्टाश्रों का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :---

- (बा) १. भूज्वागत, २. बर्धन्वागत, ३. साचीकृत, ४, ब्रध्यधीन ५. पार्श्वागत ।
- (ब) ६-६. चतुर्विध पराष्ट्रत ।
- (स) २०. विंशति अन्तर (या ध्यन्तर)

विद्युषर्भोत्तर (vide Dr. Kramrısh's translation) के श्रनुसार निम्नलिखित नी प्रधान शरीर-चेथ्टायें हैं :—

- १. ऋरुवागत-म्यामिमुखीनम् the front view
- २. अनृजु-पराचीनम् back view
- ३. साचीश्व शरीर—यथा नाम a bent position in profile view
- ४. ऋषंविलोचन-the face in profile, the body in threequarter profile view.

- पारवीगत—the side view proper
- ६. परिनित्त-with head and shoulder bent, turned backwards.
- c, ggma—back view with upper part of the body partly visible in profile view.
- ন. পৰিয়া—with the body sharply turned back from the waist and upwards; and lastly,
- ध. समना—the back view, in squatting position with body bent.
- टि॰ १ इन स्थानों का इन संशायों में बा॰ (कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है। कितयय चेंग्टायों की सशान्तरों के साथ वि॰ घ॰ की पूरी सूची है— हण्डागत, मूरवागत, मध्यार्थ, श्राचीर्थ, साचीवृतसुख, नत, गरहवरशहत्त, पृष्टागत (१), पार्श्वागत, उल्लेष, चलित, उत्तान ग्रीर मस्ति ।

टि॰ २ इन चेप्टाथ्रों में स्थानक मुद्राथ्रों के सिववेश से जो आकृति निर्मित होती है वह चित्र के श्रतिरिक्त श्रन्थन ( श्रयोत् चित्रजा प्रतिमाश्रों को छोड़ कर अन्य-द्रव्यज्ञा प्रतिमाश्रों में ) प्रदर्शन नहा दुष्कर है। ह्यय श्रीर वृद्धि (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह भीशज संपन्न होता है। त्रिका श्रीर वर्षों के विनि योग एवं विन्यास से विभिन्न चेप्टाश्रों का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाटन का प्रमास है।

## प्रतिमा-लच्च्ए ब्राह्मस

६म उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में मंत्रेत हैं —व तामु-प्रतिमा-जन्म की एउ-पृषि में उत्तर नाना कर रंपोगी पूर्व मुद्राओं तथा यह प्रध्यक्त-मानादि-िनियोचना का प्रथम प्रतिपादन आवश्यक है—वरनुक्य देव-प्रतिमाओं की दम मौतिक निर्ति के निर्माण के उपपान्त व्या क्रम्याप्त वित्तमा तन्नण के बहुभूमिक पर्य नाना-पीटक प्रानाद का निर्माण करना है। श्रवः इच प्रामाद के नाना स्वस्मा म निर्माल के मौतिक क्ताम के माथनाथ वेष्णव, नी, क्रास, माणुप्य, सीर आदि—पूर्वनिद्धि 'पञ्चायतन प्रथ्या'—के खनुस्प विभिन्न वर्ग प्रक्षित करने हैं।

### त्रिमृर्ति-नद्मण

तिम्तिं की कल्पना में हिन्दू सस्टति, धर्म एवं दर्शन का सर्वस्व अन्तहित है। सत्य तो बहु है कि विश्व की सत्ता, उतका वायहुं प्रदेश, उन रूप पूर्ण तहन भी इसी में निहित्त है। ति बहु है कि विश्व की सत्ता, उतका व्यवस्थ एवं पूर्ण तहन भी इसी में निहित्त है। त्रिमूर्ति में तारार्य ब्रह्मा, निष्णु श्रीर मधेश से है। पीराधिक त्रिमूर्ति नी यह करनमा वैदिक जिम्ति- ग्रिज्ञ, सूर्य श्रीर वासु के विकिति स्वरूप पर श्राधानित है। ब्रह्म को सब स॰ ने 'ग्रनलाचि' वहा है, इस दृष्टि ने ब्रह्मा वा श्रक्षि-सदर्ग स्पष्ट है। विष्णु की मार दव बदा म माना ही गया है। बायु (मरूत्) में रूद्र साहचर्य ने हम दर्शन वर ही चुके हैं (दे॰ शैरधम )। गगेश (दे॰ शब्द तत्व विन्तमणि ) ने एक प्रज्ञचन का उद्धरण दिया हे -एक्म्बिर्ति भिन्नरूपिणी, या जगजननपालनद्वये-उसमे निमूर्ति वास्तव म एक ही मुर्ति--एक ही शरप पर देशित करती है जो। जगत में उत्पादन ( ब्रह्मा का न पुन का नुसान पुन का स्वाप्त न का का प्रकार का विकार का नहीं , पालन (विष्णु का नार्षे) तथा लाय (कर-विश्व का वार्षे) का विकार का हुई । दुसरी म जीवन दशन का इसस पह कर निदर्शन झन्यत दुर्शन करने का नहीं मिलेसा । मानव-जापन मानव-जापन पर्यात्रा कैशार, योवन एवं वार्धवय एव तीन ग्राश्रम ब्रह्मचर्य. गाहस्य एवं सन्यास का इमम मम द्विपा है। बद्या बसाचारी, विष्णु एश्वर्य-याली ग्रहस्य श्रीर जिए दिशम्बर मन्यामा । ब्रह्मचारिन्येपानुकृत ब्रह्मा व हाथा म कमण्डल श्रीर बद, परिधान काराय-वस्त । विभूत की भूता, अलड्डार एउँ परिवार ब्रादि गर्ना लाज्युना म उनका भाग यन ग्रेंचन ग्रहस्य था दे जनएव राजाब्री के इष्टदेशता निष्णु ना छाह गर की। हो सकता था र सन्यासा का दरद शिव क निरम्भत और परिधान सुगचम, वार्ध व्यवस्तात जटा-महा केली श्रुतव्य नम एवं सार भ्यान मम । वाल्यिक दृष्टि में (metaphy sically) महा-विभाग-महेश की तिमूर्ति में सत्तरजवश्यमूला त्रिगुणात्मिका प्रश्नाते का तत्त्र निहित है। महिन्दिमति प्रता ( ग्रहार ) ही वीदाखिक कहनता पर इत तीनी देश के खबने खबने स्वाचनक हैं सा मास्तर में इत्तेनिक इंडिंग एवं ही गरम मना के पितिय कार्य-कलाय।

#### माझ प्रतिमा-पश्य

बहा की पूजा है जादि निस्ता पर हम पूजा-परास्पर। (पूर्व-पीटिका) में पाठ में का प्यान आकर्षण कर कुते हैं। अतप्य जार मुक्ति के धारित भी अपेकाइत अप्यान स्पूरा मात्रा में हैं वजा हो मुक्ति के निभिन्न प्रकार एवं अवान्तर मेंदी जा भी तह न तो निहान ही हुणा और न मोकाल, जैना कि विस्तुत तथा दिन में नूर्तियों जा। हवा हो पूजा जो इस देश में नहीं पतम्य पाई उनके अन्तरस्था में लेटक की समक्ष में एक यहा रहस्य दिशा है किस्ती और विद्वानों ने भाग नहीं दिया। जारा प्रकापित के कर में—सहन नृज्य अपन देश के कर में—सहन नृज्य अपन देश के कर में—सहन नृज्य अपन देश के कर पाई मात्रा प्रकार के कर में—सहन नृज्य अपना देश के प्रवार का प्रकार के कर में—सहन नृज्य अपना दिशा के उपर क्षेत्र में कि पाद अपना स्वारण अपना है कि पाद के प्रकार के कर में स्वारण अपना स्वारण के कर में में कि पाद के प्रकार के स्वर्ण के प्रकार के स्वर्ण अपना स्वर्ण के स्

वर्गाध्रम-व्यवस्था के ध्रनुसार वैमे तो मध्यकालीन ब्राह्मणो ने शिव तथा विध्यु श्रादि सभी देनों की पूजा की परन्त चास्तव में ब्राह्मणी के श्राध्ययनाध्यापन, यजनन्याजनादि क्रम-पटक-- के ग्रानरूप इष्टदेवत्व के लिए सर्वगण-मध्यन नहा। ही थे--परन्त नाहाणी को अपनी ज्ञान-गरिमा का गर्म था-अत. अझजानी वेद विद् अहा लो ने लिए सम्भवतः बालीन समय में प्रतिमान्यजा कोई श्रर्थ नहीं रखती थें। यही नहीं उन्होंने उसे श्रश्नां थी। वस्त क्रथश हेय समभग्न । क्रयच हिन्द प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ धर्म के जाअब न बड़ा योग-दान दिया - जैसा हमने अपर संपेत किया है - वहाँ सनाश्रम न भी कम योग नहीं दिया । श्रतः ब्राहारोतर चनिय-राजन्यां तथा धन-सम्पन्न वृश्यों ने, जो प्रतिमा पूजा के विशेष उपयुक्त श्रमिकारी ये-वे न तो बाह्यणों के समान ब्रह्म-शानी श्रीर म तरा-मानी ही थे। श्रतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिमृति प्रकल्पित हुए-श्रीर कीन हो सकता था। श्रा रहे बाग मोलानाथ-अनके भारतेष में वडी श्रद्धमत गरिमा दियी थी। श्राशतीय शंवर ता ये ही, महायानी भी है। श्रस्त. उन्होंने श्रपने द्वाविड़ी प्रास्त्रायाम म सारे द्राविड़ देश को ही नहीं विजय कर लिया वनन शानधन ए । त्रिधन ब्राहाल तथा बडे-यडे राजाश्री एवं महाराजाश्री की भी श्रयनी श्चोर श्रावर्धित कर लिया। क्या उत्तरापथ, क्या दिविणापथ-सर्पत्र ही शैव-धर्म की वैज्ञायनी फटराने लगी।

प्रायः सभी शिल्प शास्त्री में बाब-मताद तथा ब्रावान्यतियों के विवरण वगार है। देव-भेद त भावाद-भेद वे दृष्टिकीण से इस बाब-मागरी वी वसीजा भी कर चुक है (दे० भारतीय वाग्नु शास्त्र—मन्म तृतीय) संचाि ज्ञा की प्रतिमात्रां स माजीत स्वारकी में को वेरल्य है उसने कोई पीरास्थिव रहस्र अन्दर्य होना चाहिये। पीडे हम

श्चर्चा-पद्धति में सरस्वती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराङ्गण में भी ब्राह्म-प्रासादों एवं ब्राल-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वैराल्य में क्या सरस्वती शाप का ही विधिविलास है ? श्रतएव शिव तथा विष्ह्या के सहरा शैव एवं वैष्णुव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राग्न धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना छौर सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा -ब्राह्म मन्दिर-प्रतिष्ठा कैसे सम्भाव्य थी । हाँ, त्रिमर्ति के प्रमुख देव बहा। की मूर्तियों की गौणुरूप से शिव-मन्दिर एवं विष्णा-मन्दिर दोनों में ही परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रतिष्ठा है।

समराङ्गाण में ब्राह्म मूर्ति लज्जण (दे॰ परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति-प्रोज्ज्यल अनल संनाश विनिर्मित होनी चाहिए । अत्यन्त तेजस्वी स्थूलाङ्ग श्वेतपुष (कमलादि) लिए हए (तमा कमल पर ही विराजमान ), श्वेत बस्त्र घारण किये हुए श्रायांत (ग्रायावस्त्र कौपीन भी रवेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचमं के उत्तरीय से श्राच्छा-दित. चार मुत्रों से मुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों वार्ये हाथों में से एक में दरड तथा दूसरे में कमरडलु । दाहिने हाथों में से एक में श्रव-माला तथा दूसरे में वरद-मुद्रा-दिरानी चाहिए। मूंज की मेखला मी घारण किये हुए होना चाहिए।

इस प्रकार की लोकेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से सर्वत्र कल्याण होता है। बाहासों की बुद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। श्रयच इसके विपरीत यदि बढ़ा। की प्रतिमा विरूपा, दीना, करा।, रौद्रा ग्रथवा क्योदिरी हो तो ग्रनिष्टदायिनी होती है। वयों कि-

रोटा-कारक यजमान को मार डालती है।

दीनम्ह्या-स्थपति-शिल्पी को ही खतम कर देती है।

क्रशा -- कारक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है।

कशोद्धी-दश में दुर्भित का कारण बनती है।

विरूपा--श्रनपत्यता का हेत होती है।

श्रतः इन दोषों को बचाकर ब्रह्मा की मूर्ति मुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा जस प्रतिमा में 'प्रथम यौवन-स्थिति' प्रदर्श है।

बाहा-मृति पर समराङ्गण का यह प्रयत्तन यहा ही मार्मिक है। यद्यरि श्रन्य शास्त्रों के

विपरीत यह वर्णन आपूर्ण नहीं है समापि सारङ्किक हिंह से ऐसा वर्णन अन्यत्र अमाध्य है। द्यतः संस्कृति के मर्म के जिहान पाठक के लिए तो इस प्रयचन में दी सार द्विपा हुआ मिलेगा । इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य है :--(श्र) धनखार्थिः प्रतिम. (ब्रह्मा) (ब) प्रथमे यौदने स्थिता (ब्रह्मणोऽचा) ।

वास्तर में ब्राह्मण-प्रतिमा-वर्गीकरण का श्राधार 'त्रिमृति' भावना है। त्रिमृति में ब्रह्मा के वैदिक द्यानिस्तरूप का ऊपर इम संवेत कर सुके हैं खतः समग्रहाय का ब्राह्मी मुर्ति का यह प्रयचन 'ग्रनलाचिः प्रतिम.' पाठकों की समक्त में ग्रा गया होगा । यदिक ग्रानि देव के विक्षात रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पवित्रता, इच्या तथा होम के प्रतीक बने । श्रामिन से बद्धकर पायक एवं तेजस्वी कीन ! समच मसा के रजीगुए फे अनुरूप उनका रंग-नक्त भी है श्रतः दोनों विरोपण 'श्रनलार्चिप्रतिमः—श्रनलार्चिम्तुनसञ्चतिः'—ठीक दी है। श्रतः समराङ्गण के इधी प्राचीन मर्म के योतक हैं। श्रप्यच मानव-नीवन की तीन स्ववस्थाशो एवं खाक्रमों ( stages of life ) के अनुरूप प्रसाम की निमूर्ति में ब्रह्मवारी के रूप में कृपना है। वाल के बार हाथ चारी दिशाशों पर उनके ब्राधियाय ( खिटे ) के स्वक हैं। सरस्तती के लिए यो स्वाचक है। सरस्तती के लिए यो स्वचक है। सरस्तती के लिए यो संचचन हो। सरस्तती के लाजियम में स्वाना-एक्तिः (Oreative power) का संकेन है। धनुमुंख में चारो वेदों के साविभाय का संकेत हैं।

अतः 'भयमे यौवने रियता' का मी वहां भाव है-नहां का वेप प्रश्नचारि-वेप, अहाचारी के उपलक्कण वेद श्रीर कमरुबुलुपात्र हामों में विश्वमान हैं।

'श्रवसावित-पृथ्का" में नहां की चतुर्विचा मृतियाँ निर्देश्य शास्त्रमां के रियति-मोरे से धुमानुरूप वर्षान है—मनतावन (किंत), विरक्षि (द्वापर ), विताबद (देता ), नहां (त्या)। अपराजित के लतायं (२१४-द-६) में एक विशेषता यह है कि रुसमें प्रज्ञा को धामुष्यों से भी धामुप्ति कर दिया गयाः—

महा सुवक्त्र, सुभावः कर्णसीत्यतङ्ग्डकः किरित्मावाशोभाव्यः स्मात्मक्षेत्रसः; । सप्तकाञ्चनकर्णामो माणिसहर्गोऽज्वस्तः गुनाकटकवेत्रसर्वामस्यभूषितः ॥

माल-मूर्ति-सत्त्व में 'रूप मणडन' का वहा हो सागीपाय वर्णन है। उसने मला का सिरोभूपण जटा-मुक्ट, बस पर परीवचीत, मुख पर रम्भु मी। दिल्प-क ममा का कुलोसन कहता है— कुले का समें साथी साथ, कात कुलोसन कुशाकन पर गेरेत करता है, को मलवारी मला के लिए उनित ही है। माल-मेरिर के परिवार-देवी एवं मतीहारी (दारपालों) वा संक्षा के लिए उनित ही है। माल-मेरिर के परिवार-देवी एवं मतीहारी (दारपालों) वा संक्षा कावरणक है।

सिवार देखा:--प्रादि शेष, गरोण, मातुशर्ष, राज, जनलामी, शर्यती श्रीर घर, नवम तथा स्वमी क्रमण: आठी दिशाकों में मिल्यागर है अतीशर्से में (दे० प्र० पृठ १९००१-४) सर, घर्मक, मिलोज्रय, यह, भद्रक, भव श्रीर विभव- वे झाठ मिलाग्रय है। सब महाचव ने मात्रामीदर्स में प्रारिन्शन की भी मिला ए धंहेत हिना है।

स्मारफ-मिद्शंन — राव ने ब्रास-मूर्ति के निर्दर्शन में नाव पोटो के निव प्रस्तुन किया है। उनमें श्राबदेश के शिवमंदिर बी, पाना जिला में छेलात की कुम्मडीणपू के नागेद्रस्य स्वामिनमेदिर बी तथा तिस्वदी के शिवमन्दिर की ब्रास-मूर्तियों विदीप उल्लेख्य हैं।

### वैष्णव-प्रतिमा-शत्रण

वैष्ण्य प्रतिमाम्रों के प्रयचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्णु भगवान् की उत्पत्ति एवं उनके विदास पर पुनः श्राक्षित करना चाहते हैं। विष्णु की श्रीर निव्यत्ति (Solar origin) पर विदानों का ऐकमस्य है:

च्येयस्सदा सवित्तमयध्यमध्यवर्ती। '
नाराययस्मरसिजासनस्रविविष्टः ॥
चेयुरवान् मकरहरण्डलवान् किरोटी।
हारो हिरययमयवदाः एवशंखचकः॥

त्रिमृति में बिध्यु का स्थान पौराखिक श्रवश्य है, परन्तु वैदिक श्रान्याश्रों में—( दे० मुठ वैष्णवन्युक्त ) विध्यु को 'सरिज्ञान' मित्रों के साथ मजा करते हुए—'धृतासुति' धृत (ऐहिक सुरा-भोग एवं ऐश्वर्य का प्रतीक) का श्रानन्द खेते हुए तथा 'सुमज्ञति'— सुन्दर प्रजी-वाला कहा गया है। श्रतः इन विशेषयों से विध्यु की पूर्वेहिए प्रकल्पना समर्थित होती है।

श्चानेद की वैष्णवी श्चालों में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सीर-निप्पति के पुष्ट
प्रमाण निहित हैं। इन तीनों श्वमों में, मनाश के तीन खरूपों:—श्वानेय, वैद्युत एवं सीर
श्वथवा सूर्य के ही कालत्रयास्त्रक—प्रातःकालीन प्रभिष्णु, मध्याहकालीन प्रसोत्तर्य तथा
सायंकालीन श्रस्तमन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। श्वथच वेदों तथा बाहाणों में आहीं
श्वदित-तुर श्रादित्यों का वर्षन है (दे शत्यय-श्राह्मण् ) उनमें विष्णु की भी परिसण्या है। इसी प्रकार महाभारत में भी हादश श्रादित्यों के मूर्षन्य श्रान्तम श्रादित्य
विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सीर-निष्मति पर साधारण् संकेत करने के उपरान्त थ्रव हमें देखना है कि पीराधिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविशावतार वा तथा थ्रन्य गौरव-गाथात्रों का भारम्म कैते और क्दों हुआ ! विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है !

विष्णु के ग्रहस्म, राजत एवं सातारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लत्त्वां की श्रोर संकेत किया जा जुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विसुत्व, प्रसुत्व एवं ब्यावस्य श्रादि की परिनिष्ठा है।

बैब्जब-मूर्तियो को इम सात वर्गो (groups) में विभाक्ति कर छकते हैं: १—साधारण-मूर्तियाँ २—बिशिष्ट मूर्तियाँ १—प्रुवयेर ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चढु-विन्यति मूर्तियाँ ६—सुद्ध मूर्तियाँ तथा ७—गावह वर्ष छाषुच पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों — में शंब, चक्र, गदा, पद्म के लाट्युनों से युक्त पहामुंज मेयरवाम भीवरवाद्धित बद्ध, कीरद्धम मणिविमूपितोस्टक, कुरवल्त-कीरीटघारी सीभ्येन्युवन विप्तु-मूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी साहचर्य नहीं। वाराक्षतेय वैरागुन-भिन्न (देव वृन्दावन पुंट ८) इसवा परम निदर्शन है।

श्रसाधारण ( विशिष्ट मृतियों )—में श्रमन्तरायी नारायण, वाग्रदेव, वैलोवय-मोहन छादि की राजना है। इनमें विच्तु के वैराय्य का ही निर्देशन नहीं है, उनकी महाविध्रुता यूर्व परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है।

समराङ्गण-सून के विष्णु लहांख ( दे॰ परिशिष्ट म ) में श्रमाधारण एवं दशावतर दोनों मूर्तियों का संकेत है। सुरासुर-नमस्कृत विष्णु वैदूर्य ( नील मिख ) संकाश, पीतवास. श्रियाद्भत के साथ साथ यहाँ पर त्रिसुंज, चतुर्मुंज अपना अष्टसुंज, अरिंदम, शर्रित-चक्र-गदापाणि, श्रीजस्ती कान्तिसंयुक्त कहे गये हैं। श्रवतारों में बराह, वामन, नुसिंह, दाशरायि राम श्रीर जामदरन्य का ही उल्लेख करके --नानाहरपत्त वर्तन्यो शत्या कार्यान्तर विभः--ऐसा निर्देश किया है।

श्रवः स्पष्ट हे कि विध्यु के चतुर्भुत विशेषण में वासुदेव, वलोजयमोहन श्रादि विशिष्ट मुर्तियों का संकेत है। बासुदेव मृति का वर्णन हम श्रापे वरेंगे। श्राप्तिपुराण में नेतोवयमोहन निष्णु की अष्टमुजार्थे निर्दिष्ट हैं। कनिषम साहब ने एक द्वादशमुजी विष्णु की मृति की माप्ति की सूचना दी है (cf. Arch. Sur Repts Vol. xxi p. 8)। विशिष्ट मृतियों मे श्रनन्तशायी नारायण विष्णु-प्रतिमा को भी इम परिगण्डित करते हैं। यशिष श्रागे वैष्ण्व ध्रुव बेरों में श्रायन-वर्ग में इसका समिवेश उचित था परन्तु ध्रम-बेरी की शयन मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अत्यन्त प्रद्भुत मृर्ति के लिए उचित नहीं। पहले इम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे।

भनन्तरायि नारायण् - विष्णु के श्रमेक नामों में श्रनन्त तथा नारायण् ( भी ) दो नाम है। श्रनन्तरायी नारायण् भिश्रित (composite Image) प्रतिमा है। इसमें विध्यु नागराज प्रानन्त (शेष ) की श्रीया पर शयन मुद्रा में चितित हैं तथा श्रानन्त (नाग ) के सप्तभोग (seven hoods) ऊपर हे छतरी (canopy) ताने हैं। नारायण का एक पैर लक्न्युत्संगात, दूसरा शेपभागाझगत, एक द्वाय श्रपने जातु पर प्रशारित, दूसरा मूर्ध-देशस्य चित्रित है। नाभिसभूत कमल पर सुखासीन पितामह ग्रीर कमलनाल पर लग्न मध श्रीर केटभ दो कुनुर, ग्रंप्य, मक श्रादि लाञ्छन पार्श्व में प्रदर्श हैं। इस प्रतिमा की तीन इंटियों से व्याख्या की गयी है। बहली का सम्बन्ध ग्राध्यात्मिक श्रथवा दाशनिक संसार से, दूमरी का श्राधिमोतिक संवार से तथा तीवरी का श्राधिदैविक-पौराखिक संवार से है। है। पहली हिस्ट से इस मितमा की प्रतन्तिरीया को हम स्टेष्टि का मतीक मान सकते हैं। श्रनन्त श्रथवा शेप संगार का मूल तत्व है (श्रनन्त, व्योम, श्राकाश विष्णुपद) विष्णु श्रुतिताल तथा ब्रह्म प्रवर्ध और । साल्य दर्शन की प्राप्त में श्रुनन्त प्रकृति, विद्यु बुद्धिनाच प्रकार होता । अल्य के छादि में सर्वत्र तमोमयी, मना, पुनः, रसमे चिक्या, महत्तव आर नका जरूरतात उसमें क्यार तथा मनुष्य ने उसित । को प्राह्मपूरित, रहरारेचात उसमें क्यार तथा मनुष्य की उसित ।

का प्राप्तभार, जन्म प्राप्त के कार्या महारा की उसकि। दूसरी इंक्टि है ( अयोग्र मीतिक स्थिति ) यह सम्पूर्ण स्वरिट एक प्रकार का युनी रानी निकास है जो एपर्य के आदिस परमासुओं के प्राप्तमित हुआ और पुना जिसने हाते ग्रामा विकास के जार के जारत बाता हुआ है। पूज दूज दूज अकार का होरा हुआ हो। इस Proto Atomio प्राप्तिक हुआ और पुना निससी हुआ का कार्या (कारतावन कमला)। matter ना प्रतीक है अनन्त,

विश्वतु, संतार का मन्यः । पौराधिक ग्रमवा ग्राभिदेषिक दिष्टकीय से नारायस, को क्लानिवासी है (दें महा० तथा॰ सनु०):---नहाउजातानि रात्यानि मारायोदि विद्वष्टं का । साहदेवायनं घरत्र सेन मारायकः रहतः ॥ दहाः ॥

श्चावो नारा इति प्रोक्ता श्चापो वै नरस्तवः । ताः यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्प्रतः ॥मजु०॥

उनको सुष्टि के आदि में अनन्त वर्ष पर शायी बताया गया है। उनके तािम से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ—एमद्रीपा पृष्वी, वन तथा सागर। इसी कमल के बीच से लगा की उत्पत्ति हुई (दे॰ वराई, वामन तथा मस्य पुराष्)। विष्णु के शरताश्त्र आदि लाइकतों का अर्थ तथा प्रयोजन वराई-पुराष् में स्थल प्रतिपद्ति है। शंख का मयोजन अशान तथा अविधा के नाशार्थ, पड्या मी अशान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक, काल चक्र का प्रतीक, गदा तुष्टों के दमनार्थ। मधुक्टेम का चित्रण उत्त पीरिष्कुं आल्वान का संकेत करते हैं जिलमें सुष्टि के काद प्रशाप प जा इनका आक्रमण हुआ ती विष्णु ने इन्हें मार कर मधुसूदन उपाधि पास की। अथन विष्णु देख दमन के लिए ही तो संवार में अववार लेते हैं | स्तिराक्षिण्यन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सुष्टि-कार्य पर मी इद्वित करती हैं:—

येन खोकास्त्रयः सृष्टा देखाः सर्वाश्च देवताः । स एप भगवान् विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः॥

स्थापस्य-निदर्शनों में—इन प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ ( स्वावी ) तथा दिवणस्य वैष्णव-पोठ श्रीरङ्गम में रङ्गन।य मन्दिर में तो है ही कनियम ने ख्रीर बहुत सी बड़ी प्रति-माग्रों का भी निर्देश किया है।

श्रतः प्रकट है कि भगवान् विष्णु ही संशर तथा उसकी रचना के प्रथम श्राघार हैं। विष्णु की श्रनत्तरायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपसन्त श्रय विष्णु की वासुदेव प्रतिमा के सम्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोख से कुछ संकेत करना है।

षापुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की श्रनादि भावना वा निर्देश किया जा चुका है। विष्णु के निभिन्न रूपी का श्राने उद्घाटन होगा। यहाँ पर विष्णु के दैविक एवं मानव दोनों स्वरूपों पर कुछ विवद्य है। वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में श्रधिक प्रशिद्ध है। महाभारत जिलवा है —

धःतु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः। तरवारो मानुपेष्वासीद्वासुदेवः प्रसापवान् ॥

परन्तु वासुदेव की जितनी मी प्रतिमार्थे इस देश के एक कोने से तुसरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानय की अपेदा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुंग, ईस-नक्षा-विदेव विदेव रिह्मेंत क्षिण्यानामा-महिपी-नित्त अयवा औ-सुस्ट-मेनित, किरीटी, यनमाली, आदि। गदा तथा चक्रादि आधुत्र देव-रूप में प्रतिक्षित हैं। अपन कुमेनुसुप्त में बाहरें के सन्त्रथ में एक यहा ही सुन्दर प्रवचन है।

वृक्त भागवती भूतिर्शनस्वा शिवामला । बातुदेवामिषाना सा गुवातीता सुनित्रका ॥ इसी प्रकार का एक प्रवचन निष्णु-पुराया में देखिए :— क्तिबंबामी समत्त्रत्र वसत्तव वै वतः । ततः स पानुदेवेति विद्वद्यिः परिवसते ॥ प्रत इन सन्दर्भों से वासुरेव को तालिक दृष्टि से इम एक सनातन सर्व-तावक मानवती गत्ता के रूप में रेसती हैं । बासुरेव की प्रतिमाधों में प्रायुप प्रतीकों Emblems से भी इम इंडी तथ्या पर पहुँचते हैं वक्क---सनातन, प्रतादि काल, नस्त्र-मस्डल, सुग प्रादि सभी मस्डलां चा प्रतीक ही। शल (पावन-प्रनि) शब्द का प्रतीक जो आकाश का स्वरूप ग्रीर जो विष्णुपद (विष्णु नोक) वहलाता है।

कमल निर्माण शक्ति रचना—का मतीक है। गदा यहारकारियी शक्ति का मतीक है। गाउप बाहुदेव ( महुदेव के पुत्र ) भारत्येव कृष्ण की मतिमा भी यही ही क्रोजस्वी चितित है। इस बहार वेंच्यल मतिमात्रों में ये दो प्रतिमार्थ विष्णु की महागीरव गाथा गाती हैं ब्रीट उन्हें देवाशिय्य की भागा स मिष्डल करती हैं।

नो देर सभी गुणों से —सभी शकियों से विभूषित एवं विकरित्त किया गया हो जो इस सम्पूर्ण जगत का रक्त हो, रता का भार दी जिसकी ऐहिक एवं पारलीकित लीलाओं का सबस्य हो, शिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हो, जनसी ठाटबाट भी हो, बड़े उड़ सम्राटों के कितीट से जिनकी चरण रज सदा सेनित हा उसी प्रतिमा पर विशेष क्राभितिकोश मिद शिल्पों ने दिलागा तो अग्रस्वर्ण की बया बात ?

श्च य विशिष्ट मुर्तियों में बैकुएट, विश्वरूप, श्रमन्त एव नैलोक्यमोहन विशेष उल्लेख्य हैं। स्थापस्य निदर्शनीं के अनेक चित्र प्राय सभी सप्रशलयां-मसुरा, नागपुर, कलकत्ता ग्राटि में सरितत हैं। श्रन्त में रायमहाशय की मानव-बातुदेव कृष्ण की निम्न इताधा का अवतस्य देवर दशावतारों की अवतारया। करना है -As king and statesman, as warrior and hero, as friend and supporter. as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer-particularly as the expounder of all compre hensively monotheistic religion of love and devotion to god conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Visnu none receives more cordial or more widespread worship than Krisna—इमने भी श्रपनी Thesis में लिखा है—All the charac teristics of grand Vaisnava image are the characteristics of Vasudeva Vasudeva Image 1s, in a way, the consumma tion of the metaphysical development of the All powerful Visnu into Supreme Brahma

श्रव-घेराओं — के निम्न द्वादश-वर्ग पर संकेत हो चुका है — दे०प्र०नं० । ये प्रतिमार्थे दाविए।त्य मन्दिरा नी विशिष्टता है। बहुर्षख्यक मन्दिर त्रिभौमिक विमान है अतः स्थानक, न्त्रासन एवं शयन मृतिया क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा नृतीय भूमियो Storeys में स्थाप्य है। वैष्णव भूव-बेर की द्वादश मूर्तियाँ

१. थोग-स्थानक-(i) कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज-द० श्रमय-वरद, वा० कट्य-वलम्बित, द० प्रवाहु चक, वार्व यार शंख, (ii) भृगु, मार्करडेय भू श्रीर लहमी का परिवार (iii) महावितपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रण द्रष्टब्य है।

२. भौगस्थानक-शेप योग पूरवत्, विशेष वा० कटक इस्त, वरिवार में ऋषियी एवं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा श्रीदेवी। मद्रास-संप्रहालय एवं तिरयूटीयूर के शिवमन्दिर की पराचीन मित्ति पर इसका प्रतिमा-निदर्शन द्रष्टब्य हैं।

३. वीर-स्थानक-(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार मे ब्रह्मा, शिव, मा० भू० सनक, सनत्कुमार, सूर्व श्रीर चन्द्र के साथ-साथ किष्किन्धु श्रीर सुन्दर—ये दो नाम मी उल्लिखित हैं। परिवार देवों के हेर फेर से अत्तम, मध्यम तथा श्रवम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं।

४. आभिचारिक स्थानक—(i) कृष्णवर्ण, उपस्वरूप, म्लान-मुल, दिसुज, चतु-र्भुत वा (ii) परिवार नहीं विहित है। ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पैशाच-भागीय-मन्दिर-प्रतिष्ठा विहित है।

प्र. योगासन—(i) श्वेतवर्ण पीताम्बर, चतुर्भु ज, पद्मासन, जटामुकुट, बाहुएँ, योग-मुद्रा, शंख-चक्र अप्रदर्शे अिवनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्ण में कुराइल, बाहु पर केयूर, गले हार, (ii) वागली के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य है।

६. भोगासन— i) कृष्णवर्ण, चतुर्भुज (शंख, चक्र, बरद, खिद्दवर्ण मुद्रा) सिंहासन, (ii) पदाहरता लच्मी दिलिए, नीलोत्पलहरता भूदेवी वामे । (iii) वादामी फे गुहा-मन्दिर (३), कञ्जीवरम् के कैलाशनायस्वामिमन्दिर, इलीरा के गुहामन्दिर--१४ (रावण की खाई) दाडीकोम्बू के बरदराज मन्दिर श्रादि में निदर्शित है।

v. वीरासन—(i) रक्तवण, कृष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्, मुद्रा सिंहकर्णी (ii) लच्मी ग्रीर भूदेवी घटने टेके हुए दायें ग्रीर वार्ये, ब्रह्मा, माक्सडेय, शिव, भगु, कामिनी ग्रीर व्याजिनी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरू, नारद, सूर्य श्रीर चन्द्र भी प्रदश्य है ,iii) श्रायहोता के पापाया चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टस्य है ।

द. आभिचारिकासन-इसका वेदिकासन विहित है अन्य शेप यथा आभि-

चारिकास्थानक ।

योगशयन-दिश्व, पूर्ण प्रतिमा का 🕽 म ग कुछ उठा हुन्ना भूपण-मिपदत शेष-शया, दित्तण-इस्त मूर्परम, वाम कटब-मुद्रा में । दित्तण-शद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकेटमी परिवार च मा० भ० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-वित्र मुन्दर एवं बहुल है—महाविलपुरम, शीरंगम, श्रायहोल श्रादि स्थान विशेष प्रतिद्ध हैं।

१० भोगशयन-योगरायनवत् । विशेष-स्कन्यनिकटे लद्मी, पादनिकटे भूदेथी । मोगशयनम् का सर्वोत्तम निदर्शन भौती जिले के देवगढ़ में रिपन विष्णा-मन्दिर

में द्रष्टव्य हैं।

११, बीरशयन — ६७ प्रतिमा में मधु-कैटभ दोनों दानवों का करपूत-पाद-मुद्रा में चित्रण विदित है।

१२. आभिचारिक-शयन---यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर फैलाए हुए गाढ निद्रा में प्रदर्श्य है।

वैद्याव दशावतार —विष्णु के अवतारों के तीन ममेद हैं —पूर्यावतार, आवेशावतार एवं अंद्यावतार । प्रथम कोटि के अवतारा —पूर्यावतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्व सम और इन्छ करते हैं जिनमा नम्यूणे ऐहिक जीवन मगवल्लेला ही रही। बूतरी कोटि का अवतार आवेशावतार (Partial or Temporary one) के निदर्शन परगुराम है जिन्होंने अपनी भगवती शक्ति (Divine power) सम के अवतीर्थ होने पर उन्हें समर्थित कर तत्कालीन महेन्द्र व्यंत पर तत्कारणार्थ चले गये। उनमा कार्य भी भोड़ा ही था—मदोनास लिक्सों के गर का विनास। अतर दिव है, परगुराम के अवतारों में शेल, चक्र आदि एसिमलालिक भी और परिमित्नार्थिक भी। तीसरी कोटि के अववारों में शेल, चक्र आदि अयुप्पुचर्यों का निदर्शन है, जो विष्णु के तत्कानों में परि गण्डित है; परगुराम का निदर्शन है, जो विष्णु के तत्कानों में परि गण्डित है; परगुराम को आदेश से मानुष-कम लेकर बन्त-वाधु के रूप में अपने दैविक कार्य (Divine Mission) को पूर्ण करते हैं। विष्णु के निम्मलिखित दशायतार प्रायः सर्यमान्य है। इनमें बहुसंवर्ष अववारों के प्राचीनतम निर्देश राजप्य ब्रास्थ (दे० प्रजानतिक क्रम्संदर्शनार्थ) तथा। तैसरीयकास्थक (दे० सत्वाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से उपर एष्टी का उस्पाराण) तथा। तैसरीयकास्थक (दे० सत्वाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से उपर एष्टी का उस्पाराण) तथा। तैसरीयकास्थक (दे० सत्वाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से उपर एष्टी का अस्वेत स्वाराणा ) में आप है:

१. सस्य ३. वराह ५. वामन ७. रघु-राम ६. बुद्ध तथा २. कुर्म ४. हसिंद ६. परशुराम ६. कृष्ण १० कलकी

टि॰ १—मामवत-पुराख में दशायतारी के स्थान पर निम्नलितित २१ श्रवतारी का उल्लेख है: पुरुष, वराइ, नारद, नार तारायण, कित्त दशावेष यह ( दे॰ यहनारायण), श्रवमा, श्रुप, मस्य, क्यूं, प्रवन्ति, इंक्टिंड, वामन, पर्यामा, वेदव्याव, राम, अलराम, कृष्ण, द्वद तथा कलकी। विद्याधर्मीतर में इनके श्रवितिक दो नाम और हैं—हंस श्रीर विविक्तम। आगे दम देखेंगे ( दे॰ विष्णु की सुद्ध-मूर्तियाँ)। भागवत प्रायण की इस लाभी सभी में यहसंव्यक नाम विद्या भी सुद्ध-मूर्तियाँ। विद्यापा की इस लाभी सभी में यहसंव्यक नाम विद्या भी सद्ध-मुर्तियाँ।

टि॰ २ रास महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन प्रन्थों में विष्णु के दशावतारों में बुद की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलायम का विनियोग है। बलायम कीना हम सभी जानते हैं। इच्छा के बड़े माई ये और उन्हें शेषायतार (राम के छोटे भाई लहमणा की भी तो शेषायतार-कल्पना है) माना गया है।

विष्णु के इन दशावतारी की महामदिमा की इसी एकमात्र तथ्य से सूचना . - मिलती है कि इसमें बहुस्वयक प्रयतारों के इतिहास पर प्रताग प्रताम दिशालकाय महा-पुराणों एन उप-पुराचों की रचना की गयी। प्रतः प्रत्येक की लीला एवं दीव-कार्यों के सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत कराग प्रभिन्नेत नहीं। परन्त पीरायिक आख्यानों दा महा मर्ग यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वव्यापिनी बत्ता का यह गुल्लगान है। स्वोर (cf. original Sanskrit Texts) ने ठीक ही किया है—But the incarnations of Visnu are innumerable, like the rivulets flowing from an inexhaustible lake, Risis, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him.", अववार-वाद की दार्शनिक व्याच्या में मगनद्गीता के इस प्रस्त प्रक्षिद क्लोक-यद यदा हि प्रमेद्य स्वानिमंबति मारत, अमुद्धायानस्यमंस्य ठदात्मानं सुनाम्यहं। परिजाणाय साधूना विनाशाय च दुष्ट्रताम्, प्रमेन्हरमापनार्थाय संभवामि युगे युगे—से इम परिचित ही हैं।

इन श्रवतारों की बैशानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन श्रवतारों में विश्व के विकाल का दृश्य दिया है। पुराण शब्द का व्याई है। प्रायत प्रवादा है। इन पुराण प्रविपादत श्रवतारों में विश्व वाद का कम व्याख्यात है। इन दशायतारों में प्रथम चार में जगद्र-रचना की स्वना मिलती है। श्रतण्य इनके ते हा वाद का कम व्याख्यात है। इन एक व्याख्यात है। इन एक व्याख्यात है। इन एक व्याख्यात है। इन एक व्याख्यात है। इन प्रथम की व्याख्यात है। इन श्रवत है इन प्रथम की व्याख्यात है। इन श्रवत में स्वाख्यात है। इन स्वाख्यात है। स्वाख्यात है। मत्याव्यात है। स्वाख्यात स्वाख्यात स्वाख्यात है। स्वाख्यात है। स्वाख्यात स्वाख्या स्वाख्यात स्वाख्या स्वाख्या स्वाख्यात स्वाख्या स्वाख्या

श्चरतु, दशावतारों के इस उपोद्धात के श्रनन्तर श्रम इसमें से कुछ के विशेष जिवरण श्चरित सेंक्षेत्र में उपस्थाप्य हैं।

बराहाबतार--- भी वासही विष्णु-मूर्तियों के तीन कोटियों है -- रे. भू-दराह ( श्रादि वसह श्रथमा नृत्याह) २. यहाबराह तथा ३. प्रकाय-वसह । इनके स्थायस्य निवसलों में महा-बितपु-मू नी वासह-वायाण पटिका (Varaha Panel), पारामी भी भू-रसर-पूर्ति तथा महाम संमहालय की गायहों साम्र मितमा निरोप उस्लेस्प हैं ।

नृतिहाबतार—मी नारिनिरी वैष्णव मतिगाओं मी प्रधान दो कोटियों है :—
१. गिरिज-नृतिह तथा २. स्थागु नृतिह । यादामी और इलेबीटू की के तन्युविद-गायायप्रतिमाओं से एर्ग कामारी के सन्दर्भी से स्थापत्य में इन दो प्रधान कीटियों के स्थितितः
कितव सन्दर्भाया नारिनेरी प्रतिमाओं से स्वना मिननी है निर्मा साकन्युतिह (जिस्में
नृतिह सक्त के वेथी अपका आदिरोप के मोगों पर प्रतिक्षित प्रदर्भ में) केवल नृतिह (बीगपतिह ) तथा लदमी-नृतिह विराय उत्तरिक्त है जिनमा अवस्था को में से वर्षान नही
सिक्ता परन् इत्यापर-निदर्शन प्रसा है। स्थान नरिन्द की सर्वजनिक स्थिता हमीना हमीना से
पायाय पही पर थिनित है। महास-मैदाला की दवसी सामान्य-दिमा भी स्थित स्थित है।

त्रिविक्रमावतार (वामनावतार)—की वैष्णवी प्रतिगन्नां के स्थापल में विपृत्त चित्रण हैं—चादामी, हतौरा, महाबतिपुरम् के स्मारकनीटों पर हनके श्रोजस्त्री चित्र द्रष्टरूप हैं। मध्यमारत के रावपुर जिते में राजमस्य त्रैविक्रमी पायाख्यतिमा भी बड़ी प्रच्यात है।

कृष्णाबतार—नी इन्य मूर्तियों में नवनीत-इन्य-मूर्ति, गय-गोमाल (या वेशु मोगाल), पार्थवारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-घर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाविचास्य स्थापस्य में विपुल चित्रण हैं।

युद्धावतार--विष्णु की बीद-मतिमा का निम्म लवच बृहत् सहिना, ऋनिपुराच और विष्णु-धर्मीतर के अनुसर ऋति संदेत में इवलिये आवश्यक है जिवसे आगे वक्ष यान की इष्ट-भूमि पर पल्लवित बीद-प्रतिमाओं के लज्जों से इसकी तुलनात्मक समीज़ा पाडक कर सकें।

त्रीज्ञ-यतिमा के इस्त एवं पाद पद्माहित होने चाहिये। प्रथत मूर्ति, सुने चरेरा, पद्मा सनोपविष्ट भगवान छुद्ध जगत के पिता के सद्धा सन्दर्ग है। प्रथम ( प्रमित ने श्रुत्वतः ) वह समकर्ग एवं वादायागदायक मी चित्रम है। विकथ प्रयापी खुद्ध को सपायबस्न संवीत, स्व-प्रवंशक्तायीवर विभिन्न करता है। श्रुप्य सत्यों में वह सक्तर्यं, स्वक्तामर्यामर्था, क्रायवक्त एवं प्यानस्य प्रविपादित है।

वलराम--विष्णु के दशाबतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु हमराज्ञच में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लत्त्वण हैं, ब्रतः यहाँ पर बलराम-मांतमा का कुछ विस्तार से समीवृत्व ब्रामीष्ट है। बलराम मांगवत के ब्रह्मलार विष्णु के १८ वें ब्रवतार हैं क्षीर इनका रायमन्त्र मानुव वाहुदैव-कृष्ण-परिवार से है— कृष्ण के की तेले वह मार्द। दार्शनिक इन्टि से बलराम काल की मंहार-कारियी शक्ति के मतीक हैं ब्रीर पुरायों ने इन्दें रोग का ब्रवतार करा है।

या तृ (दे परिशिष्ट भा') में इनने प्रतिमालल्या में इन्हें भुक्षणे भीमान्, तालने तु (ताल इस बी पत्रा तिले हुए) महाधुति, यस में नममाला से रिस्पित, तिभावस्त्रमम (चन्द्रमति), एक हाम में शीर (इस) दुवरे में हुक्छ तिले दुप्, दिक्या हुए से पान से बहुद मद में चूर, चतुर्धुंत, शीमावदन, मीलामस्तमावृत कहा गया है। अध्य इसका शिर युक्कट-विम्पित एवं शरीर खलकुरों से खलेहत निमयीन है। प्रताय एय शक्ति भी शामा से प्रोम्बन्स, रेवती देवी (अपनी पत्री) के नाय इन्हें सम-निम्पित दिखाना बाहिये। रम लत्या में यसराम का लोशोचर लक्षण्य द है कि यथित मद थिये हैं तय भी सीम्य यदन हैं।

यदानि बह्याम की मितमा पर प्रत्यों में स्वतन्त्र साल्य है तथानि स्थापत्व में समझ बहुत कम स्वाधीन चित्रया इष्टब्स है। ये गर्देच ऋपते आहे कृष्य के साथ प्रदर्शित हिस्से मेंसे हैं। याव में त्रीक ही लिया है—'The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade. ....!

चर्डावेशित-मृतियों---विष्णु के वहस्त नाम (दे० महा» छन्न० प० ) है। हनमें २४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्णुपृता में दैनिक संक्षीतन होता है। छत्रस्य स्थायस में भी इन २४ विष्णु क्यों का चित्रख हुआ है। इन स्थायस निदर्शनी का सर्ग प्रक्रिय पीठ

| ( ₹X≒ ) |                                                                                                                                                         |                  |         |                |             |                   |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------|-------------------|--|
|         | होनरन देश है। इन चौतीसे की सिनायें प्राथ समान चितित हैं—वेदल बैध्याव<br>साह्यदेनी ये हेर पेर से इनकी 'सानिका होती है। निग्न सालिका से इनके साह्य्या एवं |                  |         |                |             |                   |  |
| इनर्प   | ो शक्तियों क                                                                                                                                            | ा दिंश द्रप्टब्य | ₹.      |                |             |                   |  |
|         | चतुर्विशति                                                                                                                                              | मूर्तयः ।        |         |                |             |                   |  |
|         | संश                                                                                                                                                     | दक्षिणवाहु       | वामवाहु | दक्षिण प्रवाहु | वाम प्रवाहु | राक्षि            |  |
| ₹       | ये शव                                                                                                                                                   | पदा              | गदा     | शैय            | चक          | <del>रीर्ति</del> |  |
| ₹       | नारायग                                                                                                                                                  | शख               | चक      | ধর             | गदा         | कान्ति            |  |
| ą       | माध्य                                                                                                                                                   | ગર્વા            | पद्म    | चक             | शंप         | नुष्ट <u>ि</u>    |  |
| ¥       | मोबिन्द                                                                                                                                                 | चक               | श्य     | गदा            | पश्च        |                   |  |
| ų       | विष्णु                                                                                                                                                  | गदा              | चक      | पदा            | খাঁব        |                   |  |
| . ۾     | मधुद्दन                                                                                                                                                 | শদ               | , गदा   | হাৰ্শ          | पदा         | _                 |  |
| ່ ບ     | <b>बि</b> विक्रम                                                                                                                                        | ' पद्म           | शंप     | गदा            | चक          | शासि              |  |
| 5       | वामन                                                                                                                                                    | शंप              | पद्म    | नक             | गदा         | किया              |  |
| 3       | श्रीधर                                                                                                                                                  | <b>पदा</b>       | হাঁনে   | বদ             | गदा         | मेपा              |  |
| १०      | हृषीवेश                                                                                                                                                 | गदा              | शुरुष   | चक             | पद्म        | <b>इ</b> पी       |  |

गदा

चक

चक

वद्म

पदा

पदा

गदा

चम

शख

श्व

पदा

गदा

चक

५ हरिहर पितामह

ि ह त्रैलोजय मोहा

१२ लदमी नारायण

द वैंक्रपट

१० श्रम त

११ विश्वस्प

गदा

पद्म

श्य

शुरु

श्रप

য়ার

गदा

पद्म

गदा

पद्म

पदा

चक

गदा

चक

गदा

१३ हयग्रीव

**१४ शादिमृर्ति** 

१६ धर्म

१५ जलशायी

१७ वरदराज

१८ रगनाथ

विष्णु के व्यशासतार एव व्यन्य स्वरूप मृतियाँ -इन मृतियों में निम्नतिस्ति की

चक

गदा

पद्म

चक

गदा

গাঁৰ

হাৰ

शंख

गदा

चक

र्शरा

चक

पश

पद्म

श्रद्धा

लदमी

मीति

रति

--

दया

१६ वेइटेश

२० विठाया

२१ जगसाय

२३ मन्मध

२२ नरनारायण

सथा

लजा, सरस्वती

খ্য

पद्म

गदा

गदा

चक

चक

चक

पद्म

चक

गर्दे।

पद्म शैख

হাবে

য়াৰ

पद्मनाभ

वासुदेव

श्रनिरुद्ध

पुरुपोत्तम

श्रधोस्रज

जनार्दन

श्रीकृष्ण

उपेन्द्र २२

हरि २३

परिगणना है।

१ पुरुप

२ कपिन

🤰 यश मूर्ति

**५ धन्यन्त**रि

६दत्तात्रेय

४ व्याम

नृसिंह

११ दामोदर १२

१३ सक्षयण

१४ प्रदुष्त

१५

१६

१७

१≒

39

₹∘ श्चन्युत

२१

38

ि०—इनमें सं अनन्तराशी एथं रंगनाथ की विशिष्ट वेष्ण्व प्रतिमात्री ना इन निर्देश क जुके हैं। पूरो के जमताथ की महिमा से कीन अपिरिश्व है कि अप मूर्जियों के मी बहुसेंक्क रूपाक्ष्य में निदर्शन माग्द हैं। अनमेर को हरिहर-रिलागद (पापाय-मूर्ति) बादामी की दत्यानेय मूर्ति जीर वैकुण्डनाथ मूर्ति तथा वेलूर (द० मारत) को लक्ष्मी नासवण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं।

गारुड़ पर्व श्रायुध वीरुपी ठीएलय मुर्तियो-मे इतना ही निर्देश ब्रावश्यक है कि गरुड़ की मूर्ति ( दे वादामी ) मे श्रमृत-पट तथा सर्प-लाज्जन श्रावश्यक है। आयध-पुरुषों मे विभिन्न वैष्णव आयुर्धों में कुछ तो पुरुष प्रतिमा तथा अन्य स्ती प्रतिमा में निज्य हैं। शक्ति ग्रीर गदा का चित्रण स्त्री प्रतिमा में विहित है। खंकरा, पाश, शत, वज्र, खडग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में । चकायतार निष्णु की ताम्र प्रतिमा ( दे० सुदरान चक्र ) दाडीं रफ़म्य के स्थापत्य में प्रशिक्ष है। सुदर्शन चक्र की वैष्ण्यी प्रतिमा उम्र मूर्ति का निद-र्शन है जिनमें पोडश इस्त प्रदर्श हैं श्रीर जिनमें चक्र, शंत, घत, परश, श्राम, वागा, शुल, पारा, श्रुज्जश, श्रामिन, एउट्टा, रोटक, इल, मुसल, गदा और कुन्त-ये १६ श्रायुष चित्रणीय हैं । सुदर्शन की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है-वह 'रिप-जन प्राण-सहार-चक्त' की मता से संकीर्तित किया गया है। इसी प्रकार अन्य शायुग भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु पुराण में गहा साल्य-दर्शन की दुढ़ि, शूंख झहंकर एवं बाग कमेन्द्रियों एवं शनेन्द्रियों, श्रसि निया तथा श्रसि-श्रावरण श्रविया के प्रतीक हैं श्रीर इन्द्रियों के पति महाप्रमु हुपोकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ निसकार होते हुए भी भूतल पर अपतार नेते हैं। कामिकामग में श्रीय आयुर्धों की भी इसी प्रतीक-राल्पना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। भारकराचार्य ( दे० 'लिलित-सहस्रनाम' की टीका ) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारामान से मंकोस्य है।

#### शैव-प्रतिमा-लच्छा

प्रतिमा-स्यापस्य की दृष्टि से एवं पीराणिक एवं दार्शनिक दृष्टि से मी शिव का सवांतिशाणी श्वापिराक्य है जिसको देरावर, गुनकर एवं मनन वर मानव-नुद्धि मनन दोवर हतम्म हो जाती है। शिव की लिङ्ग-प्रतिमा तो भारत की सर्वसामारण प्रतिमा है—नवा गाँव में, क्या मार्ग में, क्या लांगल में श्रीर क्या मार्ग में—सर्वत ही शिव-लिङ्ग रिपाणमान है। पर्वतों के शिवर होरे उपत्यवार्ष मी, धरिताश्री श्रीर तकांगों के सट या किसी भी लाहाश्य वो सीजिय कोई भी स्थान शिव-लिङ्ग से रिक्त नदीं। यदी वारण है, श्रिय भारत का सर्वप्रनिद्ध देख, श्रीय भारत के यदु-एय पाती, शिव-प्रतिमां है। की गांधिय स्वान्त श्रीय-मिन्टर वास्तक सा वे यदिवापिनी एवं सर्गान्तर हित्र निर्वा है।

प्रतिमा-राखों ( दे॰ द्वागम श्रीर तन्त्र, पुराय श्रीर शिल्पशाल ) ने शित-प्रतिमाशों के सर्विभित्त विवरण दिवे हैं । प्रतिमा-स्थारत में शिव-प्रतिमाशों के हो त्रिमित वर्ग प्राप्त होते हैं—लिक्ष-प्रतिमा श्रीर रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। श्रात तद्वत्तर शाखों के प्रतिमा-त्वाण में भी लिक्ष-त्वाण तथा रूप लव्याण ( दे॰ स॰ ए० वर्ष तथा पर वर्ष प्रतिमा-त्वाण पर पर्व तथा पर पर तथा प्रतिमा-त्वाण पर पर्वत हों। यथि श्रिय-प्रदिश हों प्रयान देशता पूर्वि लिक्ष-पूर्वि ही वर्ष्य प्रतिमा-त्वाण पर पर्वत हों। श्राप्तातिक हाँ है तथा हों। स्थापतिक हों ही तथा हों। श्राप्तातिक हाँ है तथा हों। स्थापतिक हों ही तथा हों। स्थापतिक हों हो तथा हों। स्थापतिक लिक्ष की नियमा है। स्थापतिक हों हो तथा हों। स्थापतिक लिक्ष की नियमा है। स्थापतिक हों हो तथा हों। स्थापतिक हों हो तथा हों। स्थापतिक लिक्ष की नियमा है। स्थापतिक हों हो तथा हों। स्थापतिक लिक्ष की नियमा है। स्थापतिक हों हो स्थापतिक लिक्ष की नियमा है। स्थापतिक लिक्ष की नियम स्थापतिक लिक्स

#### -स्दप-प्रतिमा

हत प्रतिमा के प्रथम प्रधानतथा दो वर्ग हैं—शान्त (या सीम्य) तथा श्रशान्त (या उप्र)। सीम्य तथा उप्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम श्रागे धेनेत करेंने।

कर-प्रतिमा के दोना प्रशर—शात सथा उम्र रूप पर स्व स् (देव परिशिष्ट 'खंक') का यह लक्ष्य पूर्ण प्रश्ना शालता है। लोकेश्वर महेश्वर का प्रतिमान्त्रक्ष्यम में उन्हें श्रीमान् कल्द्राद्वितन्त्र, नोलाक्यड, संवमी, विचित्र मुद्धर (जटा मुद्धर ), निशावर (चट्यमा) के सहय कांत्रिमान्त्र प्रदर्शत करना चाहिये। पम्नोतिरूप मृत्यममें को भारण किये हुए होना चाहिये। इरत संवोग के सम्यन्य में इत प्रतिमा को हिमुजी, चतुर्मुजी या श्रम्थप्रजी बना एकते हैं—यह सीम्य रूप की इस्त योगना है। सर्वलत्त्य-सम्पूर्ण उपर्यक्त लाद्यमों सु ख्रम हम मकार की शैंबी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की परा चूदि होती है।

श्राम धराय में धायना रमशान में शिव्यतिमा की प्रतिद्वा करनी हो तो उनका निम्म रूप प्रकल्पत करना चाहिये, निम्मे सनवाने वाले के लिये शुमकारक हो— मुनावें र⊏ या बीत निहित हैं—कहीं वहीं की बाहु वाली श्रायना वहल बाहु वाली प्रतिमा भी रीहर-रूपाइति में निहित हैं—उन्हें इत प्रतिमा में गयो ने पेरे हुए तथा विह्वन वारण किये हुए सनाना वाहिये। इस रीहर रूप के झामे के दौत मैंनी दाह के श्राम भाग के समान निकले हो और यह मुखकाबात निम्मेण, प्रश्ल-वच्च, इतिशित (दोनों रूपो संसान)। इस प्रकार की श्रमाण में मतिष्ठा वाना वाना वाहिये जो

करवाखदायिनी होती है। भुजाक्रा ने सम्यन्ध में यह जातव्य है कि राजधानी में प्रतिध्वाच्यान चित्रप्रतिमा के दो हो हाग शुभदायी हैं। वचन (नगर क्रादि) में चार भुजार्थे इंग्ट हैं। परन्तु रुमशान क्रथवा चन में प्रतिन्द्राच्य प्रतिमा ने बीत हाथ हो सकते हैं।

भगवान कह यदावि एक है परन्तु स्थान-भेद से विद्वानों ने उन्हें विविध स्था में विभूतित किया है। उनके दोगों रुपों, गोम्प तथा उम, के ख़तुरूत ने ममेद मक्लन ठीक ही हैं। जिन प्रकार भगवान सर्वे उदयकात में केद हो तीम्य दर्शन होते हैं, परन्तु माने में में उमन्दरभगती मनवड अनवश्चार के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शांन पर्वे तीम मूर्ति शंकर अस्थय में रिधत हो तीह रूप-भागी विकरित होते हैं। अर्थान रीह राव्या जीम रस्ते हैं। तथा शीम स्थान में तीम्य । इस मकार इस स्थान-प्रमेद का पूर्ण जान रस्ते हुए शिल्पी को लोक्करवाण सरक शिव की प्रतिमा विनिधित करनी चाहिये। विवृद्धादि प्रधानमायों को भी तीम ग्रिताम में निमण आनवश्यक है।

निपुर दुइ शरर का यह समराप्राणीय संस्थान बराषि एक प्रकार से परिपूर्ण है तथापि सहीं पर बह निर्देश है कि शैन्यतिमा-सत्तवण की दो परम्पार्थे हैं—नीराधिक एवं झामिक । समाद्रम्य बीराधिक परम्या का श्रद्धामानी है, अतहब आगम-यतिवादित नाना शैन-आत्माक्षी पर इसम निर्देश कहीं से मिलेगा ।

श्रथन पीराजिक सत्तर्जा ( एतं उनसे मनायित श्रन्थ एतस्मवन्धी मन्यो— हेमादिर-चतुर्ग्ग चिन्तामणि—मतरारट, श्रादि श्रादि ) में निर्देश्य करियम सद्युण गहाँ पर निर्देश्य नहीं हुए की पित्र का वास्त रूपम तथा थिन के पश्च झानन । पुराखी के नाना शिक्ष-क्यों में श्राचेनाशिश्यर, हर-गोरी, नमा-महेर्न्यर, नाषडब-शिवा, हरिस्टर एपं मेख ( श्रापिप्राण्य के अनुभार पूर्णरूप) विशेष उल्लेख्य हैं। समराहण में ही धमन पीराणिक परम्परा— उत्तरी वास्तु-वेती के मीड़ एनं मतिनिक्त मन्य 'धमराजित-रून्द्रा' के शाम्भय-मूर्ति-स्वरूण ( रे- इन गीठिज्ञ सा ग्रन्थ २ पुन्थ १८६) पर हम मंत्रेत कर ही चुके हैं।

साहहितिर द्विष्ट से शिशायसमा को इस दो ऐतिहासिक सोपानों में विकश्चित देख सकते हुँ—एक है तिद्वमते स्था राग दूषाम महेशान। महेशान मा मुन्द परिश्वस् उसा मोर्ट्स पूर्ति में श्लीर हरिहर-पूर्ति में है। यसम में महेश सामा जटिल, बातेन्द्र हला-सीर्ट्स, विश्वन पारी यहण्य है तथा उसा मा में सीमत्तितित्तकारिद्या, मर्ग्युक्तित-द्विष्-कर्णा, दर्गण द्वार, वरकतन्द्रा, पीनस्ताने श्लाहित यहण्या रिहित है।

इमी प्रश्रार हरिहर-मूर्ति है —उनके सम्मन्य में मत्स्यपुराण का यह प्रयचन देशिये :— वामार्थे माथव दुर्गाहिष्यो श्रुक्यावितम् ।

वाताय साधव द्वार्याच्या स्वत्यावनस् । रात्रवक्षां सात्रतागरकांगुव्धिविक्षमस् ॥ दिचार्यं जटामासम्बॅट्टुश्ववच्याम् । भुतगद्दाववयं यस् दिखं कस्म्॥ द्विभागं यात्रि दुर्धेत त्रिमूखवस्थारितम् ।

द्वर्थी इस प्रतिमा के दिश्यार्थ माम में शिव प्रतिमा तथा यामार्थ में विश्तु चक एवं र्यंव भारत किये दुए होने चाहिये। ऊर शिवमूर्तियों में मारतीय दार्शनिक वृहती भावना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीयुत कृत्दावन महाचार्थ ने श्रपने Indian Images में ( देखिये पृष्ठ २३ ) वहा मुख्य बकाश डाला है:—

तत्त्रतः (Metaphysically) शिव-आहात 'सुन्दरम्' का प्रतीक है— छाथ ही इसमें मुख्यातीत के प्रतीक्तर का भी भीघ होता है। दिश्लिये संकराचार्य के शिकोऽह पर्यालात के प्रतीक्तर का भी भीघ होता है। दिश्लिये संकराचार्य के शिकोऽह पर्यालात का स्वात है। कि का प्रतीक्षण है। कि का प्रतीक्षण है। कि का प्रतीक्षण है के अपने मुख्य से अपनी पूँछ दशकर चक्र-निर्माण करता है कि का प्रांत है के आपति के स्वात है के अपने मुख्य से अपनी पूँछ दशकर चक्र-निर्माण करता है कि कम न तो आदि है के अपने मुख्य से अपनी पूँछ दशकर चक्र-निर्माण करता है। कि कम न प्रतीक क्यं प्यं प्रमान के आपने अपने अपने के शिवे पदनाम है। हिन्दी कहावत है 'अअगर करें न चानरी'। तिश के स्ताला स्वात प्रतीक स्वात होना डी के ही है। सिव के मार्गी में एक नाम व्योगकेश है — आकाश के श्री के प्रतीक हैं। विश्व के मार्गी में एक नाम व्योगकेश है — आकाश के श्री के हैं।

उमामदेश्वर में शक्ति तथा शक्ति।न् की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति वा सुन्दर निदर्शन । अर्थनारीश्वर में विकास की अपरिवत्रता निहित है । इरिहर-आञ्चति में Time समय और Space का चरम मिलन अथवा ऐक्य वा सुन्दर प्रतीक । शिव---महाकाल । विपाद--व्यापक space।

उनका निनेत-माननेत्र ग्रतः महायोगी । बाम का भस्मीवरण-इन्छाण्यो की विजय है जो योगी की परम माचना ८४ शिद्धि में परिचायक हैं।

महादेव की इन महिमामधी विभिन्न मूर्तिनों में इस श्रावन्त रक्ष्ण समीवण ने उन्हारण श्रान पहुर्वेष्णक सञ्जय की विशेषकर दिख्यागय गिरशेन में प्राप्त हैं तम जिन्नमें के स्माप्त में रचना, हानिब परस्पत के श्रानुमामी गास्त्रों – श्रामामों में मित्रभादित नियमों के श्रानुदल हुई है, उनचा भी भोड़ा-का सेव्य में निर्देश कर देना और हि है। पिरतुत विस्तर्या में सिर्म महाश्रम का प्रामाणिक प्रस्य देश्यर है। यहाँ शिमामां में निर्मिन्न प्रतिमानिष्यक प्रमानों में प्रपानतः वीचायिक परस्या था उपने मीड़ एएं प्रतिनिद्धि बाहतुसालांव प्रसान-सम्मादाय की ही विशेष चर्चा प्रमुख है। श्रानुताः दूतिनी परम्पराशों पर दक्षियत मान श्रामिष्ट है।

वीद किर की रूप-वित्ताओं ये नामा उपन्यों का संकेत किया गया था। सर्वत्वत्व उन पर भोड़ी भी बहा पर रेव्हेंच में प्रमाणना आर्थ है है। निम्मितिया ७ उपन्यां विरोध उन्हेंच्य है जिनमें प्रथम वर्ष पंत्रम का उस मृतियों में परिकृत्वित कर सकते हैं और शेष्ट काल मृतियों में:---

र. गंदार-मृर्जियाँ ५, अवाल वापा मिखाटन मृर्तियाँ—

२, झतुमा-मूर्तियाँ ६, झन्य विशिष्ट मूर्तियाँ ३, ज्ञान-मूर्तियाँ ७, लिझ-मूर्तियाँ

v. दविया मूर्नियाँ ( योगिक, मर्गानिक यर्ष दार्शनिक स्वस्य )

संदार-मूर्तियां —हिन्दू-निमूर्ति—झहा-विष्णु-महेरा म शिव का वार्य मंदार है। उत्तरि की मूल्लिमित सहार है। ब्रह्मा उत्पादक, निष्णु पालक एवं महेरा (शिव) उद्दार-कारक। हव वर्ग के भी नाना सक्तर हैं जिनकी कथा में विशाल वैरायिक एवं खागियक साहित्य वंटर्ग हैं। स्थापत्य में हनका विश्वण भी प्रजुररूप में द्रष्टव्य है। श्रदः वद्देष में निग्न स्टब्लो का गंवीरीन किया जाता है:—

- १, कामान्तकमृति—मन्तम-दाह की पौराणिक एवं काल्यमपी (दे॰ कालिदाछ का कुमार-भंगः) क्या ने कम ममी परिनित हैं। इस मृति में शिव का नित्रण योग दिनिणामृति म विदित है किसने प्रमुख मन्यम को दिष्टमान से पतित प्रदर्स है। साथ में सर्वोद्धानकृत्व, पीताण, स्थिनती लारिनी-द्राविदी-मारिणी वेदिनी नामक वाच पुष्पों को लिये हुए, देशुष्तु, वमन्त-पद्मावक मन्तम्य प्रदर्भ है। मन्तम्य की प्रतिमा शिव प्रतिमा ते श्राष्टी हो पीनी से यही न होना व्यदिये।
- २. गाजासुर संहार मूर्ति वृ॰ पु॰ के अनुसार गजरूप धारण कर ता एक असर शिवानक आहार्यों को भीतित करने आया तो भगवान् ने अपनी क्षित्र मृति ते प्रकट होकर उसका यथ किया और उसके चर्म से अपना उसरिव बनाया अत एव इस तिन्न (कारो) का नाम कृतिवासिग्दर पत्र । शिव के विमिन्न नामों में एक नाम कृतिवासिग्द प्रदा । शिव के विमिन्न नामों में एक नाम कृतिवासि से इस परिनित हो हैं। इस प्रतिमा के विचया में शिव के हार्यों में त्रिशत्मावादि आयुष्प प्रदर्भ है तथा गज्ञ-मर्दन मुद्रा में गज्य-तथाइ ग्रद्र है। अमृतिबर अमृतपुर मैदार की पोडश भुजी पायाय-मूर्ति, तथा यहाइर (आगमा के अनुनार मजानुर-नंदार स्थान) की ताम्रजा (bronze) प्रतिमा विशेष प्रविद्ध हैं।

३ कालारि-मूर्ति—में काल श्रीर कालारि शिव के माथ मृति मृत्यह के पुन मार्वत्र्य का भी निषय श्रावस्य है (शिव ने पिता को पुल-तम का यरदान दिया था यरन्तु काल-यम मारने झाथे झत उनका दमन)। इलीग के दशावतार-गुरा-मन्दिर में यह प्रतिमा प्रप्टब्य है। वहीं यर कैलारा मदिर में यह विश्वय सुन्दर है। इसने साम्रज निज्ञण भी उपलब्ध है।

४ त्रिपुत्तन्तक मूर्ति—ित्रुप्तन्तक-कथा वा पुराणो एर्य शामागों में यहा विस्तार है। उसमें परस्य विषमता भी है। नियुर आर्थात वीन नगर ने निनाशक शिव की वधा है। त्रारह प्रधान वीन नगर ने निनाशक शिव की वधा है। त्रारह प्रधान, ब्रान्तिक की निर्माल की त्रार्था की किया है। त्रार्था की व्यवस्था की व्यवस्था की किया है। त्रार्था की वस्ता नामा—किया है। त्रार्था की वस्ता नामा—किया है। त्रार्था की वस्ता नामा—किया है। त्रार्था की त्रार्था की त्रार्था की त्रार्था की वस्ता नामा—किया निर्माल की त्रार्था की किया की त्रार्था क

था, महादेव ने इन तीनो पुरंगि एक लाग में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-वित्रण इलीरा के दशायतार और मैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में महुरा के सुन्दरेश्वरमन्दिर और कड़ीवरम् के पापाण-वित्रण भी प्रविद्ध हैं।

५ शरभेश-सूर्वि—विष्णु के मुसिहावतार एवं उनके द्वारा हिरव्यक्रियु के वध की कथा सभी जानते हैं। आहर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उम्र रूप शान्त नहीं किया जिससे अगत के निवासियों को पोझा पहुँच रही थी। इस पर मानयों के क्लाय-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आखुतोय ने तत्त्वय शरम रूप थारण किया। शराम एक वीराखिक पशु या पत्ती था दोनों है। शरभेरा शिव के सक्य में दो शिर, दो पञ्च, आठ वैहिक पाद और एक लाशी पूँच का वर्षन है। शिव का यह मयान करण महानाद करता हुआ ग्राभंद के पास पहुँचा और उसकी अपने पञ्जों में डालकर चीक-काक कर लवा करता हुआ ग्राभंद के पास पहुँचा श्रीर उसकी अपने पञ्जों में डालकर चीक-काक कर लवा कर हिया। अब निष्णु के होश ठिकान आये और शिव की प्रशंश कर अपने चेकुक्ट शिवारे।

कामिकायम के अनुसार सरमेश-मूर्ति प्रकल्पन में स्वीसकृति त्वर्णाम खा, उठे हुए दो पह्न, बिह के ऐमे चार पैर भूमिस्य, दूबरे चार उठे हुए, पशु-पुच्छ, कृत के ऊसर का सरीर मानव सहरा जिस्का सुख विहर सहरा, किर पर किरोर-मुकुर, पाइवें में दो लाग्वे दाँत भी। सरमेश रुखिद को दो पैरी से लाखा हुआ चित्र है। अरीतदिनिधि में सरमेश के साधुप १२ हामो का वर्णन है। उत्तरकर्णाम में इस दौती मूर्ति की वडी रलाधा है। इसकी प्रतिद्वा से कव कल्याख पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाक्छतों की प्रतीक कल्या है—चन्द्र, स्वर्थ, अनित निनेन, किहा बाइवानि, पंख काली और दुर्गा, नख इन्द्र, लान्वेद्र कालामि, दो आहा काल और यम, श्ररमेश की महासिक्त महावाद्य। बात्रव में सरस्य की इस अवतार-स्लगना में मानव, पद्म एवं पत्नी तीनों का अद्भुत संगिश्रख दुशा है। तन्त्रीर (दिल्प) जिले के विभुवनम् के शिल-मंदिर में इस स्वरूप की वास-मूर्ति द्वरूप है।

- ६, मझ-शिरारहेंद्रक-मूर्ति--पराह-पुराण की कथा है मझा ने रुद्र की रचना की श्रीर उत्तकों कपालि के नाम से सन्भीपित क्या। इन पर दिए जी विश्व तो श्रीर पक्षमानन ब्रला का एक शिर काट दिया श्रीर वे चतुरानन ही इर गये। शिश्व ने शिर ता श्रीर के शिश्व की शिर ते चतुरान ही इर गये। शिश्व ने शिर ता श्रीर के शिश्व की श्रीर किया हो ति पर नामा । म्रला ने द्वार स्वति महा को ही समन्तकर गुरू चनाया। म्रला ने द्वारवार्य तक तियं स्वता की श्रीर के तियं हो किया श्रीर मतीपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए साराग्य पुरुष के सह स्थान याराय्मी का पविश्व स्थान है स्वता स्वति स्वति स्वति स्वता स्वति स्वता स्वति स्वता स्वति स्वता स्वति स्वता स्वति स्वत
- अस्य-मूर्तियां—इम पहले ही धेक्त कर चुके हैं, शिव पुराण में भेश शिव का पूर्णक्य माना गया है। अगत् वा मरण भैरव करते हैं। शिव को बाल मेरव मी कहा गया। शिव के मम्मुप मृत्यु-देवता काल के भी पेर लड़क्काते हैं। भैरव छामई के हैं और पाप-भक्त भी हैं। पुष्प-मप्ती काशों के पि भैरव ही हैं। भैरव के भी नानाम्य हैं और माना मेर ।

ष भैरव-( मामान्य )-विष्णु-धर्मोत्तर में भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, बतुल पीताभ-नेम, पार्यदन्त, प्रयुत्त-नांव, गले मुखडमाल, वर्पालंहत चित्रसीय है। बर्ग मेधस्याम, यात कृति ( गजाजिन )।

- (व) बद्धक-भैरव--- प्रष्ट-भुज--- शायुच पद्भुज तथा शेष दो में से एक में मान राराइ दुसरे में छाभय मुद्रा । पड़ीश्यर की भैरव-पितमा एवं क्लकत्ता, मदास श्रीर बम्पई के संग्रहा-लयों के चित्र निदर्शन है।
- (स) स्वर्णाकर्षण भैरव—में पीतवर्ण, अलंक्तकलेवर एक द्वाय में मिण्-स्वर्णापृतित पात्र विशेष उस्लेख्य है ।
- (य) चतुरपष्टि:-भैरव-भेरव के ब्राठ प्रधान स्वरूप हैं :- श्रविताङ्ग, रूप, चवड, क्राय, उत्मत्त-भेरव, कापाल, मीपण तथा संहार । इनके आठों के ब्राठ मभेद हैं-श्रतः सब मिलकर ६४ हप जो निम्न वालिका से स्पष्ट हैं :---

| असिवाङ प्रभेर  | चरह-प्रभेद          | च० भैरव प्रसेद            | भीषण-प्रमेद      |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| ग्रमि०         | च०                  | उ० मै०                    | भी•              |
| विशालाच        | प्रस्पान्तक         | वदुक-मायक                 | भयहर             |
| मार्तवड        | भूमिकभ्य            | शङ्कर                     | सर्वेश           |
| मोदक-प्रिय     | <b>नील</b> क्षक     | भूत-वेताल                 | श्राला रिन       |
| सन्दरद         | विष्णु              | त्रिनेत्र                 | दिस्ण            |
| विध्न-मन्तुष्ट | कुलगलक              | त्रिपुरान्तक              | भुनर             |
| शेचर           | मुण्डमाल            | वरद                       | द्य हियर         |
| मचराचर         | कामपाल              | पर्नतावास                 | महारुद्र         |
| करू प्रभेद     | क्रोध-प्रभेद        | कापाल-प्रभेद              | संदार-प्रमेद     |
| ₹•             | क्रो॰               | का∙                       | #i o             |
| काइन्देप्टू    | <b>বিস্কলী কৃত্</b> | राशिभूपण                  | त्रतिरिकाञ्च     |
| <b>अटाधर</b>   | श्रभुरूप            | इस्तचगीन्यरवर             | कालारिन          |
| विश्व रूप      | धरापाल              | योगीश                     | प्रियद्वा        |
| विरूपाद        | दुरिल               | नद्वाराच्य                | पीरत द           |
| नानारप-धर      | मस्त्रनाव ह         | सर्वेश                    | विशालाद          |
| वज्र-इस्त      | बद्र                | म दिनेश                   | योगीश            |
| महाकाय         | <b>पिताम</b> इ      | सर्वभूतद्वदि-१यत          | दत्तनंशियत       |
| = ६४   दि० १ ड | ह्य नामविशालाद      | , सर्वेत्र योगीश, बालारिन | दो यार झापे हैं। |

टि॰ २. प्रथम प्रभेद स्वर्णम, सुन्दरमृति, विश्वलन्पारा-प्रमहन्तवहगणर, दितीय

धवलवर्ण, ब्रासंहन, ब्राह्माला-बंदुर-पुस्तव-बीणाधर, तृतीय नौलतर्ण, ब्राम्स-शति-वदा-कुवह घर, चतुर्भ पूरावर्ण एवं लहुगादिष्यः, प्राम प्रवत्यानं, कुवह स्वटह वरिष मिविह-पाल-पर, पत्र पीतवर्ग ( शायु - यथोपूरे ), मलाम समायर् तथा श्रष्टम पीतहर्ग-चित्र-कीय है।

या, महादेव ने इन तीनां पुरों का एक लागु में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इलीरा के दशावतार और कैंलाश में पिशेष सुन्दर हैं। अन्य स्थानों में महुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कड़ीयरम् के पायाण-चित्रण भी प्रशिद्ध हैं।

४ रारमेश-मृति—विष्णु के हाँचशवतार एवं उनने द्वारा हिरस्यकशिणु के वभ की कथा सभी जानते हैं। असुर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उस रूप शान्त नहीं किया जिससे जगत के निवासियों की पोड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानशों के वल्याय-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आग्रुतोय ने तत्त्वण रूरम रूप धारस क्या में शारम एक पैराखिक पशु या पत्ती या दोनों है। शरमेश शिव के सहस्प में दीय, दी पहुँ जात में हिक पाद और एक लागी पूँ क का वर्षों है। शिव का यह मामान रूप महानाद करता हुआ तृश्व है के पास पहुँचा और उवकी अपने पत्नी में डालकर चीड़ पाड़ कर उत्तम कर दिया। अब विष्णु के होश ठिकाने आये और शिव भारोश कर अन्वे वेस्त्य है किथारे।

कामिकायम के अनुसार श्रारंश-मूर्ति प्रकल्पन में शरीराकृति स्वर्णाम स्वत, उठे हुए, पशु पुन्ज, कृत के ऊपर का शरीर मानव सहरा जिवका ग्राप्त विह-वहना, जिर के हुए, पशु पुन्ज, कृत के ऊपर का शरीर मानव सहरा जिवका ग्राप्त विह-वहना, जिर पर किरीट-मुक्टर, पार्थ में दो साथे दाँत भी। शरपेश रुखिद को दो पैरी से लाखा हुआ चित्र है। श्रीरादमिशि में शरपेशा के साधुष ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस दौनी मृर्ति की पड़ी श्लाधा है। इस की प्रतिद्या से पड़ी कहा शाह के साधुष ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस दौनी मृर्ति की पड़ी रलाधा है। इस का प्रतिद्या से पत्र कलाली प्रति है। यहाँ इस मृति के विभिन्न लोक्स्य की ति प्रति करना है—वन्द्र, स्वर्ण, अपित निनेत्र, जिहा बाहचानिन, पंत काली श्रीर दुर्गा, नख इन्द्र, लायोदर कालामि, दो जातु काल श्रीर यम, शरभेश की महासित महावायु। वास्तव में शरपोश की इस अवतार-करना में मानव, पशु एर्य पत्नी तीनों का श्रद्भुत समिश्रण दुर्गा है। तन्त्रीर (दिलिए) किले के निभुवनम् के शिव-मिरिश में इस स्वरूप की वाम-मिति हावल है।

- ६, महा-शिरहंदेष क-मूर्ति—यग्रह-पुराण भी कथा है महा ने कह भी रचना की श्रीर उचको कपालि के नाम से वन्नीपित किया। इन पर शिन जी दिगड़ गये श्रीर वक्नमान महा का पूक शिर काट दिया और वे पदामान है दि गये। शिव ते शिर कर आहर कहा परन्त पर शिव कर कर कहा परन्त पर शिव कर कर परन्त है। स्वा ने शिर हम से सुटकार पाने के निये महा को ही सममानर गुरू बनाया। महा ने हारवारी तक परन्त परन्त हो। शिव ने येवा ही क्या और मतीपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए माराम् वी गुरू का का मान्त हमा सुदका परन्त से प्रा करते हुए माराम् वी गुरू का काल मान्त हुआ। आज भी यह स्थान बाराम् की का पवित्र स्थान है।
- अ. सिरव-मूर्तियां—हम पहले ही संनेत कर चुके हैं, शिव पुराया में भीत्व शिव का पूर्यांक्य माता गया है। कमत् का भर्ता भेरव वरते हैं। शिव को कार्त मी कहा गया। शिव के कम्मूल मृत्यु-देवता काल के भी पैर लक्ष्यकारे हैं। भैरव छामर्शक हैं छीर वाद भतक भी हैं। पुत्रव नगरी काशी के पित भैरत ही हैं। भैरव के भी नानाक्य हैं छीर नाना भेद।

ष्य भैरव — ( मामान्य ) —िव्यु-पामेंचर में भैरव की मिताम लागोबर, बतुल पीताम-मेत्र, पाश्चेदन्त, प्रयुल-नास, गले मुखडमाल, सर्पीक्ट्रत वित्रम्पीय है। वर्ष मेधस्याम, यास कृति ( गजाविन )।

- (य) बटुक-मैरव--क्रध-सुज--कायुव पहसुक तथा शेव दो मे से एक में मात खबड दूबरे में श्रमव मुद्रा। पढीश्वर की मैरव-प्रतिमा एथं क्लक्ता, मदात श्रीर बम्बई के संप्रहा-त्वरों के चित्र निदर्शन हैं।
- (स) स्वर्णाकर्राण भैरव-में पीतवर्ण, ऋलंकृतकलेवर एक द्वाय में मिण्-स्वर्णापूरित पात्र विशेष उल्लेख्य है।
- (व) चतुष्पष्टि-मैरव-भोरव के ब्राट प्रधान स्वरूप हैं:-श्रविवाह, रूर, चवह, होष, उन्यस-भीरव, कापाल, मीपच तथा चंहार। इनके ब्राटों के ब्राट प्रभेद हैं-श्रव: सब मिलकर ६५ हुए को निम्न तालिका से स्पष्ट हैं:-

| श्रसिताङ्ग प्रभेर | चरह-प्रभेद         | च० भैरव प्रभेद     | મીવળ-પ્રમેર   |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| श्रसि०            | ৰ•                 | उ० भै०             | भी०           |
| विशालाच           | प्रलगान्तक         | वदुक-मायक          | भयहर          |
| मार्तेयह          | भूमिकम्प           | शहर                | सर्पंज        |
| मोद्फ-प्रिय       | नीलकगठ             | भूत-वेताल          | कालागिन       |
| स्वच्दन्द         | विष्णु             | त्रिनेत्र          | द्दिण         |
| विष्न-मन्तुष्ट    | कुलपालक            | त्रिषुसन्तक        | <b>मुन्दर</b> |
| खेचर              | मुण्डमाल           | वरद                | श्र हिथर      |
| मचराचर            | कामपाल             | पर्वतायास          | महारुष्ट      |
| स्क्रप्रभेद       | कोध-प्रमेद         | कापाल-प्रभेद       | संशर-प्रमेद   |
| ₹∙                | मो०                | क्षा∘              | सं०           |
| क्रोड-दंष्ट्र     | <b>विङ्गले</b> द्य | शशिभूपग            | श्रति किङ्ग   |
| जटाधर             | श्रञ्जस्य          | इस्तचर्माम्बरघर    | कालारिन       |
| विश्व रूप         | धरापाल             | योगीश              | प्रियद्भर     |
| विरूपाञ्च         | कुटिल              | ब्रह्मराच्य        | घोरन 🗲        |
| नानारूप-धर        | मन्त्रनावक         | सर्वेश             | विशालाञ्      |
| वज्र-हस्त         | रुद्र              | मर्दि देश          | योगीश         |
| महाकाय            | पितामह             | सर्वभूतह्यदि-स्थित | द च सं रिथत   |
|                   |                    |                    |               |

=६४ | टि॰ १ ऋछ नाम-विशालाच, सर्वत्र योगीश, कालाग्नि दो बार छाये हैं।

दिः २, प्रथम प्रमेद स्वर्णम, सुन्दरमृति, विशालनारा-दमर-लङ्गधर, द्वितीय पचलवर्ण, खर्लहन, खतमाला-अकुर-पुरस्त-मीणाधर, वृतीय नीलवर्ण, प्रामि-माहि-मादा-कुराड-मर, चतुर्भ पूछवर्ण पर्र सङ्गादिगर, व्यव घरालार्ण, कुराड-मेराड-पिशि मिरिड-वाल-भर, गढ पीलवर्ण ( खायु- यथापूर्य ), सप्तम रस्तवर्ण तथा झप्टम वैतुद्दर्ग-चिद-णीय है।

### टि॰ ३ इलौरा की अतिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है।

- म. बीरमद्र-मृति—दत्त प्रजापित के यह-प्यंत्तक शिवरूप का नाम बीर-मद्र है। इस महप्तंत की क्या के निभिन्न एवं विषम निवरण विभिन्न ग्रन्थों—कूमें, बराह, भागवत ब्रादि पुराणों में संबद्दीत हैं। इस स्वरूप के मित्रम-लत्त्वण में, बर्त्वधु ज, निनेन, भीवय, ताइवंदन्त, सासुघ के साध-साध, बामे भद्रवाली-प्रतिमा, दिल्लो सश्रुहस्त्रमधानदत्त्व की मित्रमा भी निवरणीय हैं। स्थापत्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तेह्नाशी के शिवालय के मयडपर-स्तम में निश्चता राष्ट्रवालय हैं।
- E. जलन्यर-हर-मूर्ति—शिन-पुराल में जल-घर श्रमुर का वर्णन है। त्रिपुरामुरों के वध-समय निपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्यालानल उद्भुन हुआ वह समुद्र में तिराया गया इत व्याला और समुद्र के संगम से उत्तक शिक्ष का नाम जलन्यर पढ़ा। जब वह यहा हुआ तो उतने कालनीम की मुता वृत्या से तिवाह किया और पृष्यों पर सर्वशिक्तमान राजा प्रकात हुआ। उतकी पीक्ष से पीक्षित देवों ने पद्यन्त्र कर उतका यथ कराया। इस स्वक्ष की मितिमा में दो ही हल चित्र हैं—एक में छत्र दूसों में कमप्रवृद्ध। ज्ञायार श्रम्य पित्रम में दो ही हल चित्र हैं—एक में छत्र दूसों में कमप्रवृद्ध। ज्ञायार श्रम्य स्वत्य चन्द्राहित परं ही साह, सर्वर कुपल्यर का वध किया या) भी जित्रणीय हैं। जलन्यर का वध किया या) भी जित्रणीय हैं।
- अन्यकासुर-वध—ग्रन्थकासुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी चादि सप्तमातकात्रों के योग एवं साहाब्य की भी कथा है। हिरएयान और हिरएयकशिषु दोनों दैत्यों के वधीपरान्त (विष्णु के बराहावतार में हिरएयाच्च तथा र्ज्यांव्हावतार में हिरस्यकरिष्ट ) हिरस्यकरिष्ट के पुत्र परम मागवत महाद पिता के राज्य को स्थाग कर विष्णु भक्ति में ही तल्लीन हो गये। वैरागी प्रहाद के बाद अन्यकासुर का झासा-राज्य प्रारम्भ हुआ । अपनी तपश्चर्या से बहार को प्रवस्त कर बड़े-बड़े बरदान ले लिये। उसको पेड़ाछा से पोड़ित देवेन्द्र शिव के पान पहुँचे ही ये कि झन्धकासुर मी पार्यती को लेने के लिये पहुँच गया। तरन्त ही शिव ने उत्त से मोर्चा लेने के लिये वास्ति, तजक श्रीर धनकाय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक असर गजरूप में शिव-वध के लिये हा धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसको सचना दे दी छीर स्वयं सिंह रूप में बदल गया। वीरमद्र ने नीलासुर का वध करके उसकी कृति (हस्ति-चर्म) शिव की उपहत की । इस चर्म की घारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलंकत, त्रिशल की हाथ में लेकर शिव में ध्रन्यक के वध के जिये प्रस्थान किया। अन्धक ने अपनी माया से अर्थास्त द्धान्ध हों की रचना की। बधजनन प्रत्येक रक्त-विन्तु से एक असुर खड़ा हो जाता था। तस जित्र ने मल ग्रन्थकामर के बच में त्रिशल मारा श्रीर उमके रक्त को धरती पर स गिरने देने के लिये अपने ज्ञानन से निक्लती हुई महाज्वाला से योगेश्यरी शक्ति की रचना की। इत्य देशें ( को इस महायुद में शिर की सहायता कर रहे थे ) ने भी श्रपनी-श्रपनी शक्तियाँ रची तय कही अन्यकात्रर की मार पाये।

क्रम्बकासुर-बध-मूर्ति का सुन्दर स्थापस्य निदर्शन एलीफेन्टा श्रीर इलीश के गुहा मन्दिरों में बच्टब्य है। ११. षघोर-मूर्ति—(क) सामान्य अपोर-मूर्तियों का राज्यन्य तान्त्रिक उपासना तथा पामाचार से हैं। आभिचारिक कृत्यों जैसे शतु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विद्वित है।

श्रपोर-पूर्ति में सामुध श्रष्ट-सुन, नीलकषड, क्रष्ण वर्ष, नम्न श्रथन। याजवनीवृत या, किंद्यमीवृत, सर्पवृश्चिकादिभूषित, सृत्यस्मगृत, स्पार्श्यन्त, उप्रस्प एवं गणादिसेवित श्रिव प्रदर्श हैं। क्षणीमा का श्रयोर-पूर्ति-नत्नण कुद्ध मिन्न है—दशके हम् रूप की सेशा श्रयोराज-पूर्ति है। इतमें रक्त भूषा विशेष है—रक्तम्पर, रक्त-पुष्पालशोभित सुवहमाल, विभूषित, स्प्यादिभूषणालेक्ष्ठ श्रादि। विश्वतस्यत्नाक्षर का नत्नण हम दोनों से विभिन्न हैं। इत्ये श्रपोर-प्रतिमा ने १२ हस्त विद्वित हैं।

(व) दरामुन का मू०-यमा नाम इसमें दश मुनायें क्षावरयक हैं। ने लवर्ण, सकाम्बर, सर्पानद्वार, लाटदान हैं। सात मुनाकों के क्षायुव हैं-प्राम्त, दाक, खड़ा खेटक, बाख, घट, राज और क्याल, तीन शेष।हामों में यरद और क्षमय खुदायें। इस रूप का चित्रण दिव्या के तिरकत्वकृत्रस्तम और पहोत्तरम् शिमालयों में हुआ है।

टि०—मझारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—मतिमात्रों का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे ब्रुपेदाकृत ब्रुवांचीन इतिहास से संबंधित है। ब्रुत: उनका यहाँ पर

संकेतमान ग्रामीप है।

अनुमाद-मृतियों—शिव के उपर्युक्त छत-कोटिक-मितमा-यग में दितीय कोटि का नाम श्रद्धमद-मृतियों है। शैन-धर्म को समीदा में शिव के शैकर (करवाण-कारक) एवं कह ( संहारक) होनी सरुपों का सेकेत दिया गया है। श्रदाय श्राश्रदोध सकर की श्रद्धमद ( सरान-दारियों) श्रद्धाय मृतियों का स्थायस-चित्रण देखने को मिलता है। तदग्ररूप निम्मा मृतियों विशेष उल्लेख हैं:—

१ विध्यवनुग्रह-मूर्ति

४, विष्नेश्वरातुमह-मूर्ति ४. रावणानुमह-मूर्ति

२. नदीशानुम्रह-मूर्ति ३. विरातार्जुन-मूर्ति

६. चरडेशानुमह-मूर्ति

### टि॰ ३ इलौरा की कातिविक्ताझ-भैरव प्रतिया प्रसिद्ध है।

- स् वीरमद्र-मूर्ति—दत्त प्रचापित के यर-प्यंतक शिवरूप का नाम बीर-मद्र है। इत यरुप्तंत की क्या के विभिन्न एवं रियम विवरण रिभिन्न प्रम्थी—वृम्मं, बराइ, भागवत ख्रादि प्राची में संतरीत हैं। इस स्वरूप ये प्रतिमा-कत्त्रण में, नतुर्भु क, निमेन, भीषण, पाइवंदन्त, सामुष्प के साथ-साथ, बामे भद्रवाली-प्रतिमा, दिल्ले मधुद्रस्त्रमारीयद्व की प्रतिमा भी वित्रणीय हैं। स्थापस्य में मदास-संवाहत्त्व की ताम्रज्ञा तथा तेद्वाली के शिवालय के मयदय-रत्तम्य में निश्वत त्रष्ट्रव्य हैं।
- ६. जलन्यर-हर-मूर्ति—शिव-पुराण में जल घर श्रमुर का वर्षन है। त्रिपुरामुरों के वध समय त्रिपुरान्तक रिल के मस्तक से जो ज्वालानल उद्भुत हुआ वह समुद्र में निरासा गया इस उचाला और समुद्र में संगम से उत्तम रिष्णु का नाम जलन्यर पढ़ा। जर वह बड़ा हुआ तो उत्तमें कालनेति की मुता वृत्यत से त्रियह दिया और एप्यो पर सर्वशक्तिमान राजा प्रख्ता हुआ। उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने पड़यत कर उत्तका वध कराया इस व्यक्त को मिलमा में दो हो हरून विक्य है—एक में छत दूसरे में कमरण्डा अध्यात प्रख्त को मिलमा में दो हो हरून विक्य है—एक में छत दूसरे में कमरण्डा। अध्यात हालेवत चन्द्राहित एनं स्वयह, स्वर्ति कुलन्यर स्वर्ति सुदर्शनचक्र (जितके द्वारा पिव में जलन्यर का यह किया या) भी विज्ञणीय हैं।
- श्रम्बद्धासर-वध--- श्रम्धकासुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी चादि सप्तमातृकात्रों के योग एवं साहास्य की भी कथा है। हिरएयाल श्रीर हिरएयकशिषु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त (विष्णु के बराहाबतार में हि॰एवाच तथा हर्मिहानतार में हिरययकरिएपु) हिरययकरिएपु के पुत्र परम मागवत महाद पिता के राज्य को स्वाम कर विभ्यु मिक्त में ही तल्लीन हो गये। यैरागी महाद के बाद श्रान्यकायुर का द्यासुर-राज्य प्रारम्म हुन्ना । श्रवनी तपश्चर्या से ब्रह्मा की प्रवत्न कर बडे-बडे बरदान हो लिये। उनको पेडाब्रा से पोड़ित देवेन्द्र शिव के पास पहुँचे ही ये कि श्रन्धकासुर मी पार्वती को सेने के लिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये बासकि. तत्तक और धनकाय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक असर गजरूप में शिव-यथ के लिये हा धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने बीरभद्र को इसको स्वना है दी होर स्वय सिंह रूप में बदल गया। वीरमद्र ने नीलासुर का वध करके उसकी कृति (हस्ति-चर्म) शिव का उपहृत की। इन चर्म को घारण कर पूर्वोक्त सर्गे से अलकृत, त्रिशृल को हाथ में लेका शिव ने भ्रत्यक के वध के जिये प्रत्यान किया। श्रन्थक ने श्रपनी माया से श्रापित द्राधकों की रचना की। यधजनम मत्येक नक बिन्दु से एक श्रमुर खड़ा हो जाता था। तब जिय ने मल अन्यकासर के बच में त्रिशल मारा और उनके रक्त को घरती पर म नितने देने के लिये अपने ज्ञानन से निकलती हुई महाज्वाला से थोगेश्वरी शक्ति की रचना की। इन्य देवों ( को इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे ) ने भी श्रपनी-श्रपनी शक्तियाँ क्सी सब कहीं ग्रम्थकातर की मार पाये।

ग्रन्थकासुर-बध-मृति का सुन्दर स्थापत्न निदर्शन एलीफेन्टा श्रीर इलीग के गुहा मन्दिरों में रूप्टब्प है । ११, षायोर-मूर्ति—(क) सामान्य श्रपोर-मूर्तियां का राजन्य शान्तिक वयातमा तथा यामाचार से हैं। श्राभिचारिक कृत्यों जैसे शतु-विजय श्रादि में श्रपोर-मूर्ति की वयासना विद्यित है।

ष्रपोरमूर्ति में सासुध श्रष्ट-सुन, नीलकात, कृष्ण्यां, नमन प्रपत्न। याजवार्ष्ट्रत या विद्यसाँहत, वर्ष्ट्रियकारिसूचित, स्वास्पर्यत, स्वास्पर्यत, स्वास्पर्यत, व्यक्त पदं गवारितेवित वित्र प्रदर्श हैं। क्यों पत कास्पर्यास्त्री-स्वरण सुद्ध नित्र है—रहके हम इत्त को मंग्र क्योपास-मृति है। हवाँ पत भूग विशेष है—राजायर, राज-पुणनावरोमित, गुण्डमात-विपूषित, मस्यारिमूपवार्याह्न प्रारि। विश्वतवरास्तास्त्र का वादण हन दोनों से विभिन्न हैं। ह्याँ स्वर्थे स्रपोरम्पवार्याह्न प्रारि। विश्वतवरास्तास्त्र का वादण हन दोनों से विभिन्न हैं।

(६) दराजुन का जूए-प्या नाम इसमें दश मुनायें आवश्यक हैं। नेशनाई, सहत्यक, छपरिक्रात, साटकन हैं। शत जुनाओं के आधुव हैं—पाड़ा, डमक, स्वाः सेटक, बया, धन, रात और कपात, तीन रोग सांघों में यरद और अपन शुद्धायें। हंथ रूप का चित्रण दिल्ला के तिस्कृष्टाकृतमा और प्रष्टीश्वरण शिवालानों में हुआ है।

टि०—मलारि-शिव वथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्पन्य उज्जयिनी से है तथा वे अपेदास्त अर्थाचीन हतिहास से संबंधित है। अतः उनका यहाँ पर संस्कृतमात्र अभीय है।

श्रनुपद्-मृतियाँ—शिव के उपर्युक्त सत-कोटिक-प्रतिमान्या में द्वितीय कोटि का नाम श्रनुपद-पृतियों है। रोल-पर्य की समीदा में शिव के शंदर (कल्यारा-कारक) एवं दह (संहारक) दोनों स्वरूपों का सेक्त किया गया है। श्रतपुत्र श्राशुकोष श्रन्त की श्रनुप्रह् (यदान-दासिनी) कतियम मृतियों का स्थापस-विश्व देखने को मिलता है। सदमुरूप निम्म मृतियों विशेष उक्तेयन हैं:—

१. विष्यवनुमह-मूर्ति ५. विष्येश्वरातमह-मूर्ति २. नंदीशातमह-मूर्ति ५. यवणातुमह-मूर्ति ३. किराताःकृत-मूर्ति ६. चण्डेशानमह-मूर्ति

विमान-रेप शरवण (कार्तिकेय जन्म-स्थान) के पास जब पहुँचा तो उसके सर्वोन्नत शिलर पर उसने एक यहा मनोश उद्यान देशा। यह यहाँ पर विदार वरने में लये तलचा उठा, परन्तु क्यों ही निकट पहुँचा तो उसका विमान टर से मस न हुआ — यहाँ पर नावा हिंदी सके गया। यहाँ पर रायया को मकंठानन वामन नन्दिकेश्वर मिली। विमानवरीय-कारण-पुन्ता पर निदिकेश्वर ने बताया इस समय महादेव कीर उमा पर्यंत पर विदार कर रेहें और किसी भी को वहाँ से तिन तले की इजाजत नहीं। यह तुन रावण लग्ने हंगा कीर महादेव की भी हमी उझाई इस पर नन्दिकेश्वर ने शाव दिया कि उसका उसी की आहेत पर्यं शक्ति वाले मकंटी से नाश होगा। अब रायण ने अपनी दशो मुजार्य के लाव पूरे के पूरे पर्यंत को ही उसाई कि नाश होगा। अब रायण ने अपनी दशो मुजार्य के लाव पूरे के पूरे पर्यंत को ही उसाई कि नाश होगा। अब रायण ने अपनी दशो किया। उस पर सभी लड़कामें लगे, मगवती उमा आनावास एवं अन्तुन्त मगवान से लिपट गर्यों (देव रिज वर १९,४०)। शिल ने गय हाल जान लिया और अपने पादार्युष्ठ से उसे द्वाकर स्थिर हो नहीं वर दिया रायण को आरों कुर्जी—विशासामा की १००० वर्ष रोकर। अवल वर उसके मीचे दवा बाला। रायण की आरों कुर्जी—विशासामा की १००० वर्ष रोकर। अवल अव उसके मीचे दवा बाला। रायण की आरों कुर्जी—विशासामा की १००० वर्ष रोकर। अवल की मुक्ति दी। इस स्वस्त के बड़े ही मुन्दर अने ह चित्रण इलीरा में तथा वेलूर में भी इष्टव्य है। पर हम सम्बन्ध कर पर पर से स्वर में भी इष्टव्य है। पर सा सम्बन्ध मानक मक की स्वरंचित अनुग्रह से है।

नृत्त-मूर्वियाँ—शिव की एक महा उपाधि नटरान है। नटराज शिव चे तायहब त्रस्य की क्या कीन नहीं जानता १ शिव नाट्य-शास्त (त्रस्य क्ता एवं गृत-कीशल जितका स्रमित्त द्वार है) के प्रयम प्रतिद्वापक एवं मृत्ताचार हैं। नाट्य-क्ता एवं गृत-कीशल की सुत्ताचेषित्र ही द्वार मान्य श्रीर संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। श्रतः शिव का सर्धगेष विता-स्थलों पर नर्तन प्रभिद्ध है। तायहब गृहा मामान्य गृत्य नहीं वह तो प्रतयहर है। मरत-नाट्य-श का में १०= प्रशार के तृत्यों का वर्णन है। श्रामामी का कपन है नटराज शिव इन सभी तृत्यों के श्रद्धितीय नट हैं। नाय्य-राख में प्रतिपादित १०= गृत्य श्रामम-प्रतिद्ध १०= गृत्य एक ही है। शिव की गृत्त-गूर्तियों के स्थाप्त्य में तो थोड़े ही रूप है परन्त यह कम विश्वम वी बान नहीं विद्यन्त्यम् (दाविखास्य प्रविद्ध शिव-पीट) के नट-राज-पित्र के एक गोपुर की दोनों मितियों पर नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित लव्यों सहित १०= प्रवाद के तृत्यों का स्थापत्य-विषय दश्तीय है।

नट-राज शिव की नृत-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :--

१. कटिसम मृत्य

३. ललाट-तिल∓म् ।

२. तिलत मृत्य ४. चतुरम्।

शैवागम ययारि १०८ मकार के द्रखों का वंकीर्तन करते हैं परस्त ह से प्रधिक का क्रम्य नहीं लिल पाये—स्थापल में नृत्य-सत्त्य यहां कडिन है। दानिस्यात्य शिव-मन्दिरों में प्राय: सर्वत्र नदराज-मूर्तियों पाई जाती हैं। स्वय तो यह है कि मन्दिर के नाना निवेशों में एक निवेश नट-मन्दर्थ या नटन-स्थाप के नाम से मुरत्तित रहता है। हनमे सर्वप्रसिद्ध सभा विद्यान्त्रम् में है। स्वर्णाद्धर यहा समावति के नाम से संक्षिति किये नाते हैं।

नृत्य-मृति की विरचना में उत्तमद्शताल-मान का विनियोग विहित है। चतुईम्तों में बाम बाहु दरह-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रवाहु श्राग्नि-सनाथ, दक्षिण बा० श्रभय-मुद्रा में श्रीर इसके कराउ पर भुजद्ववलय, दक्षिण प्रवा॰ में डमल, दक्षिणपद जुछ भुका हुआ एवं श्रपरमार-प्रदेषस्य तथा वाम पाद उठा हुआ चित्र्य है । शिर पर पुष्पमाल्यालकत चन्द्राहित. मगडवद, जटामकट चिन्य है जिससे ५.६ या ७ जटायें निकलरही हो शौर उत्थित हों चक्राबार में परिणत हो रही हों। शरीर पर यशोपवीत तथा श्रव सूत्र भी प्रशत्य है। श्रस्त । नटराज शिव का यह सामान्य लक्कण है छौर इसी रूप में प्राय: सभी प्रतिमायें दक्तिया में दर्शनीय है। नटराज शिव की जन मर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में श्रमाय है। चिद्रम्बरम की नदराज-मृति सर्वप्रसिद्ध है । इस कृति के स्थापत्य-कौशल में श्राप्यातम के उन्मेष की समीका में राव की निम्न मीमाश इंप्डब्य है-The essential significance of Shiva's Dance is threefold: Fisrt, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Arch: Secondiv the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.

शिव के नृत्य में सुध्य की उत्पत्ति, रहा एवं संदार—सभी निहित है। यह पोर आध्यासिक तात-निधन्द है जिव हा हान हुने गिने लागों को है। दिश्य-नृत्न, तारहय-मृत्न, नादान्त जल्य आदि में यही अध्यास्य भरा है।

विद्म्यस्म के नदयज के श्रितिसिक श्रान्य स्थायस्थ-निद्योनों में महार-सङ्ग्रहाख्य की श्रीर कोष्ट्रपाड़ी तथा रामेश्वरस्न तथा पटीश्वरम् की ताप्तमा, निवन्दम् की गायन्तममी (१४०१९) श्रीर तिन्काशी, तिकसेन्याइंतुडी की पापाणी प्रतिसाने महायात हैं। उत्युक्त ज्ञान्त्रन्तिन्य-न्युष्टय में इकीय का खिला-नम, क्खीवरम् का सलाद-विलक्त, नालूर् (तैनीर) का चतुरम् श्रादि मी दार्शनीय हैं। इस प्रकार सामान्य वंशा विद्यान्य देशां महार की उत्त-मृतियों दिल्ल मारत में मती पड़ी हैं।

द्विणा-मुर्तियां — मेग, संगीत तथा श्रन्य शान, विश्वान श्रीर फलाश्रो के उपदेशक के रूप में शिव को दिख्या-मूर्ति के स्वरुष में विभाषित किया गण है। अब्दर्शतः यह संश्वा (दिख्य की श्रोर मुत किने दूर) उत्त समय का समस्य दिलाती है जब शिव ने म्हायियां मों मा श्रीर शान के प्रमास मिखा दी थी। श्वान-विशान श्रीर ग्वा के विश्वासुकों के लिये, रिशोशवाना में पढ़ी गूर्ति विदित्त है। राव का कथन है कि प्रमारीन मोदेश्यर शियानकार शहराचारों मो इसो रूप के समुद्रावार को हाचार में मो इसो रूप के समुद्रावार के हा शानियानक है बढ़ा हुएसे शानित के नियुत्त वातायरण भी श्रमेवा। दिख्या मूर्ति के निम्म ममेद विशेष उनलेक्य है:—

१ इपाख्यान-दविणा मूर्ति 🕴 योग-दविया-मूर्ति

१कान ,, ,, ४ पीयाध्यर,, ,,

ि॰ व्यास्थान, श्रीर ज्ञान से तारपर्य ज्ञान्नोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दिश्वामूर्तियं की शिवमन्दिरों में चित्रपा देखी जाती हैं। इस मूर्ति के लाक्त्रनों में हिमाद्रि का
यातावरण, वट-इन्जनल, ज्ञार्द्ल-चर्म, श्रन्नमाला, वीरातन श्रादि के साथ जिज्ञासु स्पृपियों
का चित्रपा भी श्रमीष्ट है। देशगढ़ श्रीर तिक्वोरीपुर, श्रापूर (तन्जीर), सुचीन्द्रम, कावेरी
पाकम् श्रादि स्थानों की ज्ञान-दिविधा-मूर्तिया दर्शनीय है। क्डीवरम् कीयोग-द्विधा-मूर्तिया
तथा यडलङ्ग, श्रीर मद्र० संग्र० की वीखापर-मूर्तिया भी श्रव्यकोश्य है।

ककाल-भिज्ञाटन-मृतियां—इन मूर्तियों के उदय में कूर्म-पुराण की कया है: ऋषि लोग विश्व के सच्चे विधाता की जिज्ञासा से जगदिधाता ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अपने को विश्व का विधाता बताया। तुरन्त शिव आविभू त हुए और उन्होंने अपने की विश्व, का सचा विधाताः उद्घोषित किया । वेदों ने भी समर्थन किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने । अन्तः में शिव की इच्छा-मात्र से एका ज्वाल-स्तम्भ प्रातुभूत हुन्ना। उसने भी शिव की प्रतिष्ठा समर्थित की तब भी ब्रह्मा न माने । तब क द शिव ने भैरव की ब्रह्मा के शिररछेद करने; की खाहा दी। ब्रह्मा के श्रव होश ठिकाने खाये श्रीर उन्होने शिव.की: महत्ता स्वीकार. कर ली। परन्ता शिवरूप भैरव की इत्या कैसे जाये । श्रतः भैरव ने बह्या से ही इस इत्या के मोच.की जिज्ञास की। सब ब्रह्मा ने श्रादेश दिया इसी शिर:कपाल में मिला मागते किरिये विष्णा से भेंद होने पर वे तुम्हें पाप-मोचनः का उपायः बतायेंगे । जब तक विष्णा नहीं मिलते तब तक यह इत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे, चलेगी। भैरव ने शैसा ही। किया -विष्णु के पात पहुँचे तो यहा दूमरी हत्या-द्वारपातिका विष्वतमेना का वघ -कर ढाली । विष्यवसेना के कपाल को त्रिशल पर रख विष्णु से भिद्धा माँगी तो उन्हों ने भैरव के मस्तक की एक नस चीर कर वहा यह रुचिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिद्धा है। विष्णु ने ब्रह्म-हत्या को समभाया श्रव भैरव को छ।इ दो परन्तु उसने नहीं माना। तत्र विष्णु को एक सूभ श्राई श्रीर भैरव से कहा शिवधाम,वाराणासी जाश्रो । वहीं पर तुम्हारी हत्या छुटेगी । भरव ने वैसा-ही किया श्रीर इत्या से छुटकारा पाया। विध्ववसेना भी जी उठी। ब्रह्म, का शिर भी जह गया।

कंशल-मूर्ति और भिदारम-मूर्ति —दोनों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थायस्य निवरान मिलते हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार को शेशी मूर्तियों का केन्द्र हैं। दारासुरम् तेन्काशो, सुचीन्द्रम, कुम्मकेलम् के कंशल-मूर्तिया एवं बन्द्रणस्लूर, वज्तुर और कसीव्यस्म की भिदारन मूर्तिया निदर्शन हैं,।

श्चव श्चन्त में तिङ्ग-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश मात्र श्चमीष्ट है।

विशिष्ट-मुर्तियां--पिशिष्ट मूर्तियों को इस दो कोटियों में क्यतित कर सकते हैं---पीराणिक एवं दार्शनिका

च पौराखिक में निम्निसिश्व विशेष प्रविद्य हैं :--

१. गंगाघर-मूर्वि--यथा नाम भूतल पर गंगा का श्रायमन ।

२. क्यंनाशिखर-मन्म की पुरुष-मात्र सुध्य की तुटि को सममाने के तिये:

- ३. कल्याम् सुन्दर-मूर्ति--श्रपने निवाह के समय सुन्दर-रूप-धारम् ।
- प्रतिया हिंद्र मूर्ति—'रिष्य एवं विष्णु दोंनी की एकात्मक सत्ता (वा० पु०)
- १--वृपम-बाह्न-मूर्ति--वृपमारूढ शिव प्रतिमा वकी ही प्रशस्त गानी गथी है।
- ६--विपापहरख-मूर्ति (समु० म० का पौ० झा०, झतः यह एक प्रकार ते झनु० मू०)।
- ७ हर गौरी चनामहेश्वर देमा० के अनुसार इस पूर्ति मे शिव अध्ट-मुज हैं।
- म—लिक्षी-पूत्र मूर्ति जला और विष्णु के स्टिन्टिविषातृत्व का पारत्यिक भगंडा चल रहा था कि सहस्र ज्याल मालीक्वल एक अमेप स्तम्म प्रकट हुआ। दोनी प्रमापाः हेव और कच्छप के रूप को पारण कर पता लगाने लगे कि हसका आदि और अन्त कहीं हतारा है हे इस स्तम्म लिक्ष की प्रार्थना करने लगे। महेदवर का आधिमांव हुआ और उन्होंने कहा, "तुम दोनों मुम्मे पैटा हुए हो और इस प्रकार इस तीनों एक ही हैं।"
- पन्द्ररोखर-मूर्वि—की कथा है नग्द शिव को देशक ख़ूदि परिवर्ग मोहित हो गयी और अपना खादिव को वैदीं। अपि पून्य कृद्ध होकर आमिवारिक मन्त्रेष्टि गंगी और अपना खादिव को वैदीं। अपि पून्य कुछ मुन, अपन्तरार-पुन्य गरिद गंगी का का मान कुछा। इन्हों से खुरियों ने शिव को मान की शोची। जिब हम में से परशु, कृष्ण मुन तथा सभी की अपने विका लान्छन चर्नाये, जिह और राष्ट्र के भिन्न सक्त अपना पर्यू क्षा मान की शोची। जिब की समित के प्रत्यों के स्वरं विका लान्छन चर्नाये, जिह और राष्ट्र के किया कर अपना परिवर्ग करा अपनी अपना मुक्त की से परशु के से भी स्वरं के लिये अपना पर्यू की समाचा किया और नद की अपनी व्यत्य मुक्त में होमार्थ स्थान दिया। इस मूर्ति के दो और भेद हैं—जमासहित-मूर्ति तथा आक्रिक्त मूर्ति।
  - १० पशुपति-मूर्ति, रीद्र-पशुपति-मूर्ति मी चन्द्रशेषर मूर्ति के सदश ही चिन्य है।
- ११--मुखासन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं केयल रिज, रिज तम उमा तमा दोनों के साथ स्कन्द । अवएत पहली की सुखा० मू० दूसरी की बमासहित-मूर्ति तीकरी की सोमा-'रहन्द-मूर्ति -- संश है।
- टि॰—स्थायस-निदर्शनों में एलीपेन्टा, इकीरा, तारमंगत, विश्वनायली की गंगायर-मृतियाँ, यादामी, महासलिपुरम, कुम्मकीयम् और महाव छं॰, काडीवरम् तथा महुत्य बी अर्थनासिप्र-मृतियाँ, वादामी के हर्षयं मृति (हिप्दर, वंशर-मायरच ) का पायाय (Stone panel) और पूना की पायायी, विशेष निर्देश्य है। तिरुद्धांसु की ताम्रजा तथा राजपूरीया (विलाल पुरस्प) एवं नहुत की पायायी कल्याय-कुरर सूर्तियाँ तथा हलीर और एलीप्न्टा के हर स्वरूप के पूरे निवच एवं मृतियाँ, वेदारप्यम् की ताम्रजा तथा वासंगतम्, महा विलाल पुरस्प, हतियाँ क्षा पर्य मृतियाँ विश्व हो तिद्योद्धार का स्थापना मुद्धार की सुरस्प के वासंगत्म , महा विल्यास, हतियाँ के त्यारायी मृतियाँ वर्ष ग्रास्त्र का म्यायरम् मृत्या की त्यार्थी के स्थापनीप मृतियाँ में हत्या हिंगी की हत्यार का स्थापना मृतियाँ की सुरस्प हैं। तथारीप मृतियाँ की तस्यार्थी में अर्थन मृतियाँ की तथार्थी हत्यार्थी में हत्यार्थी में हत्या मृतियाँ की तथार्थी का स्थापनीप हिंगी की स्थापनी में हत्या स्थापनीप मृतियाँ की तथार्थी में हत्या स्थापनीप के साना निदर्शन हैं (टॉ. E. H. I. Vol. II. I.)

व दारानिक-विशिष्ट मृतियों में बापराजित पृच्छा के ब्रातुमार ( दे० व्.० २११, २३-२४ ) द्वादरान्वला सम्पूर्ण-सदाशिव यिशेष निर्देश्य हैं। निम्म लल्लुण निमालनीय हैं:—

> पद्मासनेन संरथाय योग[सनकाद्मसम् 1 पञ्चकम् भयं शक्तिमूखस्यत्वाहृएकाम् ॥ सुजङ्गसूत्रदमस्यीजपुरधरं शुभम् 1 इच्छालाहित्रयं चैव विनेशं जानसारास्म ॥

परन्तु सब गोपीनाथ जी ने (दे॰ E. H. I. p. 861 on words) इस रूप के दो भेदो का उल्लेख किया है-सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके खरूप में शास्त्रा-दर्शन की ज्योति (दे० पीछे का श्र० शव-धर्म) के महा प्रकाश पर थोड़ा सा शालोक विखेरा है। सदा शित्र की परादि शिक्त पश्चिका में ही सभी शाधिशौति ग्राधिदैविक एवं ग्राध्यात्मिक कार्य-कलापों की स्टिट हुई है। सदाशिव एवं महासदाशिव की मुर्तियों में शुद्ध-रीव दरों का श्रविकल श्रद्धन निहित है। सदाशिव की पञ्चानना प्रतिमा विदित है। महासदाशिव की मर्ति पश्चविंशति मुख एवं पश्चाशत हस्त में चित्रय है। महासदाशिवं के ये २५ मुख साख्य के २५ तत्वों के उपलक्षण हैं। राव की इन मुर्तियों की यह समीका पठनीय है: "The idea implied in the positing of the" two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Suddha-Saiva school of Saivism" "Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions" "Mahasadasiva is concieved as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Panca-brahmas) are each substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy".

इरा कोटि को अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पद्म ब्रह्मा अर्थात् निष्कतारित के पद्मस्वरूप--ईशात, तस्पुरुष, अयोर, बाबदेव तथा सचीजात--पर श्राथारित मूर्तिया भी तंकीत्ये हैं। महेश मृति को भी राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है।

शिवकी विदेश्वर-मूर्तियां एवं च्यष्ट मूर्तियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियां मानी गथी है। विदेश्वरी की ८ संशाय है--धानसेशा, स्हम, शिवोत्तम, एकमेत्र, एकहरू, तिम्तृति, धोकरुठ और रिश्तिखा। खाटमूर्तियां सपया मूर्त्यस्टक के नाम है: भव, शर्ठी, देशान, पशुपति, सम, रुद्र, भीम और महादेव (दे० पृ० पी० शैवमर्स)। दि॰—स्भापस्य में एलीपन्टा की सदाशित मृर्ति श्रीर एलीपन्टा तथा कावेरीणकम की महेरा-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। महासदाशित-मूर्ति की इप्टका-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्त्रीर के वियोश्यरक्कीयिल में निदर्शन है।

श्चन्त में एकादश रही को नहीं भूलना चाहिये

पश्चादश कद्र--विभिन्न प्रत्यों में इनकी विभिन्न तशायें हैं। श्रंशुप्रद्मेद, निश्वस्मे-प्रकारा, रूप-मवडन तथा श्रपराजितपुच्छा के श्रमुतार इनकी निम्म तालिका द्रष्टव्य है:---

|              | Ų                          | तादश-रुद्र      |                |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| শ্বয়ত       | वि॰ प्र०                   | रुः यं०         | ऋषसाः पुर      |
| महादेव       | শ্বজ                       | तस्पुरुष        | सद्योजात       |
| शिव          | एकपाद                      | श्रधीर          | बामदेव         |
| शङ्कर        | श्रदिनु <sup>*</sup> ध्न्य | ईशान            | श्रघोर         |
| नीललोहित     | विरुपाद्                   | नामदेव          | तरपुरुप        |
| ईशान         | रेपत                       | मृत्युञ्जय      | ईशान           |
| विजय         | इर                         | <b>निरणा</b> च् | मृत्युद्धय     |
| मीम          | यहरूप                      | <b>ঞীৰ</b> যত   | विजय           |
| देव-देव      | त्र्यम्ब <b>क</b>          | श्रहिबु भय      | <b>किरणा</b> द |
| भवोदभव       | <b>सुरे</b> श्वर           | विरूपाद्य       | श्चघोरास्त्र   |
| <b>ब</b> द्ध | जयन्त                      | यदुरूप          | श्रीक्रह       |
| क्पालीश      | श्रपरा जित                 | <b>स्यामक</b>   | महादेव         |

टि॰-स्प-मग्दन एन श्रपशनित की तालिका सर्वाधि इसम है।

किह्न मूर्तिया — वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) है, परन्तु शास्त्रों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया।

किन्न-कल्या-शिव पूजा में विशेष स्थान लिंग-गूजा का है। वदनुरूप शिव-मन्दिर में लिन्न-प्रतिक्ष शि प्रभान प्रतिक्ष (Central Image) का स्थान प्रत्य करती है। अपन्य लिन्न-पा के दो मेद हैं—प्राणाद में प्रतिक्षा शिव अपनी लिन्न की पूजा और दिना प्राणाद वे चल लिन्न को लिंग्लाचां। शिवाचों में लिन्न की प्रतीक्षेतारना ना ममें उपासना की मुनमादा एवं सर्वकाणारप्याधियता तथा भट्टमंगारिवरिहतता है। युनिका पूर्व किन्नता से मो उपायक सत्तव्य लिन्न स्थान कर अपनी प्रीवस्त्र स्थान कर सकता है। शम्मत्र प्राणाद कर किन्न प्रयाम किन्न भिरत्य प्रत्येनना के स्थान के स्थ 'लिङ्ग पीठ-प्रतिमा-लक्ष्ण, ७२ वें श्रध्याय में विविध लिगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर जो प्रवचन सिलता है उसको हम निम्नलिलित विपय विभागों में वर्गोकृत कर सकते हैं—

१-- उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ-- निविध लिङ्गों के प्रमाण, द्रव्य तथा लक्षण ।

२-- निज्ञों की उदारादि व्यवस्था।

 लोकपालों, ब्रह्मा, विप्तु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्न लिङ्गों के लच्च और उनकी प्रशंका ।

४-- द्रव्यमेद से लिङ्गों की स्वना एवं अर्चा के पल।

५ — लिङ्गों पर प्रलेप तथा उसके चिन्हादि की श्रमिव्यक्ति।

६—िलंग-पीठ —यदुविधा, बहुलाकारा । ७—पीठ भाग-क्लपन—मेसला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला ।

च-लिङ्ग प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विष्णु श्रादि देवों की निवेशन-प्रक्रिया।

६—उत्तमादि-लिङ्गों के पासाद-द्वारासुरूप प्रमाण के आधार ।

१०—प्रासाट के ग्रभ्यन्तर पिशाच-भाग ।

—प्रासाद के अध्यन्तर (पशाचन्याम ।
 मानसार में लिङ्गो का वर्गाकरण निम्नलिखित विभिन्न कोटियों में किया गया है ।

विङ्ग

(i) शैवसम्प्रदापानुरूप १. जाति ४. द्यार्ष १. शैव २. छन्द (vi) प्रयोजनानुरूप

१. शेव २. छन्द (एर) प्रयोजनानुरूप २. पाशुपत १. विकल्प १. आस्माध

इ. क्षालमुख ४. श्रामास २. परार्थ ४. महामत (iv) विद्वविस्तानुरूप

४. महामत (iv) विङ्ग विश्वासुम्हप ५. माम वा० शैलियाँ (vii) प्रविद्यानस्तर

६. भेरव १, नागर १. एकलिङ्ग

(ii) वर्णानुरूप २, द्राविद २, बहुर्तिग ४ १, समकर्ण— भा० ३, येसर , (viii) द्वट्यानुरूप

१. समक्यो—मा० १. यंसर । (पाग्नी) हुन्यानुरूप , २. वर्षमान—स० (प) प्रकृत्यनुरूप १. वज्र-मुनयादि

४. स्वस्तिक शु.० २. मातुष १. लाग्विक (११) लिङ्गोस्तेधानुरू: ३. गायप २. सर्वकालिक \_

किङ्ग-प्रमाख—िक्जों के प्रमाय के विषय में मत्येक के विभिन्न प्रमाय-अभेद प्रतिवादित हैं। कुछ के सम्बन्ध में ३६ मकार के प्रमाय-प्रमेद निर्दिष्ट हैं। वस्नु बहुसंस्थक किटो के प्रमाय के प्रचार ह तक सीमित हैं।

उपायक के विभिन्न ब्राह्मों के ब्रानुक्त ही लिंगों की उचाई का श्रमाण प्रतिपादित किया गया है लिंग की उचाई उपायक के लिंग, नामि, हर, यथ, बारूबीमा, ब्रोट, चितुक, नाविका, खिल ख्रथा उपाके पूर्ण उगीर भी उचाई के ब्रानुक्त । बुक्ती तुक्तासमक प्रतिपाम में उचाई का प्रमाण प्रायादनामें के ब्रानुक्त शतिपादित है। तिङ्ग-भाग-- तिङ्ग को ब्राकासनुरूप तीन भागों में विभाजित क्या गया दै :---

१---म्लभाग् को ब्रह्म-भाग कहते हैं---चतुरश्र (चौकोर)

२--मध्य को विद्यानमाग कहते हैं -- अध्यक्षि (अध्यक्षेण )।

३-- जर्ज को शिव भाग बहते हैं-- बतु ल (गोल )।

लिङ्ग-पीठ--विंग भगवान शिव का प्रतीक हे वैसे ही पीडिका माता पार्वती वा। ५१ पीठ स्थानी की कथा हम जानते हैं जहाँ भगवती के, विष्णु के चक्र के कवलित, विभिन्न शरीसवयन गिरे थे।

पीठिका की रचना नारी गुद्धाग के अधिकलातुरूप- होती है। उसके--१ प्रयाल (पीनिद्धार), २ जलपाय, ३ पृतवारि, ४ निम्न तथा ५ पटिका--ये पाँच माग होते हैं।

अस्त इस स्पूल निर्देश के परचात सम्प्राङ्गण तथा मानसार खादि की पतिद्विपक तुलनासक समीदा के प्रथम इस इन विवरणों में लिङ्ग के निमन्न वर्गीकरणों में निर्देश्ट देनिक, मात्रुपिक, पाशुपत खादि भेद-प्रभेदों के प्रभं की समीदा कर लें निससे पाठकों को निज्ञास तथा कोट्सल विशेष बढ़ने न पार्वें।

शिवार्चों के प्रतीक शिव-लिहों को शास्त्रों ने दो वर्गों में बाँट रक्का । चललिह तथा अचल लिहा।

चलित्रह्म—इनका वर्गीकरण इच्छातुरूप ही किया गया है। प्रतिमा के द्रव्य शिक्स द्रव्य हैं—दे० प्रतिमान्द्रस्य झ० ४ उ० पी०—यपा:

१-- मूयमय

₹---रत्नन

५--शैलज

२---लीइज

४—दारुव

६---चणिक

स्यमय-विद्वी—की रचना कची तथा पकी दोनों प्रनार की यांविका से हो खकती है।
क्वी मिट्टी से मने विद्वी की चूना प्रामिचारिक प्रयाजनों के विद्य विदित है। क्वी मिट्टी
के विद्वी के सम्यन्य में प्राप्ती का (म॰ यू॰ मी) निर्देश है कि परित्र त्यानो—पर्यत-सिन्तर,
स्वितात चादि से साकर दुष्प, दिए, मुन, यागा ( मीह समा यक ), चीर इन्ती की प्राल,
क्यन्त-पिक्ट चादि नाना दक्षी को मिला कर एक पद्य स्पया एक मास तक गोलक बनाकर
रस्ता किर शाकानुरूष पिनांक करना।

कोहम-लिहो—मे यहाँ पर लोहन शर्न्द विभिन्न भाउत्रो वा उपलक्षण है। श्रवः कोहन लिंग ब्राट भाउत्रो से निर्मित किए सा सकते हैं (दें०—'धनिम'प्रस्य')

रतनज-जिह्नो—में इसी मकार ७ मकार के लिहा निर्मारण सन्तों का उल्लेख है (दे॰ प्रतिमान्द्रस्य )

४--बारक-लिप--इन तिहाँ ही रचना में समी, मपूक कविकार, तिन्दुक, बर्जुन, रिपल तथा उद्रावर किरेप उन्लेख्य हैं (दें० पीदें ४० पू० की ग्यों)। वासिकास के ब्रनुगर स्टिर, रिस्त, बदर कौर देवदारू विरोप प्रस्ता हैं।

(चल) श्रीक्रज — से सारार्य छम्मदन: छोटे छोटे बाय किमी की गुरियों से होगा।

श्रमच प्राधाद-निर्माण-तैली के श्रतुरुप मानुष लिह्न (श्रचल ) नागर, द्राविद् तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा श्रपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों ने विभाजित हैं—जयद, पीटिश्क तथा सार्यक्रमिक । इनके उप्ये-माग (tops) की पाँच कोटियाँ हैं जो श्राप्तरुरूप मंशापित को गर्या हैं—छन्नाकार, त्रिपुषाकार, खुखु-श्रखकार, त्र्यपंकार, सार्यक्रित मंशापित । मानुष्तिहाँ के कितर्य श्रम्य प्रभेद भी हैं जिनकी श्राप्तरात नाम सुद्रुपुद्रस्तररा। मानुष्तिहाँ के कितर्य श्रम्य प्रभेद भी हैं जिनकी श्राप्तरात नाम है । इनका स्व तिहा-कतेवर (पूजा भाग ) पर सुद्र-तिहाँ की रचना है जेते श्रम्य पर १००० । पार-तिहाँ में ५ से ६४ लागी रेताएँ यनाई जाती हैं। सुल-तिहा (यम नाम ) पर मानव-सुप्त-विरचना श्रावश्यक है।

सर्व-सम लिह्न — के पूजा भाग पर पद्मानन श्चिर के प्रमिद्ध पद्मरूपों —वामदेव, तत्पुरुप, ऋषोर, सद्योजात तथा ईसान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य है।

लिङ्ग-बीठ — लिङ्ग एयं पीठ का स्थापस्य में द्वाधाराधेय भाव है। लिङ्ग है द्वाधेय तथा खाधार है पीठिका। इसकी विधिद्यका मी कहते हैं। इनकी विभिन्नाइति शस्त्रों में मतिपादित हैं — चतुरक्षा, व्यापता, वर्षेला. श्रष्ट-कोणा, पोडश-कोणा व्यादि सभी प्रतिद्व एवं श्रुतमेय श्राङ्गतियों में पीठ प्रकल्य हैं।

पीठ-प्रमेर्-भीठों के, अनेक वापाय-पटिकाओं के प्रयोग एवं शोमा-विच्छित्तियों के आभार पर निम्मिलिल पीठ-प्रमेर एवं विच्छित्ति प्रकार प्रस्टब्य हैं—

| पीठ-प्रभेद  | प्. महावज्र  | विच्छित्ति प्रकार | ५. कम्प    |
|-------------|--------------|-------------------|------------|
| १. मद्र '   | ६. सीम्यक    | १. उपान           | ६. करठ     |
| २. महाम्बुज | ७. श्रीकाम्य | २. नगती           | ७. पहिका   |
| ३, श्रीकर   | ⊏, चन्द्र    | <b>३.</b> जुमुद   | ⊏. निम्न   |
| ४. विकर     | ६ यत्र       | ४, पद्म           | ६. धृतवारि |
| C           |              |                   | 00 4       |

लिङ्ग की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना स्त्री-शिला से विहित है। शास्त्रों में पापाण् खादि निर्मास्य द्रव्यों की परीजा बची ही विशय एवं विकट हे—पीछे—'मितमा-द्रव्य' में इसकी समीजा की जा जुकी है।

तिहों की प्राचीनतम पापाण प्रतिमाओं के स्मारक-निदरीन में क्ष्मोत्तम निदरीन भीटा और गुडीमलाम् के लिल्ल हैं। दिन्निपास्य स्थापस्य में तिक्योसीयूर वा श्रष्टोत्तर-शत एवं सहस्र-तिल्ल प्रसिद्ध हैं। सुग्र-तिल्लों का पापाणीय निदरीन मारवाद के चकोड़ी (जोधपुर) चरवोमा (कीटला) श्रीर नासिक (संग मरमर) में प्राध्य हैं।

#### गणपत्य प्रतिमा-सत्त्रण

त्रिमूर्ति—हासा, विष्णु, महेरा, हिन्तुओं के महादेवों की गौरव गाथा में विना शक्षि-संयोग उनकी महिमा अधूरी है—उसी प्रकार विना गरापित मगवान गरोरा उनकी गरिमा का प्रसार कैसे,? सनातन से बवा देव बया मानव सभी, को अपनी सीला में, निमिन्न कार्य-कलाप एवं नीवन-व्यापार में शिक्त और सेना दोनों की आवश्यकता रही। बास्तय में सम्यक् नियंत्रया के लिए चाहे सह नियंत्रया सम्पूर्ण क्यात का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विदेश या किसी समाज-विदेश या फिर स्यक्ति-विदेश का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा सेचा दोनों को आवर्षकता ही नहीं अनिवायंता भी रही।

मानव-मंत्कृति में दैवो एवं आसुरी दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्च है—राक्ति एवं तैन्य के द्वारा सदेव आसुरी संस्कृति को दस्ति राज्या यही भारतीय संस्कृति का मर्ग है। मानव-संस्कृति के हस सन्द्रशन-क्यापर Balance of power) में अस नव आसुरी संस्कृति में आ द्वाया तब-तर हस विश्व में अशावि-अक्टनोप एवं असुरत का साम्रास्क छाया। मारतीय-संस्कृति की सन्ते यही देन विश्य-संस्कृति को यह है कि मानव को रानव वर सदेव विजय पाते रहना चाहिए। मानव यदि दानय पर निजय कर लेता है—दानव को दवाने रहता है। देशम की कोड़ में क्लिती करता हुआ—मान-होन, नेयम एवं समुद्धि, हस्ट तथा अपूर्त सभी सम्मद कर सकता है अन्यपा नहीं। आज की विश्व संस्कृति में इस सन्द्रशन के अभाग के नियम एवं दारुष परिख्याम मानव दर्शनीय है।

शत. हिन्तुओं ने श्रपने देवों एवं देवियों में इस श्राधार मूत किदान्त का प्रतीक करूमनाओं के द्वारा श्रपनी म नवीय संस्कृति की रहा का प्रयत्न किया है ।

श्रासु, दानव पर विजय पाने के लिए जिछ प्रकार नैतिक शांकि—शांसिक श्राया आध्यात्मिक या वीदिक पति की श्रपेता है उसी प्रकार शांपिरीयक एप शांपिनीतिक शिंक की समादना में दो पर्य नहीं को करती। इन दोनों शांकियों का तितिक स्वाया हिन्दुश्री ने शांकि तथा गांगुश में की है। इनों दोनों के संयोग से सम्बंधित पुनर्द की निपथमा इस इस में बढ़ी तथा ऐहिक एवं पारतीकिक दोनों प्रकार की उद्यति होती रही।

आज किसी मी हिन्दू उत्तवन को लीजिए —कोई भी धार्मिक संस्कार—मह, होम, एकन, कम, पुनाय, अभी में आपनिक-यूका में शक्ति तथा गरीय दोनी की पूना होती है। इस मकार शक्ति की मितिगाओं के निदेश के उपरान्त अब गरीय की बितमाओं नी ब्याख्या करानी है।

महाराज भोज के सम्पाज्या-प्रभार में जहां अन्य प्रतिमाधों ने उल्लेख हैं वहां गायिषय वर्षेण के समस्य में मीन समक में नहीं खाता। पुरावणों में गायिष के आस्थान एवं उनके प्रतिमानियक शवन प्रयुद्ध माना होते हैं। तुनः पीराणिक प्रस्पा एवं उनके प्रतिमानियक शवन प्रवृद्ध माना होते हैं। तुनः पीराणिक प्रस्पा के अद्यागानी हद अन्य में राधेश पर मीन समक में नहीं आता । यही नहीं मानावाद में मानावाद का समस्य आवार्ष में भा गोएश की अतिमान्यकल्यन पर कोई नियंग नहीं है। मानावाद का समस्य आवार्ष महोद्दर ने ५-७ वी आताब्दी के बीच में माना है। इस्तरीहिता तथा मारस-पुराख की तिथा पुत्त कातीन है। अधिन अध्याप की विद्यान तोग हानावी को बाद की तिथि मही मानावी है की अपने समस्य में सामावी की समस्य अपने विद्यान तोगी प्रतामी पूर्व तन्नों में सोगानिय पुरावणों में सथा अपने विद्यान तानी है। अथन समस्य अस्य स्थाप में सामावी के स्थाप अस्य मानावाद के साम प्रवास भी स्थापक्ष में मिना प्रवास में स्थापक्ष में मिना प्रवास में श्री की सामावाद के साम प्रवास प्रताम पित्र की साम प्रवास की सामावाद के साम प्रवास की सामावाद के साम स्थापक्ष में मिनावाद की सामावाद की सामावाद के साम स्थापक्ष में मिनावाद की साम स्थापक में है और सामावाद के साम स्थाप सामावाद के साम स्थापक सामावाद के सामावाद के सामावाद के सामावाद के सामावाद के सामावाद की सामावाद के सामावाद का सामावाद के सामावाद की सामावाद का सामावाद का सामावाद के सामावाद की सामावाद की सामावाद का सामावाद का सामावाद का सामावाद की सामावाद का सामावाद का

वर्णन समराङ्गण में मिलते हैं। श्रतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः प्रन्थ के रिस्तार-भय से ग्रथवा लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के श्रन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कंचित कर दिया। इमारा यह श्राकृत इन पंक्तियों से समर्थित होता है:---

> "चेऽपि नोक्ता विधातन्यास्तेऽपि कार्यानुरूपतः । यस्य यस्य च यश्चित्रमसुरस्य सुरस्य च॥ यचराचसयोवार्षि मागगम्बर्धयोगिति । तेन बिज्ञोन कार्य: स यथा साधु विजानता ॥"

श्रर्थात् इन देवों एवं दैनियों, दिग्पालों तथा राज्सों श्रादि के इन सत्तेपारमक प्रवचन के उपरान्त हमारा यह कहना है कि श्रीर भी बहुत से देव यथा, राज्ञत, गन्धर्य तथा नाग ग्रादि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना उनके कार्यानसार उनके ऋपने-ऋपने लक्तर्णो—चिह्नों के ऋनसार समझ कर शिल्पी को बनानी चाहिए।

श्चरत. श्रव प्रतिमा-पीठिका की श्रपेदित पूर्णता के लिए विघ्नेश्वर गरोश के तुन्दिल महः का रमरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाग्नों के म्यरूपों एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सा संकेत द्यावश्यक है।

गणुपति: गणेश:--गणेश के विमिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा लद्दण विद्यमान हैं। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शर्षकर्ण श्रादि इस तथ्य के उद्धावक हैं। ब्रह्म-वैवतं पुराण में इन नामों की दर्शन परक ब्याख्या है: गयापति में 'ग' 'ज्ञान' 'खा' 'मोल' पति परवड़ा ; एकदन्ता में 'एक' एक ब्रह्म, 'दन्ता' शक्ति-इत्यादि के बोधक हैं।

श्रतएव गरोरा की जितनी प्रतिमार्थे प्राप्त हैं श्रथवा शास्त्र में जो उनके सद्धरा उल्लिप्तित है उनके अनुसार विनायक की प्रतिमार्थे गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-सर्व-सनाथ प्रकल्प प्रतिपादित है। तन्त्रों की परम्परा में गरीरा के ब्याट ब्राधवा ब्राप्टाधिक इस्तो का अलेल है। पुराणों में गणेश का बाहन मूपिक है। शारदा-तिलक तथा मेह-तन्त्र के

| च्रतुमार श्रीर् | रुत बृन्दायन जी ने | गयोश के निम | न दश स्वरूपों का सपेत किया है;               |
|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| ₹ĺ              | झा                 | हस्त        | इस्त काट्यन                                  |
| 3. वि           | घ्नराज             | चतुईस्त     | पारा, श्रेकुरा, चक, श्रमय                    |
| ২ ল             | इमीगणपति           | 12          | रांत्र, श्रन्य पूर्ववत, याम जान पर लट्मी एवं |

श्रवहोधत-वर्णवात्र शक्ति-गणेश र्थं करा, पाश, गमदन्त, विजीरापक्त

वितिववादन-गरीग रोप पूर्व, निरोध दिस्यलता ν.

यह-त्रवह

शेप प्रथमवत विदेश अनुमह ч. 67 द्भादान, भ्रमीति, मोदक, रद, र्टक, मुद्गर, देशम्य ١. चष्टहरत

र्थंकरा, विशिषा चदुरंस ७. पीतगरिश पारा, श्रंकुरा, मोदक, रद ( दन्त ) महागवापित द्वादशहस्त विज्ञोता, सुर्गर, भन्न, निश्चला, चक्र, पम्न, पाश,
 कुमुद, तपहुल, रद, मिशाला, घट,

E, विरश्चि-मख्यति दशहरत विजोध, मुद्गार, घत, चक्र, माला, कमल, पाश, वाख, रद, मख्यित्र

१०. उच्छिप-गणपति चतुरस्त अनुमद्द प्राभीति, पाग, श्रीकुरा, (दिरन्त) इसी प्रकार राज महाराज ने व्यवनी Hindu Iconography म निम्मलिखित गरोग प्रतिमाधी का वर्षान किया है।

१. बातारायपित ६. हेम्स्य (पंचमजानन) २. तहल गळपित ७. प्रतस्त-मध्यपित ३. मिति-विसेश्वर ८. घ्वजनायपित

३. माता-वकाश्वर ६. जन्मत उन्द्रिष्ट गण्यति ४. वीर-विनेश्वर ६. जन्मत उन्द्रिष्ट गण्यति

प्. शक्ति-मण्या १०. विध्नराज-मण्यति स्र लच्मी-मण्यति ११. ध्वनेश गण्यति

ब. उच्जिष्ट-गरापति १२. रच-गरापति म. महागरापति १३. इस्त्रि-गरापति (राधि-गरापति)

य. उच्च-गणपति तथा १४. भातजन्द्र र. पिल्लत-गणपति १४. शर्यकर्ण १६, एकदन्त

स्थापस्य-निदरीनो----में कालाडी के शास्त्रादेनी-मंदिर में उत्मत उच्छिण्ट-गण्यति, तेह्नाणी के विश्वतायस्यामि-मंदिर में लक्ष्मी-गण्यति, कुम्मकोणम के नामेश्वस्त्रामि मंदिर में उच्छिट-गण्यति, नेगप्टम के नीक्षायतादिवसम् में दैरम्यगण्यति (ताम्रका), त्रिविद्रम की (गजदत्तमयी) और पट्टीश्यम् की मक्तन-गण्यति और स्तेविङ्ग और होनव्हा स्त्रित्त की नृक्ष-गण्यति—-मुतिमार्च विशेष प्राख्यात हैं।

अब अन्त में गाँचेश के समयन्त्र में थोड़ी शी समीजा के उपरांत इस स्तम्भ के झायदर होना है। तिस मक्तार वर्षाक्षम-अवस्था के विभिन्न-व्यानिपित्रक गुण एवं रूप के प्रतीकों का संकेत निमूर्ति में हमने किया था उसी मनार गाण्याप्त सर्थेश के इस भारतीय राज्य का प्रतीक मान करते हैं। राज्य के विद्व में समातान साम करते हैं। राज्य के विद्व में समातान साम किया है। मोशा की स्वाइ कि में विद्वा इस आस्थान में यही ममें दिसा है। भी कृत्यावन की में भी हसी ममें की पुढ़ि की है (ci. I. I. p. 25) तात्रिक हिंड से विनायक की प्रतिमा राज्य के गौरव की मानना का प्रतीक है क्योंकि उसका गणाननक साम किया है से विद्व है स्था उसका सम्पन्य मन्येक कार्य के प्रतिक है। यहामारत का मानान का प्रतिक है। यहामारत का मी प्रवचन है—प्याजैन कर्यों स्तावा राज्य विवायकः)। हमारे देश में विपेश (धिद्ध स्थाजैन कार्य स्थान राज्य चित्र विनायकः)। हमारे देश में विपेश (धिद्ध स्थाक, विजयदायक, विनायकः) की यूजा आज भी मत्येक अववदाय प्रयोग कार में गायन के साम में में गोयेक कार्यका करते हैं। साम प्रतिक कार्यक साम माना माना का स्थाज भी मत्येक अववदाय प्रतिक के साम में गोयेक कार्यक साम में में स्थाज कार करते हैं।

गरीश पर इट प्रवचन के उपरात शिव परिवार में गरीश के भाई कार्तिकेय की चर्चा ग्रवशेष है। ग्रांतः उनका भी नर्यान यहीं पर कर देना ठीक होगा। गरीश तथा कुमार दोनों में शक्त के पुन हैं। प्रतएव जित प्रकार पुन श्रात्मा कही गयी है उसी प्रकार गरीश ग्राप्त हों व्योककेश भगवान भाग के श्राक्त शिव रूप हैं। गरीश की लाम्बेटरता तथा उनकी वर्दुलाहति, बहुमोदकता व्यापक ब्रतायड के श्रम्यन्तर विभिन्न जीवी श्रथवा लोकों की सिन्निविष्ट का प्रतीक है।

सेनापितः कार्तिकेयः— महाराज मोंज ने जिस प्रकार मगवान् शंकर पर सुन्दर प्रवचन निया है उभी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के भीच-यीच प्रतिमादिनिवेशीचितस्थानी—नगरी, प्रामां तथा खेटों—के निदंश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्प्रतः प्रत्येक पुर-निवेश में स्कृत्य की प्रतिमा के निवेश की परम्स सर्वधानास्य रूप से प्रचलित थी। परन्त यह परम्परा पीराणिक नहीं, किन्न आगिमक है। आगमों का ही ऐसा निदेश है। अतः आगों के ख़ावा इस प्रवचन पर पिनादित होती है। यसि यह सम्बन्ध कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानी पर स्कृत्य कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाशों का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्वान्येपण इस तस्य का समर्थक भी है तथापि स्कृत्योगाना का इस प्रदेश में प्रचार विरत्त ही था।

हकरद कार्विकेय के दो अमुख लच्छों में सभी शास्त्रों का मतेक्य है—पड़ानन श्रीर शिक्तपर । रुक्तर का एक नाम कुमार है। श्रत. उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। रुक्तद शिखिवाइन हैं। कुक्फुट की सनाथता भी खामिकार्तिकेथ मे उलि खित है (दे० श्राप्तिक दत्ते शिक्तः कुरकुटोऽथ ' )!

श्वस्तु श्रव सहराङ्गण के शांतिकेय लक्षण (दे॰ परिष्टिष्ट स ) की श्रवतारणा श्रावर्शक है। 'वरणा श्रावं' (स्पे ) के समान तेक्ष्यों, सह मर श्राव की प्रमा ते समान हातिमान, इंपहालाइ ति ( कुमार ), मनोग्न, मज्ञल्य, विवदर्शन ( कुमार है न ), मस्त प्रत्न, विवस्त्र हिमार है न ), मस्त प्रत्न, विवस्त्र हिमार है न ), मस्त प्रत्न, विवस्त्र हुमार है न ), मस्त प्रत्न, विवस्त्र है। प्रमुख कार्तिय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ मुजारें, खेटक में ६ मुजारें, श्राम में ( एकानन ) २ मुजारें विवस्त है। इत्तालुओं में रोधियाती यक्ति प्रयान है। श्राप्त श्रापुष्ट है- शर, कह्ण, मुख्यकों, मुद्रापर (शिक्त दाहिने दार्थ में होगों ही ;—रहा छुठा हाथ यह मगिति-मुद्रा में । स्वर्थ हाथों में छन्न, त्रवाहा, प्रयान, रोट, कुमुर के यथ छुठा स्वयन मुद्रा में। इस श्रापुष्टों का संयोग सेनावित स्वाम-गातिक में दभी उत्तित है कि संस्ता मुद्रा में। इस श्रापुष्ट के स्वाम में स्वाम में शात-मुद्रि से दभी उत्तित है कि से हार्य होगा में में स्वाम में से शात-मूर्ति कि के हार्य हामावान् स्वरूप हो प्रतिकात विवस्त हो । सुन स्वरूप में अकि निर्मे मावान् स्वरूप हो प्रतिकात विवस्त हो । सुन स्वरूप हो । कुन से सान स्वरूप हो । सुन से मावान से सान स्वरूप हो । सुन से मावान से सान से से स्वरूप हो । सुन से मावान से सान हो । हे स्वरूप से सान से सान हो । हे से सान से सान हो । हे से सान से सान से सान हो । हे से सान से सान हो । हे से सान से सान से सान हो । हे से सान से सान से सान से सान हो । हे से सान से सान से सान से सान हो । हे से सान से

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके त्रिभिन्न उरश्ति-श्राख्वान के रहस्य निहित हैं। श्रथच जिन नामों के श्रदुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमान्धारूवना हुई है उनमें मुख्य हैं।

क विकेष
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन
 प्रमुख-प्रदानन

मृतिमाश्ची का उल्लेख किया जिनका ग्राधार उन्होंने 'कुमार-तंत्र' बताया है :--

११, सेनानी

गोपीनाथ राव महाशय ने श्रवने अन्य में इन्हीं नामों के ब्रानविकिक निम्नलिखित

१. राकियर ७, वार्तिकेय १२, प्रकाशस्त २. रक्तन्द = कुमार १३, यति चल्यायानुन्दरभूर्ति ३. रेतनापति ६. पच्छात १५, यालस्त्रामी ४. मत्रद्वाच्य १०' तारकारि १५, भीजमेचा

१६, शिखिवाइन

५. गजराइन ६. शारवराभव

दिः १ श्रीतस्व-निधि के अनुसार इन कुमार तन्त्री प्रतिमाश्ची के श्रतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्रव हैं तैसे १७ श्रमिन गत १८, सीरमेय १९ सामेय २०, गुद २१, ब्रज्ञचारि तथा २२, देशिक।

कर्तिकेय का मुद्रझरण रूप जैमा ऊपर धंकेत है दिख्यारय कूना एवं स्थापरय की विशिष्टमा है तदमुरूर मुस्तस्यम्प्रितमात्री की प्राप्ति भी वही प्रयुद्ध है। कुम्मकोप्यम की देशनेना क्षीर वहांत्रियहिता मुद्रसम्य पापायी तथा शिक्ति-महम्मा निशेष दर्शनीया है। इसीछ की पापायी तथा पटीश्वरम् की परमुद्धी भी प्रशिद्ध है।

हि० २ नावापस्य प्रतिमात्री में नन्दिरेश्वर को मी नहीं शुलाया जा सकता। वैने तो नन्दी (कृपन) सभी ग्रिगलवी में स्थापित है, परंगु दादिवास्य पिरालवी में नन्दि-केश्वर अथग अधिकार-नन्दी की पुरुष-यनिया चिनित है। यन्द्वर की प्रतिमा मुश्दर निदर्शन हैं।

# सीर-प्रतिमा-अच्चण

यविष स॰ स्, में शैर-प्रतिमात्री ने लत्सी पर प्रपत्न नहीं—परन्तु हिन्दू पंचणतन में मूर्ग का भो स्थान होने के कारण तथा हम क्रम्पत की पूर्वभीदिका में भौर-पूजा पर भी सरेत होने के कारण पर्दी हम स्थत पर गौर-प्रतिमात्री को छोड़ा नहीं का मक्ता। सबिता, मिप, दिपनु व्यादि वैदिक रेवी के रिप्त में हम कानते हो है कि वे म्य नीर-महर्साथ देव हैं। धादिरा नाम के देवी का भी वर्षन वेदी में मिलता है। ग्रादित्य वास्तव में अस्वन्त प्राचीन देवनमं है। सनदय-जाइन्य में उनकी संस्ता ६ वाम गर्येश पर इस प्रवचन के उपरात शिर परिवार में गर्येश के आई कार्तिनेच की चर्चा अबरोप है। अत उनका भी वर्षेन गर्दी पर कर देना ठीक होगा। गर्येश तथा कुमार दोनां ही रातर के पुन है। अवर्ष जिस प्रकार पुत आत्मा कही गयी है उनी प्रकार गर्येश अध्यक्षित व्योगकेत भागान् भर्ग क आकाशित रूप है। गर्येश की लाप्योदरता तथा उनकी चर्चांताकृति, बहुगोदक्ता स्थापक अगायड ने अस्यत्तर विभिन्न जीवी अध्या लोकों की सनि निष्टि का प्रतिक है।

सेनापित कार्तिकेय — महाराज मोंज ने जिस प्रकार मगवान शकर पर सुन्दर प्रयान किया है उसी प्रकार र दिनेय पर भी रपट एवं सुन्दर तथा एखं वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच धीच प्रतिभादिनियंगीवितस्थाना—नगरी, आगो तथा खेटो—के निदंश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्मयत प्रयोक पुर निवेश म रहन्द की प्रतिभादि निवेश की एरस्पर सर्वसामान्य रूप से प्रमालत थी। परन्तु यह परम्परा पीराधिक नहीं, किंतु आगमिक है। आगमों का ही ऐमा निर्देश है। अत आगमों की छावा इस प्रवचन पर पिनालिव होती है। वयि प्रवचन पर पिनालिव होती है। वयि पर स्वयं है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानी पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाशी का प्रचुर प्रचार या और पुरातस्थान्यपण इस तथ्य का समर्थक भी है तथारि स्कन्दोगास्था का इस प्रदेश में प्रचार विरत्त ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो अमुख लक्ष्यों में सभी शास्त्रां का मतेक्य है—पदानन श्रीर शिक्तपा | स्कन्द का एक नाम कुमार है। श्रत उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। स्कन्द रिप्तिखाहन हैं। कुरकुट की त्वापता भी खामिकार्विकेय में उन्नित्रित है (दे० श्राधिक दत्ते शक्ति करकटोऽप )।

श्चस्तु श्चव समगङ्गण के भार्तिकेय लक्षण (दे० परिश्विष्ठ स ) की श्चवतारणा श्रावश्यक है। 'तरुए अक' (सूर्य) के समान तेजस्वी, रक्त म्पर श्राप्त की प्रभा के समान कातिमान् , ईपद्मनाङ्गति ( कुमार ), मनोष्ठ, मङ्गन्य पियदर्शन ( कुमार है न ), प्रसम्बदन, चिन-मुफ्रट-म एडत ( अर्थात् भएयादि जटित ), मुक्त -मणि-दाराङ्गीज्यवल, पडानन अप्रथवा एकानन प्रदश्य है। पर्मुख कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भूजार्ये, खेरक म ६ भूजारें, प्राम में (एकानन) २ भूजार्ये चित्रव हैं। हस्तायशी में रोचिष्मती शक्ति प्रधान है । श्रम्य श्रायुध हैं शर, खड्ग, मुस्एरठी, मुदगर (शक्ति दाहिने दाय में होगी ही -रहा छुठा हाथ यह प्रमारित-मुद्र। में । नार्ये ६ हाथों में धनु, पताना, परा, खेट, कुक्षु के साथ छठा सबधन मुद्रा में । इन त्रायुधी का स्योग सनावति स्वामि-राविक में वभी उचित है जब समामस्य हैं । ख्रन्यथा कीडालालान्वित विधातव्य हैं । वदनस्य छ।ग अकट. शिलिका संयोग विहित है। नगर में लीनामूर्ति, खेटक में उपमूर्ति तथा ग्राम में शात-मृति जिस के दाये हाथ में शिक्त और वार्ये में कुक्ट विहत है। श्रत स्थानानुरूप प्रतिम -प्रकल्पन उचित है। कातिनेय भगवान् स्कृद की प्रतिमा शीवन तथा शक्ति (Energy) ना पाउन्यल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रोजित्विता एवं कान्तिमचा तथा ब्रह्मचर्य की ब्रह्मम शिक्त निर्दित है। उनने बाहन शिखि तथा कुकूट चिन्ह भी इसी मर्म के द्योतक हैं। देवमेना के साहचर्य का भी यही तात्वर्य है। पुगलों में स्वन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामा में उनके विभिन्न उरासि-ब्राख्यान के रहस्य निहित हैं। अध्य जिन नाभों के अनुरूप स्थापल में इनकी प्रतिमा प्रस्त्यना हुई है उनमें मुख्य हैं।

> १. कार्तिकेष ६. कीश-भेचा २. परमुख पडानन ७. गेणपुत्र ३. शक्तवस्थान (शरजन्म) ८. गुड ४. सेनानी ६. श्रमलभ्

५, तारकजित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाय राव महाशय ने श्रवने प्रत्य में इन्हीं नामों के श्राप्तपक्षिक निम्मलिखित प्रतिमाश्रों का उल्लेख विया जिनका श्रांचार उन्होंने 'क्रमार-तंत्र' वताया है :---

१. शक्तिधर ७ कार्तिकेय १२. ब्रह्मशास्त

२. रकन्द ८. कुमार १३. वित बल्यायामुन्दरमूर्ति ३. सेनापति ६. परमाल १४. यालासामी

४. सुत्रक्षस्य १०' तरकारि १५, कीश्चमेत्ता ४. ग्रजवाहन ११. सेनानी १६. शिक्षिवाहन

६. शारवणभव

दिः १ श्रीतत्व-निधि के श्रदुक्तर इन कुमार तन्त्री प्रतिमाशी के श्रविधिक मी कुछ प्रतिमार्षे चित्रय हैं जैते १७ श्रिमिजात १८, सैरिमेय १६ गामेय २०. गुइ २१. ब्रब्बारि तथा २२, देशित।

कार्निकव का मुख्यापन रूप जैना ऊपर धेवेत है दिवाणाय पूजा एवं स्थापरण की विशिष्टना है तदनुरूत मुख्यस्थन/विभाजी की प्रांति भी वहीं मुद्दर हैं। कुम्मकायम के देवनेना और वसीगदिता मुख्यस्थ पापाणी तथा शिर्टा-गहना विशेष दर्शनीया हैं। हलीरा की वायाणी तथा पट्टीश्यस्थ की परमुखी भी मस्टित हैं।

हि० २ माल्यस्य प्रधिमाश्रों में नित्येष्ट्रस्य को मी नहीं शुलाया मा सनता। वैते तो नन्दी (कृपन) भंभी विप्राल्यों में स्थापित है, परनु दादिकार्य विप्राल्यों में निन्द-केश्वर प्रथशा श्रविकार-नन्दी की पुरुष-पनिमा चिनित है। पसूत्रद की प्रतिमा गुन्दर निदर्शन है।

#### स्रोत्प्रतिमा-सत्तवण

मञ्जिष स्व सं की त्याविमाशी में लवा शों वर प्रज्यन गई — पर- हिन्दू पंचायतम में गई का भी स्थान होने के बारण तथा हम खायवन की पूर्वणिक्ष में भीर-पृज्ञा पर भी शरेत हाने के कारण वहीं इस स्थान पर गीर-प्रतिमाशी की छोड़ा नहीं जा सकता। सिनत, भिन्न, पिन्नु जादि चैदिक देनों में विनम में स्थानते ही हैं कि वे नव नीर-मनदलीय देव हैं। चारिस्त नाम में देवां मा भी वर्गन चेदों में भिनना हैं। झाहिस्स भासन में इस्थन प्राचीन देव-गर्ज हैं। स्वत्य-स्वाक्त्य में उनकी श्रेट्स देवां १२ दो गई है। ज्योतिपरास्त्र में श्रादिस्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में लो विवेचन है उससे ये १२ श्रादिस्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुरायों में भी श्रादिस्यों को सीर देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

श्रादित्य—श्रादित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन वारहों श्रादित्यों की प्रतिमा के लव्यों पर विश्वकर्मीय-शिल्प में पूर्य प्रवचन मिलते हैं। निमन-लिखित १२ श्रादित्यों के राव-महाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लव्या का श्रामास पा सकते हैं:—

| संख्या | श्रादित्य | दक्षिण प्रवाद् | बाम प्रवाहु | दक्षिण वाहु | वाम वाहु |
|--------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| ŧ      | घाता      | कमल माला       | कमरडलु      | क्मल        | कमल      |
| २      | मित्र     | सोम            | श्रुल       | ,,          | "        |
| ₹      | श्चर्यमा  | चक             | कौमोदकी     | "           | 33       |
| 8      | ₹द्र      | श्रद्भाला      | দ্দ         | "           | ,;       |
| ¥      | वदग्      | चक्र           | पाश         | ,,          | "        |
| Ę      | सूर्य     | कमग्डलु        | श्रद्धमाला  | ,,          | "        |
| v      | भग        | शल             | चक्र        | "           | "        |
| ς,     | विवस्वान् | 73             | माला        | "           | ,,       |
| ٤      | पूपन      | कमत            | कमल         | "           | "        |
| १०     | सविता     | गदा            | चक          | ,,          | "        |
| 2.5    | स्बष्ट्रा | स्रुक          | होमजकलिका १ | "           | ,,       |
| १२     | ' विष्णु  | चक             | कमल         | "           | "        |
|        |           |                |             |             |          |

सौर-प्रतिमा-लक्ष्ण—इन ब्रादिस्यों पर इस सामान्य संकेत के ब्रान्तर यह स्वय है कि सर्योपाधना एयं स्पं-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-वित्रण में स्पं-प्रतिमा वासुदेव-विप्णु के बहुत सिन्नकट है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार ब्यापक विष्णु की सालिकों प्रतिमा वासुदेव में और तामधी ब्रान्टताथी और प्रेपावतार बतराम में निर्दित है। प्राप्त उनकी राजधी प्रतिमा स्पं में निहित है। प्रतिमान स्प, सैंपिक भूग, रिस्नवाल-स्कृत्त्व छादि इसी राजध (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री बृत्यावन-महाचार्य (of 1. I. p. 18) ने वासुदेव एवं स्थंदेव के इस सम्योद्धाटन में निम्नतिखित समतान्नों का उदाहरण दिवा है:—

| <b>या</b> गुद्दव                           | स्पदेव                                   | वासुदेव                                         | सूर्यदेव                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| सरस्वती या सत्यभामा                        | प्रभा                                    | ईश                                              | दगङ                                         |
| लदमीया कविमणी                              | छाया                                     | चतुर्हस्त                                       | चतुर्दस्त                                   |
| मधा                                        | कुरडी                                    | पद्मासन                                         | पद्मासन                                     |
| सीर प्रतिमा के व<br>संस्थित (ii) पद्मधर, व | ते रूप प्राप्त हें<br>ग्वर्डस्त (दिइस्ता | ोते हैं।(i) पद्मासन,<br>या), सप्ताश्वरथ-संस्थित | पद्मकर, सप्ताश्व-रथ-<br>। (सामान्य लाळ्छन ) |

श्रंरण-शारिष, कमशः दिल्ल एवं वाम गर्थ में निल्लुभा ( खावा ) और राशी (माम था सुवर्वता) नामक अपनी दोनो रानियों की प्रतिमाश्रों से स्वाभ एवं उसी कम से सहग्गर अपना मसी-माजन-तेपनी-पर पिक्कल ( कुराबी) और श्रांच्य त्याह नामक दो हारपाली की पुरुप-प्रतिमाश्रों से श्रुकः। युर्व के प्रतिमा-क्लेबर में कुकः-वर्म का बल-परिधान आवश्यक है। स्थाप्य में मधुरा मंत्रहालव की स्थ-प्रतिमा तथा बोनाक के सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापापाणी निदर्यन हैं जिनमें इन लावणों की अनुमानि है।

सबमह्—नवमहों का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्षन ठीक ही है। ग्राब्यों का निर्देश है कि सर्व-मन्दिर में नवमहों की प्रतिमाश्रों की भी प्रतिष्ठा श्रावश्यक है। नवमहों में स्व का भी समावेश है। श्रस्तु इनका विस्तार न कर निम्म सालिका से इन नवमहों के लाळखन का पूर्ण श्रामास प्राप्त हो जायेगा:—

| कापूर्णच्या   | भास प्राप्त हो | जायेगा:        |            |             | 1                  |
|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------------|
| संख्या नवग्रह |                | वर्ष           | श्रामु     | <b>धादि</b> | श्रासन-वाहन        |
|               |                |                | दक्षिय     | बाम         |                    |
| *             | सूर्य          | <b>গ্র</b> ৰল  | पद्म       | पद्म        | सप्ताश्व-स्थ       |
| 2             | सोम            | 11             | कुमुद      | कुमुद       | दशाश्व-रथ          |
| 3             | भीम            | रक्ष           | द्गड       | कमंडलु      | छाग वाहन           |
| ¥             | बुध            | पीत            | योगमु      | द्रामें     | सपसिन              |
| યૂ            | गुरु           | <b>51</b>      | श्रन्भाला  | कमंदलु      | <b>ईसवाह</b> न     |
| Ę             | श्रुक          | शुक्त          | 11         | 27          | मस्द्रक-बाइन       |
| ঙ             | शनि            | <b>कृ</b> क्स् | दशक        | 31          | _                  |
| 5             | राहु           | धूम            | -          |             | कुएड छनाथ सहु      |
| £             | वेत्           |                | श्रंजलि मु | द्रार्मे    | का ऋघरङ्ग सर्पाकार |

दि॰ १—ये ७भी नवग्रह देवता निरीट एवं रस्त कुरादलों से भूष्य हैं। स्थापस्य में तज़ीर के सूर्य मन्दिर में नवग्रहां की ताझजा प्रतिमार्थे दर्शनीय हैं।

टि॰ २—मीलिक इंग्टि से इन नवपड़ी की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रचान देवी ( जो इनके ऋषिन्दैवत भी हैं ) की रूपोद्रमायमा ही परिलक्षित होती है ।

स्य में बैप्सवी रूपोर्शमावना पर हम इद्वित कर ही चुके हैं। उसी प्रवार चन्द्र में बहस, मंगल में कार्तिकेय (सक्टाधि दैवते मीमम्) खुष में विष्णु (नारायणाधिदैव विष्णुसत्यधिदैवतम्) इहस्यति में बचा। ग्रुक में रक्त (उन्तर्विदेवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) शन्ति में यम (यमाधिदैवतम्) शन्ति में यम (यमाधिदैवतम्) शन्ति में सम (यमाधिदैवतम्) शन्ति में सम (देवापिदैवतम् और केतु में मंगलाधिदैवता—(देव हेमादि—भीववता तथा कर्षे केती कार्य विकासता)।

हार च उपर्युक्त लाक्छनों के मतीको से इन मही के झाथिराज्य पर भी संकेत है---शनि के दयद में व्यंत, बृहस्यति की झदमाला में बैरास्य पर्यं तरः। इसी प्रकार अस्य मही

की भी कथा है।

टि॰ ३-पाय: हिन्दुश्रों ने प्रत्येक संस्कार में पूजा, श्रची, यह, पाठ, जप, तप, दान श्रादि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गरोश-लक्ष्मी के समान ही इन नवमहां की पूजा की पाथमिकता सनातन से चली ह्या रही है। सत्य तो यह है कि हिन्द जीवन में नवप्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योति शास्त्र इन्हीं ब्रहों की छानवीन है। प्रत्येक मानव इन प्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य---उत्थान. पतन, सुत, दु:ल, ऐश्वर्थ एव भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदायक हैं।

टि॰ ४---सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनों में राव महाशय ने दिच्छी एवं उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमान्त्रों की विशिष्टताओं पर हम जपर निर्देश कर चुके हैं। दिवाणी प्रतिमात्रों में सूप के हाथ स्कन्ध-प्रयेन्त उत्थित रहते हैं कलेवर उदरवन्ध से वंदा रहता है श्रीर पर नग्न। इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाश्रों के हाय स्वामाविक कटिपर्यन्तस्य, एवं पाद नग्न होकर सदैव प्रव्यङ्ग मरिडत शहते हैं। परिवार में देवियों एवं द्वारपालों का भी दक्तिणी प्रतिमात्रों में श्रभाव है। दोनों के सामान्य लक्तणों में किरीट-मुक्तर एवं प्रभा-मण्डल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमात्रों के निदर्शन गुडीमल्लाम के परशरामेश्वर मन्दिर श्रीर मेलचेरी के शिव-मन्दिर तथा नग्गोहल्ली श्रीर बेलुर में भो दर्शनीय हैं। इलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण बड़ा सुन्दर है। श्चन्य स्थानों में श्चनमेर, इवेरी ( धारवार ) तथा चित्तौरगढ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं।

मप्ट दिग्पाल

दिग्पाल श्रीर लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या श्राठ है जो विश्व की श्रष्ट-संस्थक दिशाश्रों के संरक्षक (guardian) हैं :

पश्चि० १. इन्द्र वरुख

२. ग्राग्न दक्षिण-पूर्व उत्तर-पश्चिम ξ. वायु दक्तिण क्रवेर ३. यम

उत्तर ४. निऋाति दक्षिण पश्चिम ≘. ईशान उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो प्रातन प्रभुता (श्रर्यात् वैदिक युग मे) थी वह दिग्यालों की सद्र-मर्थादा में परिणत हुई-देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक वहानी है। समराङ्गण का दिग्पात-तत्तवण श्रपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र श्रीर नरकराज यम-वैवस्तत के लक्कणों के गाथ श्रावित का संकेतमात्र मिलता है, श्रान्य श्राप्ताप्य है—सम्मवतः पाठ श्रानपन्य ।

इन्द्र--- निदशेश इन्द्र की प्रतिमा में इजार क्यों लें (सहस्राच्च ) एक हाथ में यज्ञ. दूबरे में गदा, पुष्टाङ्क शरीर, विशाल भुजार्ये, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य श्रामरखं। एवं अलैकारों के साथ-माथ यशोगबीत भी प्रदर्श है। इन्द्र श्वेतागर चित्रव है। समराज्ञण ने इन्द्र-लवण में एक यहा ही मार्थिक लवण जो लिया है यह है 'कार्यो राजश्रिया युक्तः पुरोहितसहायवान' अर्थात् इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प है तथा अनकी प्रतिमा में अनका पुरोहित-प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है । इन्द्र के राज्याधिदैवत्य एवं उनके बाहन ऐरावत गज की गज्यश्री-प्रतीकता पर हम पहले ही मंकेत कर चुके हैं।

यस-विवश्वान् सूर्व के पुत्र यलवान् वैवस्वत-वम, तेज में मूर्व महत्ता, म्बल्डिमरल्ं।

से निमुधित, वराङ्गद मधिडत, मम्पूर्ण चन्द्र बदन, पीताम्बर, सुनेत्र, विचित्र-मुक्कुट (१) प्रदर्श हैं।

श्वित-स्त्रागमों म आग्नेय प्रतिमा चतुर्ध्वी, त्रिनेत्रा, जटामुकुटा एवं प्रभान्मयङ्ता प्रदर्श्व रतायी गयी है ।

निर्द्यु ति —में निर्द्यु ति नीलवर्ण, पीताम्पर, लम्बरारोर, नरवाहन, ( भद्रपीठासन या सिह्वाइन ) चिन्द हैं।

वस्य — शुक्त त्रणे, पीताभार, शान्तमृति, करवष्ट मुकुट उपवीती, मकरासन, पाशायुण, वरदहस्त निहित है। वि० घ० के अनुसार वस्त्य सात हमों के स्थ पर श्रारूट्ट प्रदर्श्य हैं तथा श्रम्य लक्ष्यत्रों से वैद्येन्वयी, शुक्तक्षत्रसमाथ, मत्यपत्रज, पन्न शङ्घ-स्वपान पास-हस्त प्रतीत होते हैं। हममें यस्त्य के दाये-वार्ष गङ्गा यसुना भी हैं।

बाय--नीलपर्ग, रहनेप, प्रमारिसम्प प्रदश्य है।

कुवेर--पदाधिय कुवेर का प्रतिमाओं पर प्रश्न श्राभिराज्य है। नौद्व प्रतिमाओं में भी उनके बहुत चित्रय है। वर्ष स्वर्णेशत तथा कुवडतादि आभूरणों से मरिडत सम्बोदर चित्रय हैं।

ईशान -तो स्वय महादेव भगवान् शंकर-खरूप ही हैं।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनीपरान्त कतिपय ऋत्य सुद्ध देव-वर्ग एव देवों के साधी गन्वर्यादि एव उनने थिरोबी दानवादि पर भी ऊछ सकेत अभीर हैं।

आहेवती—इस सुगल के यथि प्रतिमा राज्यों में लखण हैं परन्तु लक्ष्म (स्थापल) म इनका चित्रण आप्राप्य है। ये नैदिक जोड़ा है परन्तु ये कीत हैं — टीक तरह से नहीं कहा जा सतता। अभिशा से निस्क्रकार आरक्ष ने इनका सर्वध्यापक ( ध्यह्यवाते ) जाशा है। अप्रयाद होड़ा कारों में से जुख ने तो इनको आवा पृथिषी (Heaven and Earth) का प्रतीक माना है श्रीर अप्योने सत श्रीर दिन का तथा किसी-किसी ने यूर्व श्रीर अप्यान तथा है। अस्त है। अस्त है। उपाचा में इनके स्थाप्य में एक तथ्य संमान्य है—ये सुर-वैद्याय इनको स्वानंत्र है। इसचा में इनके क्याय्य में एक तथ्य संमान्य है—ये सुर-वैद्याय इनको स्वानंत्र स्

श्रध देव (या छुद्र-देव) श्रीर दानव

राव ने श्चर्य-देवों में निम्नलियितों का उलेख किया है---

## शुद्र-देव

१, वतु-गर्ग ४ श्रमुर 🖶 पितृगर्ग

२. नागदेव ग्रीर नाग ५. ग्रप्टसरोगण ६ ऋषिगण १ ६ विशाच १०. गन्धर्म

३ साध्य ७, वेताल ११. मस्द्रगण्

दि॰ १—इनमें ४, ६, ७ को लुद्र-देव कहना उचित नहीं वे तो सनातन से सुरद्रोही हैं। ऐतिशायिक एवं पौराधिक नाना उपाख्यान इनके साह्य हैं। इनमें बहुँ तक अप्रधारों, गन्यवों तथा यहाँ एवं किसरो की कथा है उसमें कोई मी भारतीय वास्तु कृति विना इनके चित्रण अद्रष्टच्य है। वास्तु शास्त्रों (विरोषकर ममराङ्गण) में इनके चित्रण पर विग्रल एकेत हैं।

टि॰ २—समराङ्गख में यशि इनके लत्तल पूर्ण नहीं है तथापि इनकी श्रापेत्रिक-त्राकृति-रचना पर इसका संवेत बढ़ा महत्तपूर्ण है। श्राकार की घटतो के श्रातुरुत देखों का त्राकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा बत्तों का, किर मन्थवों का, पुन- पनगों का और सम्से छोटा रात्तसों का। विद्यापर बत्तों से छोटे चिन्य हैं। भू सङ्घ पिशाचों से सब प्रकार प्रवस्तर मोटे भी ज्यादा और करू भी श्रपिक प्रदश्में हैं।

इनकी प्रतिमा प्रम्लना में वेश भूवा पर समसङ्ग्रणीय लवल यह है कि भूत श्रीर पिशान्त रोहितवर्ष, विकृतवदन, रामनोचन, बहुस्सी निर्देश है। केसों में नागों का प्रदर्शन उचित है। श्रामरण श्रीर झम्बर एक दूबरे से बेमेंल (विरागामरणाम्बराः)। श्राकार वामन, नाना श्राशुचों से संपन्न। शरीर पर पशोपबीत श्रीर चित्र विचित्र साटिकार्ये भी प्रदर्श हैं।

टि॰ ३ उपर्यंक्त तालिका में भूपियों का भी सेकत है। मानसार में (दे॰ ५७ वा तथा ५६ वा ग्रं॰) मुनि-लच्या श्रीर भक्त लच्चण भी दिये गये हैं। समराइया में धन्तरित स्वित्त स्वित्त से स्वित्त है। अतः स्पाप्त्व में भी श्रामस्वादि मूपियों की प्रतिमायें प्राप्त होती है। स्वित्त में लाति प्रत्यादि स्वत्यादि मुप्तियों में ज्यासादि महिंगी, सेलादि वर्मार्थे, क्यादि स्वत्यादि स्वत्

दि॰ ४ बसुधों की सल्या ८ है—घर, श्रुव, सोम, श्रुनित, श्रनल प्रत्युव तथा प्रमात । नागों में बाह्यिक, तबक, कार्कोटक, पद्म, महापद्म, रांववात श्रीर कुलिक नाम के ७ महानागों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापत्म वित्रव्य (पाषाय) भी आत है—दे रहिप्ति । साध्यों की संस्था श्रीरियों के समान १२ है—मान, मन्त, माय, नर, प्रपान, वीर्यवान, विनिध्य, नय, दंश, नारायण, दूप तथा प्रमि। विद्यागों में सोमसद, श्रापन, विदिश्य, सोपप, हिम्मुंब, आज्यर, हाक्षि उल्लेख्य हैं।

### हेबी-प्रतिमा-लच्च

देवी पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके है। यहाँ पर इतना ही कहना रोप है देव पिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कहा गया है—Man left alone is a devil's workshop | उसी प्रकार 'देव' की शक्ति 'देवी' पर निर्मर है। जिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर इस सैकेत कर चुके हैं | अस्त प्रत्येन महादेर — निदेव, बद्धा, विध्यु और शिव की तीन शाहित्ये या देवियों के अतुरूप गर्यन्ती, सदावी और पार्टीती, दुर्गा या नासी — ये ही तीन प्रधान देशियों हैं। निदेशों के बाद दन्द्रादि लोकपाली का नागर आता है अतः उनकी शाहित्यों या देवियों के अञ्चलप मात देवियाँ गप्तमानृत्राओं या गप्तशाहित्यों के रूप में विकल्पित हैं।

समराष्ट्रण के देवी-यतिमा लजन में केउन लड़नी छो। कीशार्स (तुर्गा) काही लज्ज प्राप्त है। छत चयन देवियों का लज्ज छम्म सोती से लेना होगा।

स्वाह्यती—वदा श्रीर मध्यवती ने गाहवर्ष पर इस महाशिक - महालहभी के श्राहिम्ब देव-गुन्द पर देवी ग्रन्द में हेशा वर जुने हैं। श्रीगुनद्र देशाम ने श्राहिम्ब सम्बद्धी वर्त्वहरूतं. श्रीगुनद्र देशाम ने श्राहिम्ब सम्बद्धी वर्त्वहरूतं. श्रीगुनद्र वर्ता के श्रीहम्म के स्वाहिम सम्बद्धी के स्वाहिम सिंहम् हमें से श्रीहम सिंहम सिं

विम्तुत्वर्मीगर के श्रनुतार हो सास्त्रती प्रश्तानका निष्य हे झीर वर्गे हाथ म युपद्रीक के स्थान पर कमकड्यु तथा दिल्ला की स्थास्त्रान मुद्रत के स्थान पर सीवा की मधोबना त्रिहित है। कमर माग्त के स्थापन चित्रव में सम्मती के ये ही ह्याच्यन विशेष मधिक हैं।

मन्त्रती विया हान छीर शास्त्री की तथा क्लाओं की भी खिराशों हैं तथा इसी के उरलतया में उनके हाथ में पुरतक ( शास-प्रतीक ) छीर थीला ( कला संगीत-प्रतीक ) विका है। मस्दर-पुरास के इस समर्थन को पड़ियें ---

धेर शास्त्राणि सर्वाचि मृत्यगीनारिहं च यत्। म विदीनं स्वया देखि तथा में सम्तु सिद्धयः॥

द्यपन सरमती की प्रतिमार्गे बाज माला कीर कमनवातु उठ महा सरा के प्रतीक है कि निवाधियमन, कामकान पूर्व केल-विकास विमा माधना, तबस्पर्व पूर्व मिन्तन के सम्भाग्न नहीं।

सर्भी

क्षप्ती पद्मासनासीना द्विश्वना काञ्चनमा । हेमस्बोज्ञवर्सेनंककुष्यब्देः कर्णमिरहता ॥ सुयीवना सुरम्याही कृञ्चितम् स्मिन्ता । रसाची यीनगयदा चर्चजुकान्द्रारंत्वरसनी ॥ श्चिरसो मण्डमं शङ्घवस्तीमान्तपङ्ग्चम । अस्तुनं दिच्ये हस्ते वाते श्रीस्वतिमय्ते ॥ मुमप्यमा विद्यवसीयी शोमनाम्वविध्वा । मेखवा करिसमें च सर्वाभायाम्यिता ॥

ग्रतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराङ्गयीय लक्नण में बहुत कुछ साम्य हैं। क्वांमरास्पृतिता दिश्यालद्वारमृतिता से, सुयोबना प्रथमे योवनस्थिता से साम्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण झाथ में कमल बताया गया है। समराङ्गण यार्थे हाय को पटिदेशनिविध बतत्यता है तथा श्रशुमद् उसमें श्रीकल की योजना करता है।

लहमी की महा-लहमी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, श्रीर श्री देवी के चित्रण इलीस में विशेष प्रस्कात हैं।

लद्द्यों के इस सामान्य लक्षण के श्रतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मोमांस्य है कि लदमी के दो रूप वर्षित है—एक का सम्यन्य वैरुप्त लाक्क्रमों से है—वैद्याची लदमी ( विष्णु की पत्नी ही हैं वे ) तथा दूसरी है सिंह-वाहिनों लदमी। हुगों के हिंव-वाहिन के समी है। हमाद्रि ( है के सभी परिचित हैं। वरण्त सिंह वाहिनों लदमी की उदरावना विचित्र है। हमाद्रि ( है के मतलबह—जन्न कि ) ने लदमी 'सिंहासना' 'सिंहासनस्या' के साथ-साथ उनके चारी इस्तों में कमल, केयूर, विरूच एवं शाह का विधान बताया है। श्री मृन्दायन (of I. I p.37) ने को लिए है-'No image of this description has yet come down to us—वह ठीक नहीं। राजुराहों के मन्दिरों में लदमी की एक प्रतिमा सिंह-वाहिनी लदमी है। छता है साथि हमाद्रिनी सहनी है। इस हमाद्रिनी का यह तत्त्वय लद्द में समन्दित है।

लदमी का एक विशिष्ट प्रमेद गज-क्षमी भी है जो 'भी' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है क्रीर ठीक भी है—भी राज्यभी की द्योतिका तथा गज उसका उपलब्धण (Symbol)। इसके लक्षण में श्रीकलहरता, प्रधानना, पदा-इस्ता सथा दो गजी से स्नाप्यमाना विशेष है (दें संक स्व १४. २८.-२६)।

लदमी की मूर्ति शीन्दर्य एवं ऐरवर्ष दोनों की प्रतीक है। उनका कमल-लाकद्वन भीन्दर्य का मार है। प्रमालदमी का दो गानी के द्वारा रनान उपकी कलनियता (एमुद-क्रया मन्यन-जपन्य शत्रा) का निदर्शक को है ही महा येनव एवं क्रमतिम राजस्य (Royalty) का हरव भी यह यम नहीं। लदनी न्यां के लदमी मों है ही यह भूगर राजाओं की राज्य-लदमी श्रीर मानेक यर की यहियों के रूप में यह लदमी भी है।

विस्तु-वरी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्युव-पर्म का क्रानिवार्य होता है। क्रान्य वैष्युची देखियों में भू देखी, शीता देखी, शिवका क्रीर शस्य भागा (क्रीर सुभद्रा भी देव स्ताह्माय-मन्दिर, पूची ) ती भी यनिमार्थे निक्य है। सुर्गा

कौशिकी-स्वस्पाङ्गण में आयुपे एवं वाहनों से वीशिकी-सवया तुर्गोःसवया मतीत होता है। कौशिकी-ताव्य अन्यत्र अमाप्य है। राव मवाराय के निपुत्त देवी-कृष्य में कौशिकी का निर्देश नहीं।

श्रास्तु, त॰ द॰ (दे॰ परिशिष्ट त) में कीशिशी की श्रास, परिम, पिट्रम, पाना, खेटक, ताउ खड़ा, सीनपीं पराय, श्रादि (श्रीम) श्राध्य द्वाप में लिये दुए तथा पोरस्तियियों पराय देश दिया है। दिया विश्व दूए ) तथा पिट्टबादिनी कहा गया है। इन श्राध्यों एवं वाहनों से श्राष्ट्रभुती, किस्सादिनी दुर्गा या काशपायनी या मिर्पापुर मर्दिनी का स्वस्थ प्रतीत होता है। परंतु यहाँ पर मिर्पा पुर का संकीतन होते के कार्य सम्भवतः यद सरका मंगला (या मर्प-मंगला श्रयमा श्रप्ट-मंगला ) का संकेत करता है। हैमादि का लक्ष्य एपं उत्तरायिय निदर्शन इस श्राक्त का समर्थन करेंगे।

नबदुर्गा—नबदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परंतु नव दुर्गा के कीन-कीन नाम है—इन में बड़ी विषमता है। श्रागमों एवं पुराशों में जिन नव-दुर्गाशों का उल्लेख है उनके साथ श्रपराजित एच्छा की निम्नतालिका द्रष्टच्य है:—

| उनद | साय ऋपराजित प्रच्छाका। | नम्नतः।लका द्रष्टब्य ६ः— |             |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------|
|     | चागमिकी                | पौर्य किकी               | व्यापराजिबी |
| ₹.  | नीलक्रपठी              | <b>स्द्र</b> चगडा        | महालद्मी    |
| ₹.  | चेमहरी                 | प्रचरहा                  | नन्दा       |
| ₹.  | हरसिद्धी               | चयडोषा                   | दोसकरी      |
| ٧,  | रूदाश-बुर्गा           | चरडनायिका                | शिवदूवी     |
| ч.  | वन-तुर्गा              | चरडा                     | महारएडा     |
| ۹,  | श्रक्षि-तुर्गा         | चरडवती                   | भ्रमरी      |
| ঙ   | जय-तुर्गी              | चयहरूपा                  | सर्वमङ्गला  |
| 5   | विन्ध्यवासिनी-दुर्गा   | श्रतिचरिडका              | रेवती       |
| 3   | रिपुमर्दिनी-बुर्गा     | उप्रचिएहका               | इरविद्वी    |
|     |                        |                          |             |

दि० १-इस तालिका से उपर्युक्त नवदुर्गी वंशा विषमता का श्रारूत प्रत्यद्व है।

प्रतिमा-शाल एवं प्रतिमा स्थापत्य में जैसा शैनी मूर्तियों का बाहुल्य है वेसा ही धुर्मा की नाना मूर्तियों का मी। इन नाना देवियों क ग्रत्सग श्रत्सग लत्य न देकर इनकी निम्न वाकिस निर्देश है—कुल ५०

तातिका निर्देश्य है—कुल ५६ महिष मर्दनी — रति

नाह्य मदना — ११० स्वेता स्

मद्रकाली काली जया विजया

महाकाली कलाविकर्णिका काली श्रम्मा वलविकर्णिका धरण्कर्णी

अस्या वर्षाचार स्थापना ज्यानी ज्यानी ज्यानी ज्यानी हित

र्मगला सर्वभ्त दमनी दिति सर्वमेगला माना-मानिनी श्रक्रा

कालरात्रि वरुणि चासुरडा अपराजिता

ललिता रक्ष-चामुण्डा सुरीम गीरी शिन दूरी इन्ए॥

उमा योगेश्वरी इन्द्रा पार्वती भैरवी श्रवपूर्ण

रम्मा निपुर मैरवी तुलसादेवी

तोटला शिवा ग्रश्नरक**ारेवी** निपुरा मिद्री सुवनेश्वरी

भूनमाता ऋदी बाला योगनिष्टा चमा

बामा दीप्ति राजमातङ्गी

श्रस्तु, तुर्गो की मूर्ति शक्ति एवं किया-शिकता (energy) की मूर्ति है। उनके माना श्रायुध एवं लाङ्कत इसी रहस्य की उद्भावना करते हैं। तुर्गों की सप्तश्रानी कथा में सभी वरेषय देवों का श्रप्तने श्रापुधी का दान संकीर्तित है। श्रत उसकी महाशाक्षि का यह विकास यहा मार्निक है। उनका सिंहबाहन मी उनके श्रमतिम सामर्प्य एवं श्रप्तप्तम यह का निदर्शक है। दैत्यों के साथ उनका सतत युद्ध—धर्म श्रीर श्रधर्म का युद्ध है अहां भर्म की श्राम ध्रिया है।

निदेवातुरूप इन निदेवियों के इन संतिप्त समीत्रण के उपरान्त श्रव देवियों में सप्त मन्त्रकार्ये तथा ज्वेष्टात्देवी श्रीर रह जाती है।

सप्तमानुकार्ये--- हन की कम संख्या म सभी परिचित है। विमिन्न देवों की शित्या में रूप में उनकी उद्भावना की गई है। वराह्-पुराण में सप्त में स्थान पर ब्रास्ट गातृकाओं का उस्तेय है। बरा पर इनकी उद्भावना में हनके हुर्गुयाध्यिक्य पर भी धेकेत है। बरा निम्माधिका में मानुका, पेव ( जिस की यह शक्ति है) तथा तुर्गुया--रन तीनों की गणना है.

|    | मातुका          | देव     | दुर्गेश—ग्रन्तः शर्रु |
|----|-----------------|---------|-----------------------|
| *  | योगेश्वरी       | शिव     | काम                   |
| ą  | माहेश्वरी       | महेश्वर | क्रोध                 |
| 3  | वैष्यावी        | विष्णु  | लोम                   |
| ٧  | ब्रह्माग्री     | बद्धा , | मद                    |
| ¥. | <b>कौमारी</b>   | कुमार   | मोइ                   |
| Ę  | इन्द्राखी       | रन्द्र  | मात्सर्य              |
| نو | यमी ( चामुयदा ) | यम      | पैशुन्य               |
| 5  | <b>वारा</b> री  | वराह    | श्रस्या               |
|    |                 |         |                       |

दि॰ १ 'क्यपात्तित-पूच्छा' में मौरी की दारशमूर्तियों में कमा, पार्वेदी, गौरी, कावजं, श्रियोत्तमा, फुच्या, देनवती. रम्मा, साविश्री, त्रिपरहा, वोवका श्रोर त्रिपुरा कावजंत्र है। हम्में पद्धात्वशीया-मूर्तियों—सक्षीया, त्रीला, त्रीलाङ्गी, त्रिलाहा श्रोर क्रीतावची की भी नतीन उद्मानना है।

टि॰ र मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्लार पहन्तु लच्छा ज्यापन्य हैं।

हि॰ ५ ६५ योगिनियों की भी मूर्तिना एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयदीपिका मे इनके लद्या भी लिले हैं। इन्हें दुर्गों या काली का, रिज के भैरवों भी माति, परिवार (attendants) सम्मन्त चारिये।

#### स्थापत्य-चित्रस

श्रेत्र)-मूर्तियों के समान देवी-सूर्तिया ( शास्मवी एवं वैष्णवी दोनों ) के भी स्थापत्य-निदर्शन दक्षिण में ही प्रयुर संस्था में माप्त होते हैं ।

सारवती को प्रतिमार्थ बागली ग्रीर स्तिविद्ध में विरोण सुन्दर है। बैच्यायी देवियों में भी के महावित्युरम, हतीरा, मादेव्युर, विवित्रम ( गवदन्तमधी ) में क्या महालहमी के कोलहायुर में सुन्दर निर्दाण है। हुमा के नाना रूपी में हुमा की नृति महावित्युरम् ( वापाण विश्वण मी) तथा कड़ीवरम् में, कारवायती ( महियायुर-मार्टिंग) महा- संकर, वेतेकेवरकोत्रम् स्तिया ग्रीर महावित्र पुर्म में, महाकाशी की ताम्रजा तिरूपालतुर्पात्रम् में, महाकाशी की वास्त्रमा तिरूपालतुर्पात्रम् में, महाकाशी की मादेव्य में, पावधी भी हतीय में मृत्यर प्रतिमार्थ प्रेत्य है। चल्यायु- काग्री के पुत्र (group) का वापाय-विषय हतीर श्रीर वेत्यूर में प्रवचन मुन्दर एवं प्रविद्ध है, मुम्मकोष्य का भी यह वायुद्ध-विषयण प्रवचत है। ब्रीमुद्देश तो दिल्यी है है। उत्तर भारत में हताई प्रवच्या की पर वायुद्ध-विषयण प्रवचत है। इस्ति मुद्देश तो दिल्यी है है। उत्तर भारत में हताई प्रवच्या की परम्पण तार्दी पत्रपी। मयलपुर ( महाव ) महार संक

## प्रतिमा-सञ्ग

#### (श्रीय)

बीद्ध-अिवा— वीद प्रतिमा लयन क उमेश्यात में बीद-प्रतीव-लयन एवं वीद-समायात वर्ष बन्ध वृत्तिये वर वोहा मा विदेत चारवाय है । इसले परिमान्त्रमा वं मान्त्रिय उसोर्यात में बात्यार यह निर्देश दिवा है कि मान के सरणसमाद ने द्वार्या रूनाई भाविक तृत्या ने दिशी न दिशी नृत्य मीश का स्वक्त्यन स्तियार क्या में मान दिशा है। वीद्य-प्रताव देन यह गढ़ना था । बी हुट साले के राम में दी स्थेटन ना-नारिया ( त्रिमें परे-बहु राजा महाराजा शामल सीर भेटिन नमी में ) की साम वादा पर्व मान्त्रीय वित्त का मानन मा बह सपती मुखु के बाद देवपर पूर्व दी मधा—वह रसाम दिव होगा । बुढि महामानस युद्ध ने स्वयं कीतन्त्रमा में पर्म के हुत होन की तेन सील होगा हो सी मान्यात्व स्वयं कुछ तथन तक हो स्थित्यादियोंने दुद्ध की उन मीलिक छिलासो भी सानुष्वतासमक शंनारहास्य पूर्व-नृतकोरप्यांनिहित पर्म की सम्यम-माणी कोति को जागावै रक्ष्या । परन्तु उस समय मी प्रोकीशसमा के सात्यत नैवर्गिक एवं सार्वजनीन तथा सार्वपार्थिक मानव सनायात उन में भी सामा । हर्गो का विनार्थ एवं स्तृत्य स्वायात में मानवाहति महान की गयी है यह भी प्रीकीशसमा है ।

वायगया, शांगा, बरतून एवं समरावती के स्मारकों (ईसबीय पूर्व-मृतीय-प्रथम-साक कालीन) में रेनियून का विन्यान इस तथ्य का मानी है कि मंगवान सुद्ध के बावन सर्वों का मधेक वसार्थ (objoot) पूर्व यन गया था। इसे भी मडीकोपातना में गतार्थ करना नाहिये। इसी महार वंधि-त्यं, बुद-पर्य-यक्त, सुद्ध का उप्यूपिन, सुद्ध-माद-विन्द सादि भी बीद मतो कोपातना के निवर्जन है।

बीड-पर्म ने हतिहान में देव-प्रतीकों के शाविमांव के भी वूर्ण दर्शन होते हैं। वरम्परा है जर प्रथम मागव गीतम सम्बोधि (Enlightenment) प्राप्त वर चुके श्लीर नेनार त्यान के लिये प्रस्तुत हुए तो प्रथा श्लीर हन्त्र ने उन से मागयों के मोज की श्लम्पर्यंता मां। दिल्लुओं के हन दे देवों के श्लीरिक्त धन पति स्त्रेय में भी परिवल्पना प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार नमुपरा की भी प्राचीन कल्पना है जो झागे चल कर वौद्धों के कुनेर जम्माल की पत्नी परिकल्पित हुई। हिन्दुओं के हत देव-याद के साथ श्रुट-साहचर्य की देवोत्यान की जवँस भूमि का बीज समस्ता चाहिये।

शुद्ध-प्रतिमा — ऐतिहाधिक दुद्ध की प्रतिमा का कव और किस के द्वारा उदय हुआ यह विषय अप भी विद्वानों में नीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है युद्ध मी प्रतिमा-निर्माण-सर्परा को प्रारम करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्यार के स्थायय में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गाँचार-कला पर विदेशो-यूनानी प्रभाव तभी को स्थीकां है। मारतीयों पर्य यूनानियों के संवर्ष से प्राव्यनेता हिन्दी-यूनानी प्रभाव तभी को स्वीकां है। मारतीयों पर्य यूनानियों के संवर्ष से प्राव्यनेता हिन्दी-यूनानी प्रभाव वीदी-यूनानी कता को गाँचार-कला करते हैं। गाँचार के स्थाय स्थाय का तक कथा बार ब्रह्म है से देविहासिक जीवन से सम्पित्त परनाक्षी पर्य कारों के स्थाय स्थाय जातक कथा को से बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथा हो से भी ली गई। तबिहाला, पेशावर, तहरीवल हाल ह्यारि द्यायय मारत के उत्तर-पश्चिम के क्षानेत स्थानों पर जो क्षायित यायाय पुत्त प्राप्त हुए हैं उन पर विभिन्न हातनों पर क्षासीन, विभिन्न प्रव्यानों से प्रदित्त बुद्ध की प्रतिमार्थ प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमार्थ के अपिरित्त के अपिरित्त, जन्माल, मैनैय, हारीती व्यादि योपिटन प्रतिमार्थ में उत्तर के अपिरित्त, कमाल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इंतवीय पूर्व हुद हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इंतवीय पूर्व हुद हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इंतवीय पूर्व हुद हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इंतवीय पूर्व हुद हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल (इंतवीय पूर्व हुद हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्दर का राज्यकाल इंद्र होनीय व्यवस्था स्थानिया है।

भींद्व-प्रतिमा के ध्यावस्य केन्द्र—शिद्ध प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्धार का ज्ञयर मंकेत किया जा जुड़ा है। गाँधार के श्रुतिरिक्त मधुरा, सारताथ तथा छोइन्तपुरी, मास्तन्दा छौर विकासिश्वा प्राचीन केन्द्रों में परिपारित किये जाते हैं। ध्यावन्ता, इसीरा, ध्याल छौर कितिन के लाय-साथ मास्तीय चौद-प्रतिमागीठों में तिक्वत का भी मास्तपूर्ण स्थान है। बृहत्तर भारत में जाव भी चौद-प्रतिमागीठ का एक प्रख्यात केन्द्र है।

कीद-प्रतिमार्थे—पीद-प्रतिमाश्ये की निम्नलिखि द्वादर वर्गो में वर्गीकृत हिया सा सकता है —

१. दिग्य-मुद्द, बुद्द-गक्तियाँ छीर बीधिनस्य,

२ मञ्जूशी

<sup>।</sup> बोधिसस्य अवसोवितेश्रर,

४. श्रमिताभ से श्राविर्भृत देव, ५ श्रद्योग्य ,, , , ,

६. श्रद्धोम्य " " देवियाँ

६. श्रज्ञाम्य " " ६ वि ७ वैरोचन से श्राविर्म्त देव

⊏ श्रमोयसिद्धि .. .

६. रजसम्भव ,, ,,

१० पञ्चध्यानीयुद्धों, , ( द्यर्थात् समध्य )

११. चतुर्धानीबुद्धों ,, "

१२ अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ

१. दिव्य बुद्ध, बुद्ध शक्तिया एव बोधिसत्व

इस वर्ग का प्रमुख देव वृन्द ध्यानी बुद्ध हैं जो छह हैं -

१ वैरोचन

४. श्रमिताभ

२ श्राचीभ्य

५ ध्यमोघितिङ ६. बज्रसत्व

३ रत्नसम्भव

भ्यानी झुद्ध--शैदों की परम्पता में बीद-देव वृन्द पंच ध्यानी झुदों में से एक दूबरे से उदय हुआ है श्रथवा उनके चतुष्टय या उनके पश्चक से प्राप्तुर्भुत हुआ है।

प्यानी-खुदों से श्राविभू त देव श्रपने उत्पादक हुद्ध के लाटखन से लाटिखत रहते हैं। यह लाटखन शिरोमुकुट श्रपना श्रानन मण्डल परिकरिपत है। ध्यानी हुदों की बौद-परमपा वही श्रद्भुत एव विलवण है। वे हुद्ध के समान श्रानिक्स, प्यान-मग्न प्रदर्शित किये गये हैं। वे स्पृष्टिकर्ता नहीं हैं। एप्टि वोधिकत्वों का कार्य है। ध्यानी-सुद्धों की सख्या पाँच है। छठे वज्रस्य को भी उनमें परिस्चयात किया है जो प्राचीन परम्परा नहीं हैं। ध्यानी हुदों का उदय केसे हुआ वह श्रविन्य रूप से महीं कहा जा सकता। ग्राविदें। श्रष्टम शतक ) 'चित्त विद्युद्धि-मकरण' के निम्म प्रचचन —

> चचुँररोचनो बुदो धनको धन्नमून्यक । प्रावाश्च परमाधीस्तु पद्मनचेरवरो मुच्चम् । काय धीहरुको राजा बन्नसरबद्धा मानसम् ।

से थ्यानी शुद्धों का उदय शाज्वत इन्द्रिय-पञ्चक के प्रतीक पर आश्रित है। श्रद्धयराज ( एकादश शतक) इनका उदय शाखन पंचस्कन्यों से परिकल्पित करते हैं।

इन प्यानी-मुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एव स्पापत्य निदर्शन में इनकी पारस्परिक मयोदा की पैयितिकता इनके अपने अपने वर्षा, आवन, मुद्रा, यादा आदि पर आधित है वही इनका पारस्परिक विभेद है। साथनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालवण पहिये एवं तालिका में उनके यियरणों का अवलोकन करिये —

> जिनो चैरोचनो ख्यातो रामसम्भव प्रवच। श्रमितामामोपसिक्रिकोम्यरचनकीर्नित ॥

#### वर्णाः द्यमीषां सितः पीतो स्तो इरितमेचकौ । वोष्पप्री-वरदो-स्वानं सुद्रा श्रमम-भूष्पृशौ ॥

टि॰ प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत-प्रदर्शन में प्रकृत्त-कमत-द्रवनीठ पर ध्यानासन, ष्रधंपुत्रित-नयन, मितुबेप सामान्य सत्तरा हैं। युद्धों के विश्व-स्तूर के चारों दिशाओं की श्रोर इन ध्यानी युद्धों का स्थान विहित है—वेरीचन अभ्यन्तर-देव हैं श्रतः वे प्राय: श्रप्रदर्श्य रहते हैं। कभी-कभी वे श्रद्धोग्य एवं रस्रसंगद के शीच में दिताये जाते हैं।

ध्यानीन्द्रद्ध वर्षे मुद्रा बाहन (चिन्ह) निवाध क्राधिक वीधिवस स्प्रस्थान १. क्रानिक रक्षः समाधि विशिष्युक मक्ष्मस सुरताक सदर्शन प्रध्यापि पश्चिम १ क्रानीक मीता भूरवर्षी गज्युगता बज्ज पूर्व १. वेरीक श्रेत पर्मयक नागयुगता बज्ज प्रस्तपता १५ क्रानीचक हिंदा क्षमस्य गरुप्रमुगत विश्ववज्ञ तथा सत्तप्रसाधिक प्रध्यापि विश्ववज्ञ तथा सत्तप्रसाधिक प्रध्यापिक प्रध्यापिक प्रसाधिक प्रध्यापिक प्रध्याप

टि॰ पज़-सत्व बजयान का प्रमुख देव है। इसके श्रद्धैत एवं द्वेत दो प्रकार के स्थानत्यत्रशांन प्राप्त होते हैं। श्रद्धैत-इस में निचीवर (तीन सदस्यव्यड जो अन्य प्याची सुद्धों का समान्य परिधान है के स्थान पर राजधी सक्तों से अलकुत एवं नम्न श्रिर के स्थान पर मुक्त-मधिवत दिखाये गये हैं उससे इनका प्यानी-सुद्धल शक्तीय हैं। इनका श्रद्धोग्य से श्राविनमैंत बद्धवाधि बीधियल का दूसरा कर विद्योत सगत है।

#### दैविक युद्ध-शक्तियाँ

इत हिद्ध-गिक्षणों के प्यानी बुद साइच्ये के कारण, जिनके लाळ्डन इनके लाळ्डन होते हैं, स्त्र पर इनका स्थान मध्य-दिशा (Intermediate corner) में रिहित है। उपर्युक्त पढ़ प्यानी सुद्धों के अनुरूष निम्म पह सुद्ध-गिक्षणों अपने अपने प्याना सुद्ध का चर्च एवं वाहन वहन करती है। इनका भागन्य आधन लिखासन है, पीठ कमलद्दय, क्या कट्युक एवं अधोजक (पेटोकोट), मुद्ध-विम्पित शिर। अपने प्यानी सुद्ध के निह से ही इनकी पहचान की जाती है अस्यमा बनी बडरास्ता अर्राधित हैं:—

१, वज्रधात्वीश्वरी ६. मामनी ५. श्रार्यतारा तथा २. लोचना ४ पाण्डरा ६. वज्रधत्वासिका

#### षाधिसत्व

बीदों को प्राचीन परम्परा में 'वीधिसल' से तात्वर्ष 'संघ' से या प्रातः प्रत्येक बीद वीधिसल के संजीतन का प्रधिवारी था। मान्यरकता में प्रमच्य वीधिसल-निर्दर्शन इस तथ्य का साल्य प्रदान करते हैं। है नेसाम के समय के बीद-सैव के नहस्मानी मधिद विद्व एवं ज्ञाचार्य जीते नामार्जुन, अर्थपोत, मैनेननाप, ज्ञायेदेन ज्ञादि वीधिसलों के नाम से संजीतिक विश्व मार्जे थे। कालान्तर पायर योचियस्यों की एक नवीन परम्या पल्लिवित हुई जिसमें अनुसार सीभितस्यों का महनीय मीरत एवं लोकोत्तर प्रमाय स्थापित किया गया। एक मानुष सुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे शुद्ध का उदय न हो जावे तब तक योधियस्यों को शुद्ध-कार्य सीना गया। इस प्रकार गीनम शुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षो बाद मैनेय शुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक पद्मवािण अथवा अवलोकितरस्य योधियस्य शुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये वोधिसत्व भी श्रपने प्यानी बुद्धों का सर्वेविध सातुगत्य करते हैं श्रीर बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहवर्य प्राप्त करते हैं । इन दिव्य वोधिसत्वों की निम्न ६ समायें हैं !

१. सामन्तमद्र २. यज्रगणि

ध्यानी बद्ध

रत्नपाणि
 पद्माणि
 पद्माणि
 पद्माणि

िट स्पापन में इनका चित्र स्थानक (Standing) तथा आयन (Sitting) मुद्राओं (Postures) में दिखाया गया है। अन्य लाक्छन तथान है; हाँ इस्त में प्रतीक चिन्ह की इल्-ट्रहनी विशेपोल्लेख्य है। निम्न लंखिक से प्यानी-सुद्ध उनकी शक्तियाँ श्रीर वीधसल स्थाइ हैं:---

बद्ध-शक्तियाँ

वैरोचन यज्रघास्वीरवरी श्रद्धोम्य होचना रक्षप्रेमव मामनी

वज्रवाश्यि रत्नपासि विश्वपाशि

बो घि सस्व

सामन्तभद

ग्रमोधिसद्धि श्रार्थेतारा वज्रसत्व वज्रसत्वात्मिका

त्मका घरटापासि

िट स्थायत्य में भोधितत्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यत तत्र सर्वत्र चैमत्य रखता है जैमे नैवाली स्थापत्य-चित्रों को देखिये शामन्तमद्र और वज्रताणि में क्रमशः धर्मचक-मुद्रा ग्रीर वज्र तथा भयता का लाक्ष्यत दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्द्रमद्र की प्रतिमा में क्रमर की दत्ती में चक्र विश्वष्य एवं वज्रवाणि की प्रतिमा में भी कमल की टहनी में बज्र-वित्रण होना चाहिये था।

#### मानुप युद्ध

हिसी भी धर्म की लीजिये पुराय-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग है। विना पुराय के घम के घाडा क्लेयर का विकास सम्भय नहीं, आम्यन्तर (आसमा) दर्शन निर्माय करता है। अस्तु, इसी ध्यावक राष्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहारिक सुद के स्थात पर जने मानुष सुद्ध की परितर्यन है। ज्यानी-युद्ध, उनके सीधियत एवं शहित्यों ने ये सभी दिवारी में परितर्यात है। मानुष सुद्ध के नवीच यह और असीधात एंग मिन्ह विदेश है। इसके अभिक्त उसमें दवनत, अज्याद आवेनिक धर्म अर्थात गुण और चार वैशार विशेष पर्म अर्थात गुण और चार वैशारय। हीनथानियों के अनुसार आचीन सुद्धों की सख्या चीनीक है उनमें से अनियम सात तथारतों को महायानी मानुष सुद्धों के नाम में पुकारते हैं। ये हैं

विपरियन, शिलो, विश्वभू, करुन्छन्द वनकप्ति, कर्यप श्रोर शास्पविद। इनमें श्रीनिम को छोड़कर सभी पौराधिक हैं—इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाध्य प्राप्त वैते हो सकता है। कनप्रति श्रोर करुन्छन्द ययपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यसिंद का सुद्धस्य कहीं।

स्थापत्य-निदर्शन में ये सातों बुद्ध एक सदश दिसाये गये हैं—एक वर्ष, एक रूप श्रीर एक ही भूभिन्यकं मुद्रा । चित्रच (Painting) में इनको पीत म श्रथवा स्वर्णाम श्रीकृत करते हैं । कभी कभी ये सातों स्थानक मुद्रा में भीधिहृत के नीचे खड़े दिसाये गये हैं ( दे० हिट्डयन न्यूशियम न० थी० जी० प्रदे )

#### गीवम चुद्ध

बीद-पितमाओं में गीतम बुद की प्रतिमार्थे एक स्वाधीन शास्त्र है। प्रस्तरकता एवं चित्रकता दोनों में ही उहस्वशः बुद-प्रतिमा-स्मारक निर्दर्गन प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्राप्ता ईश्वविष्पूर्वश्वक से ही भारम्म हो चुकी थी (दे॰ गान्धार कला)। भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में मी बुद प्रतिमाधों का मानुष्य है।

ताधनमाला के ध्यान-मंत्र के श्रतुशर गीतम की वज्रपर्येक ( वज्रासन ) श्राधन ध्रुद्रा के साध-माथ इस्त-मुद्रा मूमिसपर्य विदित हैं । उनके इत्तिष्ण में मैतेव चोधिशत की श्रीर बाम में लोवेश्वर की स्थित थिदित हैं । मैतेव श्रीरमा प्रधं जदामुद्भदातरूव प्रदर्भ है श्रीर उनके दक्षिण इस्त में चामर रत्न एयं बाम इस्त में नागवेशर पुष्प दिशाना चिहिए । लोकेश्वर का भी वर्ष श्रेत हैं श्रीर दक्षिण इस्त में चामर रही एवं सा इस्त में नागवेशर प्रधा दिशा विदित हैं । इन दोनों को मगबान ( बुद्ध ) के मुताबलोकन-पर चितित करना चारिमें । गीतम भी इस्त प्रतिमा के निदर्शन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा-वेग्द्रों में प्राप्त होते हैं ।

सानुष बुद्ध-सिक्तवों एकं मानुष बोधिसस्व—ध्यानी बुद्धां के ही समान मानुष बुद्धों को भी सत सिक्ति का उल्लेख है जो स्वायस्य में नहीं प्राप्त हुई हैं। मानुष बुद्धों एवं उनकी अपनी अपनी सिक्त्यों से सात बोधिक्त्यों का खाविमांत्र हुआ—ऐनी बौद्ध-परम्पत है। निम्म सालिक से सात बुद्धों, सात बुद्ध-साक्तियों एवं सात बोधिसस्यों का दुर्फन कीक्तिः—

| 4 44144.45   |                        |                    |
|--------------|------------------------|--------------------|
| ७ मानुष युद  | ওনগী ৬ মুক্ত-হাদিংধী   | जनके ७ योधिसस्य    |
| १. विपश्यिन  | निपश्यन्ती             | महामति             |
| २. शिमी      | शिलिमालिनो             | रत्नधर             |
| ३. विश्वभू   | <b>ाश्व</b> भरा        | <b>ब्रा</b> शसमञ्ज |
| v. मङ्ग्लाद  | <b>क</b> कुद्रती       | रान मंगल           |
| ५. कनक्मुनि  | <del>ष</del> एउमा रिनी | कनस्राज            |
| ६. कश्यर     | महीधरा                 | <b>भ</b> मधर       |
| ७, सःस्यसिंह | यरोधरा                 | द्यातस्य           |

टि॰ इनमें गौतम की यज्ञी यसोघस तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐति-इाधिकता से इम परिचित ही हैं।

(२) मञ्जूशी—मञ्जुशी बोधिसत्व श्रश्वघोप, नागार्जन श्रादि के समान मानुष एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व है। बौद-देववृन्द में इनका बड़ा हो महत्वपूर्ण स्थान है। महायान में मद्भाशी की सर्वश्रेष्ठ वोधिसत्वों में परिगणित किया जाता है। इनके नाना रूपों की उदमावना है एवं पूज -परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराण के ऋनुसार मञ्जुशी चीनी हैं श्रीर अनका इस देश में श्राममन उस समय हुशा जब शादि बुद्ध ने ब्योतिरू प में नैपाल के काली-हृद में ब्रवतार तिया चीन में मञ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी ब्रौर उनके बहु-संख्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा धर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं। श्रादि बुद्ध के श्राविर्माव का समाचार मन श्रुपने शिष्यों सहित मजुशी नैपाल पधारे श्रीर श्रादि बद्ध की इस दिव्य-क्योति को सर्वसाधारण के जिये मजम करने के लिये उस हृद के दक्तिणवर्ती पर्यत-पापाण-पञ्ज को श्रपनी तलवार से कार दिया और तस्त्वण उस श्रम्तराल से जल वह निकला श्रीर वह जल-निमन्त स्थान श्राधनिक नैपाल धाटी के उदय में सहायक हशा। उसी श्चन्तराल से श्वाज भी भागमती नदी का पानी बहता है श्वीर नैपाली भाषा में इसकी सहा 'कोटवार' है जिसका ऋर्य 'खड़-करित' है। उसी मैदान में मंजुश्री ने ऋादि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया श्रीर वहीं एक पहाड़ी पर श्रपना निवास भी रचा श्रीर शिष्यों के लिये विद्वार भी, जो श्राज कल मजुपत्तन के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह सब कार्य कर मंजुशी चीन लौटे श्रीर नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्य के रूप में श्राविर्भत हो गये ।

मंजुश्री ना कव उदय हुशा—यह प्रश्न वहा कठिन है। गाचार श्रीर मधुरा के प्राचीन स्थापस्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती। श्रश्वधीय, नागार्जुन झादि प्राचीन बीदाचार्यों ने मंजुश्री का उल्लेख नहीं किया है। खुलावती-स्यूह में सर्वप्रथम इनका सक्तींत हुशा है। इस प्रकार इनका उदय चर्छार्थ एयं पचम शतक का माना जाता है। नीनी यात्रियों के मात्रा ह्वानत में इनका उल्लेख है। शरामा, गगम, वंगाल श्रीर नेपाल के स्थापस्य-केन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है। नीपाल के झादि बुद्ध-गीठ के समीप ही मञ्जीपति को शाक्तल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं।

बज़यान परम्पत में श्रीद-देव-कृत्द का प्रत्येक देव प्यानी-सुद्धों से व्यक्ति अथवा समिद से आविमृत माना जाता हैं। महाश्री एक प्रकार से अववाद हैं तथापि सुद्ध उसे श्रीमताम का, दूंवर श्रात्रोम्म का, तीसरे पंच प्यानी दुद्धों की समीट्ट का श्राविमांव (Emanation) मानते हैं। सापन माता में ३६ या सापन तथा ४०वा प्यान केवल इन्हीं पर हैं। इनके १४ रूप हैं जो श्रामें की तातिका में साविमांत दृष्टय हैं। मंजुशी की प्रतिमा प्रकल्पना में उसने दिव्या इस्त में एक्त श्रीर थाम में पुस्तक प्रदर्श्य है। किन्हीं किन्हीं में उसका प्रमारि अथवा अपनी शिक्त का साहवर्ष भी प्रदर्शित किया गया है श्रीर कभी कभी सुपनकुसार श्रीर यमारि दोनों श्रीर कभी कभी जातिनी-कुमार (स्वीक्रम ) चन्द्रप्रमा, किनिनी श्रीर उनकेशिनी इन चार देवों का मानुसास प्रदर्शित है।

| मञ्जु              | मञ्जुली के चतुर्रंश रूप— |               |                                |                                |                                                                                               |  |  |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| क्रिमबि            | स्त                      | मुद्रा        | श्रासन/वाहन                    | वर्ण वमन<br>श्राभूपण           | विशेष चिन्ह<br>एक्सुख, दिवाहु,                                                                |  |  |
| <u> </u>           | १ वाक् (श्र)             | समाधि         | यज्ञपर्येक                     | दे॰ श्रमिताभ                   | (जिह्ना पर श्रमिताम)                                                                          |  |  |
| श्रमिताम श्राविमीव | २ धर्मधातु<br>           | धर्मचक        | संशित                          | रत्न भूषण<br>दिव्याम्बर—       | चतुर्मुख, श्रष्टवाहु, शर,<br>घनुष, पाश, श्रक्तश,<br>खड्ग, पुस्तक, घटा<br>श्रीर बज्र तिथे हुए। |  |  |
|                    | ३ मंजुघोप                | व्याख्यान     | सिंहवाहन                       | स्वर्णाम,<br>बस्नाभूपणालहरू    | द्विवाहु-वामे कमल,<br>।                                                                       |  |  |
| ΛŪ                 | <b>४ सिद्धैकवी</b> र     | वरद           | -                              | श्वेत पीत                      | नील कमल<br>प्राथमा स्वर्गात                                                                   |  |  |
| श्रह्मेष           | (य)<br>५. यज्ञानंग (स)   | -             | प्रत्यालीड ,                   | पीत                            | पड्हस्त, चतुईस्त वा<br>दर्पण खडम पीष्प घनु<br>कमल शर                                          |  |  |
|                    | ६ नामधंगीति<br>—         | _             | बज्रपर्येड्स                   | रक्षाभश्चेत                    | त्रिमुख, चतुईस्त—<br>शर-धनुष-धङ्ग<br>पुस्तक लिए हुए                                           |  |  |
| Æ                  | ७ वागीश्वर               |               | ध्रर्घंपर्येकासन<br>सिंह्याहन  | रक्त श्रथवा पीत                | उत्पत्त                                                                                       |  |  |
| पचध्यानी बुद्धो    | द्र मंजुबर               | ধর্মবঙ্গ      | सिंदवाहन श्रर्भ-<br>पर्यकासन,  | पीत                            | कमलोपरिप्रज्ञापारमिता                                                                         |  |  |
| वस्र               | ६ मंतुरम                 |               | कमलाधार-<br>चन्द्रासन          | रक्त                           | त्रिमुख, पडहस्तप्रश<br>पारमिता-उत्पत्त धनुप                                                   |  |  |
|                    | १० मजुकुमार              | -             | पशुवाहन                        |                                | (वामेषु) सङ्ग शर<br>वरदमुद्रा—दक्षिणेषु                                                       |  |  |
|                    | _                        |               |                                |                                | केशिनी ग्रादि चार                                                                             |  |  |
|                    | ११ ध्रस्पचन व<br>(य)     | व्होंपरि पुरु | ।क बज्रपर्येक                  | श्वेत श्रथवा रक्त              | -                                                                                             |  |  |
| h-                 | १२ स्थिएचक               | धरद           | क् मलाधार-<br>चन्द्रीसन        | श्वेत                          | एड शक्ति-सानुगत्य<br>—शक्ति श्रर्थात् प्रश                                                    |  |  |
| स्र                | १३ वादिराट्              | ब्याख्यान     | शाद् ल वाहन                    | भ्रमराङ्गभागुर<br>चिरक्षवस्त्र | पोडपवर्षीय <u>स</u> ुवारूप                                                                    |  |  |
|                    | १४ मंजुनाय               | _             | ग्रर्थपर्येकाशन<br><del></del> | विभूषित<br>— ः                 | तिमुण,पड्हस्त—चक्र<br>बज, रज, केमल, खड्क<br>लिये हुए                                          |  |  |
|                    |                          |               |                                |                                | -                                                                                             |  |  |

दि • (अ) वाक को धर्मदोखसमाधि, यद्रराग तथा श्रमिताभमंजुश्री के नाम से भी पुकारने हैं।

- (व) धिद्रैक नेर के श्राविमान की दोषराग्यरायें हैं—श्रद्धोम्य से एवं पंच ध्यानी-युद्धों से, क्योंकि साठ माठ में उसे 'पंचवीरकरोपसः' नद्दा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, पेशनी थ्रोर उपकेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।
  - (a) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा बशीकरण में विशेष विदित है; यह हिन्दुच्चों के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये:—

इपुणा तु हुचं भिद्यात् श्रशोकैस्तादवेद् हृदि खडु न भीषयेत् साध्यां दर्पण दर्शायेत ततः।

श्चर्यात् वशीकरण में साधक साज्या सुन्दरी को ज्यान में देखेगा कि इसके प्रमत-कुट्मल से उसका यत्न विदीर्ण हो दा है। इस आधात से मृद्धिता मोदिनी को फिर बह इसके पाश से यंग गयी (पाश-भ्रतुमेंच्या) हुई ज्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आधात एवं लट्गा-मय से मयमीत उठ पराम सुन्दरी के स्वार्यण में पश विलम्ब लगेगा १ दर्गण दिलाना भी हसी मंग का उद्भावक है।

- (द) श्रपरचन को सद्योत्तमव श्रंरपचन श्रथवा सद्योत्तमव मंजुशी के नामां से मी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रकाचक कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, राजशी-वस्तालंकार-विभूषित, दिल्ला हाथ में लहुन, प्रशापरिनता पुस्तक को वल्लस्थलन्त्राम पर लिये हुए प्रदर्श्य है। जिन चार देवों का शातुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुम.र (स्प्रेंप्रभ) सम्मुल, चन्द्रप्रभ पीछे, केरिनी दार्से श्रीर उपकेशिनी वार्य प्रदर्श हैं।
- (३) बोधिसत्व श्रवक्तोिकितेश्वर—महापान में श्रवक्तोिकितेश्वर को ध्यानी युद्ध श्रमिताम एवँ उवकी शक्ति पाण्डरा से श्राविभू ते माना जाता है। चू कि वर्तमान करूर मदकरूत के श्राधिश्रास्त देव श्रोर देवी श्रमिताम श्रीर उनकी शक्ति को माना गया है श्रवप्य श्रवक्तोिकितेश्वर को इस करून का श्रिष्ठश्वता बोधिसत्य जिसका श्राधिराप मानुप हुद्ध श्रावस्थिह के महापितिविश्व से नाराम्म होकर श्रावामी बुद्ध मैं मेंबर तक रहेगा। गुणकारव्यश्च में इसके कार्यकर्ताम एवं रिवाहशों के विवरण हैं। कार ज्यू के एक सम्दर्भ में उन्लेख है कि श्रवलोकितेश्वर की यह हद प्रविश्व है जब तक सब सब सुद्धों से परिमुक्त नहीं होते वह निवांच नहीं लेंगे। श्रतप्य समी देवों, मानुपों, पशुश्चों में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। श्रवलोकितेश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय महना का सुद्धक है। उन्हें पंच-रत्म की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा वोधिस्थ नहीं।

श्रवलोकितेर्वर के १०८ रूप हैं (दै० इस श्र० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रस्कृत हैं। सापन-माला में श्रवलोकितेरवर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप श्राधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काउमण्ड (नेपाल) के मच्छन्दर यहल नामक बीद-विदार में विभिन्न रागों से रिजित विचना प्रतिमाधी के रूप में प्राप्त हैं। वे ख्रयोचान्नत श्रवांचीन हैं शतः उन सब की विशेष सीता निक्कि केवत उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की सालित दी जाती हैं किनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुश्रों के देवबृन्द----रिव, नारायण, वदानन कार्तिकेव श्रादि का प्रभाव स्पष्ट हैं:---

| ( 404 )                                                                  |                  |                                     |                                 |                         |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--|
| रूप                                                                      | धर्ग             | मुद्रा एवं चिन्ह                    | श्रासन / बाहन                   | इस्त                    | सहायक                                     |  |
| १ पडत्त्री<br>सोनेश्वर                                                   | श्वेत ।          | ग्रञ्जलिमुदा, कमल-<br>रुद्रास चिन्द |                                 | चतुईस्त                 | मणिघर,<br>पडचरी<br>महाविद्या              |  |
| २ सिंहनाद                                                                | श्चेत            | वामे कमलोपरि<br>एड<br>द० सस्पैतिशूल | सिंहवाहन<br>महाराजलीलाएन        | _                       | -                                         |  |
| ३ खसर्पण                                                                 | श्वेत            | वरदमुद्रा                           | ललित या<br>श्रधंपर्येड          | दिवाहु,<br>एक्सुख       | तारा, सुधन-<br>कुमार, भुकुटी<br>तथा इयमीव |  |
| ४ लोकनाथ                                                                 | श्वेत :          | बरदमुदा कमलचिन्ह                    | ललित या पर्येक या<br>यज्ञपर्येक |                         | तारा इयमीन                                |  |
| ५ हालाहल                                                                 | श्वेत            |                                     |                                 | पडहस्त<br>त्रिमुख       | प्रश                                      |  |
| ६ पद्मनते- 🛵                                                             | ę —              | सर्व-इस्त-कमल श्रर्थप               | युक (ऋषन) अध्टा                 | दशभुज, ए                | म्बुल —                                   |  |
| र्वर (श                                                                  | कार्ड(त<br>कार्ड | शूचीमुदा कमल चिह                    | पशुवाहन<br>सर्भवाद (नकार)       | श्रदभुज                 | शक्ति<br>(२) की ग्रष्ट                    |  |
| ७ इतिहरि-                                                                |                  |                                     | श्चर्षपयद्ग (सृत्यन)            | ઝલ્ડનુગ                 | (२)का अध्<br>देवियाँ                      |  |
| वाइनोद्भव                                                                | श्वेत            | '                                   | पड्भुज, सिंह गबट-               | विष्णु वाहन             |                                           |  |
| द्ध श्रैतोस्य-<br>वशंकर                                                  | रक्त             | _                                   | यञ्ज पर्येक्ससन                 | -                       | _                                         |  |
| ६ रहा:-<br>लोकेश्वर<br>दो रूप                                            | रक<br>"          | —<br>धामहस्ते कमल                   | =                               | चतुईस्त<br>द्विहस्त     | तारा मृकुटी                               |  |
| १० माया<br>जालाक्रम                                                      | मील              | -                                   | प्रस्यालीदासन                   | द्वादशहस्त<br>(पद्यानन) |                                           |  |
| ११ नीलकंठ                                                                | पीत              | समाधि मु॰                           | यञ्जपर्येकासन                   |                         | दो सर्प                                   |  |
| १२ सुगति-<br>सन्दर्शन                                                    | श्वेत            | -                                   |                                 | पड्                     | -                                         |  |
| १३ प्रेत-<br>संतर्पित                                                    | श्येत            | -                                   |                                 | पष्                     | _                                         |  |
| १४ सुता-                                                                 | श्वेत            | -                                   | सनितामन                         | पडहरत<br>निमुप          | शक्ति (वारा)                              |  |
| षती-ज्ञाकेरयर<br>१५ वज्रवर्म-<br>तोवेश्वर                                | रक्षाभश्ये       |                                     | शिणिबाहन                        | _                       | _                                         |  |
| तारक्षर (ह) पदानतेक्षर का यह दितीय रूप ग्रहपण कमल पर निमित होता है जिसके |                  |                                     |                                 |                         |                                           |  |

टि॰ (स) पदानरेश्यर का यह हितीय रूप श्रष्टप रूमल पर भिनित होता है जिसके प्रापेक पत्र ( petal ) पर एव-एक देवी—पूर्वा रहेता गत्रप्रधानामा निर्मानिती, दक्षिण हिता पतासहता तारा, परिचाम पीनरपा चक्रमीतीशत्रपर भूरियी, उत्तरा रहेता स्पीत-रूमला भट्टी, उत्तरपूर्व पीता गानिश्वरम्ता पह्मतिनी, दिख्यपूर्व गतनकर्णा सर्वेव

- (३) विद्वेकगेर ने श्राविभाव की दो पराभरायें है—श्राहोम्य से एवं पंच प्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० गा० में उसे 'पंचधीरनशेष्टर,' कहा गया है। हक्का एक दूसरे साधन में जालीनमभ, चन्द्रवम, नेशनी श्रीर उपनेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।
- (a) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विदित है; यह
   ह-दुझों के कामदेव का भाई है! एक साधन देखिये:—

इपुणा तु कुचं भिषात् श्रशोकैस्ताहयेद् हृदि खडेन भीषयेत् साध्यां दर्पण दशीयेत तत:।

क्रथाँत वशीकरंश में साथक साथ्या सुन्दरी को प्यान में देखेगा कि इसके पसत-कुड्मल से उसका बन्न विदीर्ण हो रहा है। इस आधात से मूर्छिता मोदिनी को पिर बद्द इसके पाश से क्या भागी (पारा— सर्वार्यक्ष्मा) हुई प्यायेगा। पुनः उद्दीपक क्रयोक के आधात एवं खड्गा-मय से मयमीत उस एस सुन्दरी के स्वार्येश में धरा विलम्ब लगेगा १ दर्पेण दिस्ताना भी इसी मर्म का उद्भावक है।

- (द) प्रपरचन को स्वोतुभव श्रीरपचन श्रथवा स्वोतुभग मैनुश्री के नामा ते भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशायक कहा जाता है। यह पूर्यचन्द्राभ, स्मितमुल, राजसी-यलालंकार-विभृतित, दिल्ला हाथ में राह्म, प्रशापारिमता पुरक्त को बल्लस्थाम पर लिये हुए प्रदर्श है। किन चार देवों का शातुमस्य विहित है उनमें जातिनी कुम र (सूर्यम्भ) सम्मुल, चन्द्रमम पीड़े, वेशिनी दायें श्रीर उपकेशिनी वायें प्रदर्श हैं।
- (३) बोधिसाद व्यवशोकिसेरवर—महायान में श्रवलांकितेरवर को प्यानी बुद्ध श्रमिताम एवं उसकी शक्ति पाण्डरा से श्राविभू ते माना जाता है। चू कि वर्तमान करूप मद्रकर के श्रधिशातु देव श्रीर देवी श्रमिताम श्रीर उसकी शक्ति को माना गया है अतप्त श्रवलांकितेरवर को दर करन का श्रधिशाता बोधिसव्य जिसका श्राधिराय मानुप बुद्ध शावपित्रवाण से प्राथम होकर श्रमामी बुद्ध मैनेय तक रहेगा। गुणवायडम् इस गावपित्रवाण एवं प्रिताशों के विवरण हैं। काल ब्यूल के एक स्वर्म में उस्लेख हैं कि श्रवलोंकितेरवर की यह दृद्ध प्रतिशाह का तक स्वत्र सम्य सु राते से परिमुक्त नहीं होते वह निर्माण नहीं लेंगे। श्रवण्य सभी देवों, मानुपी, पश्चों में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रयोक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। श्रवलोंकितेरवर का यह विराट रूप उनकी महानीय महत्ता का स्वत्रक है। उन्हें स्वय-रस्म की उपाँच हो गोवों है। ऐसा परोपकारी दूसरा वोधिस्थ नहीं।

श्रवलोकितेरवर के १०८ रूप हैं (६० इत श्र० पिरिष्ण) उनमें १५ रूप विशेष प्रस्वात हैं। साथन माला में श्रवलोकितेरवर के वर्णन में ३१ साथन हैं उन्हीं पर ये रूप श्राधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलासक निर्दर्शन बाउमण्ड (नैयाल) के मच्छन्दर बहल नामक बीद-विशा में विभिन्न सागों के रिखत चित्रना प्रतिमाश्री के रूप में प्राप्त हैं। वे श्रवेखाञ्चत श्रवांचीन हैं श्रवेत उन्हों के प्रधान पंचरश रूपों की लिखा दी नाती हैं श्रवेत स्वीन न कर वे गल उपर्युक्त प्रधान पंचरश रूपों की लिखा दी नाती हैं श्रवेत होते हैं पर हिन्दुश्रों के देववृन्द —शित, नारायण, वहानन कार्तिकेव श्रादि का प्रभाव स्पष्ट हैं:—

|                                        |                      | • •                                     | • •                                       |                       |                                           |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| रूप                                    | वर्ष                 | मुद्रा एवं चिन्ह                        | श्रासन / बाहन                             | इस्त                  | सहायक                                     |
| १ पडच्री<br>सोनेश्वर                   | र्वेत ।              | ब्रञ्जलिमुद्रा, कमल-<br>स्द्राच चिन्द   |                                           | चदुईरत                | मणिषर,<br>पडचुरी<br>महाविद्या             |
| २ सिंहनाद                              | श्वेत                | यामे कमलोपरि<br>खुन<br>द० समर्पे निश्चल | सिंहवाहन<br>महाराजलीलासन                  | _                     | -                                         |
| ३ समर्पण                               | ₹वेत                 | द• सम्पा ।शूल<br>वरदमुद्रा              | ललित या<br>ऋषंपर्यह                       | दिवाहु,<br>एक्सुस     | तारा, सुधन-<br>कुमार, भुकुटी<br>सथा इयमीन |
| ४ लोकनाय                               | रवेस र               | वरदमुदा कमलचिन्ह                        |                                           |                       | तारा हयमीर                                |
| ५ हालाहल                               | श्वेन                |                                         | यज्ञपर्भेक<br>                            | घडहस्त<br>शिमुख       | मजा                                       |
| ६ पद्मनते- ८                           | , e — :              | सर्व-इस्त-कमल श्रर्थप                   | येक (तृत्यन) श्रप्टा                      | दशभुन, ए              | हमुप —                                    |
| श्वर (१                                | क्ष)२ रक्त<br>३ रक्त | श्र्वीमुद्रा कमल चिद्र                  | ्षशुवाहन<br>श्रधंषयद्ग (नृत्यन)           | an istatura           | शक्ति<br>(२) की छप्ट                      |
| ७ इरिहरि-<br>बाइनोन्द्रव               | श्येत                |                                         | अवस्थाः (१८२२)<br>स्ट्रासुन, सिंह ग्रहरू- |                       | े देवियाँ                                 |
| ⊏ त्रेतोत्रय•<br>यगं≉र                 | रक्त                 | _                                       | बज्ज पर्येशसन                             | _                     | _                                         |
| ६ रक्त-<br>लोकेश्वर<br>दोरुप           | रहा<br>ग             | <br>वामहस्ते वमल                        | =                                         | चतुईस्त<br>द्विहस्त   | तास मृद्धदी                               |
| १० माया<br>जालाकम                      | भील                  | -                                       | प्रस्यालीदासन                             | दादशहस्त<br>(पद्मानन) |                                           |
| ११ मीलकंठ                              | पीत                  | समाधि मु•                               | वजपर्ये हरसन                              |                       | दो सर्प                                   |
| १२ सुगति-<br>सन्दर्शन                  | श्वेत                | _                                       | -                                         | पट्                   | -                                         |
| ११ मेत-<br>संतर्पित                    | श्वेत                | -                                       | -                                         | पष्                   |                                           |
| १४ सुगा-<br>वती-संदिश्या               | र्वेत                |                                         | सन्तितामन                                 | पढहरत<br>त्रिमुख      | राक्षिः (तास)                             |
| यता-लार रूप्<br>१५ यज्ञनमं<br>सोपेर्यर | रताभश्वेत            | _                                       | शिरिसाइन                                  | 144.1                 | _                                         |
|                                        | ) पद्मनतेरूम         | (का यह द्वितीय स्प                      | ग्रहश्य कमन पर<br>-                       | निशित दोन             | दि निष्के                                 |

हि॰ (श) प्रधानरेरार का यह दिनीय स्था प्रकार क्रमण पर निशित होता है शिशके प्रधान प्रशास होता है शिशके प्रधान प्रशास होता प्रशास कारण शिलोहिनी, दिन्या हिता प्रणाहरता कारा, परिचाम पीराणी प्रकालि गण्या प्रिली, उत्तर हेवेग स्वीप-क्रमण अकृती, उत्तरहाँ पीता नावित्रहाँ प्रशास करते, उत्तरहाँ पीता नावित्रहाँ प्रशास करते,

कमला विश्वपद्मेश्वरी, दिल्लिणपश्चिमा श्वेता सकुल्यकमला विश्वपद्मा, उत्तरपश्चिमा चित्रवर्षा सक्रप्णकमला विश्ववद्या।

४ श्रमिताम के श्राविर्माव-देवयून्द-ग्रवलोकितेश्वर श्रीर मंजुश्री के दो रूपों के श्रतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्भाव ध्यानी बुद्ध श्रमिताभ से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महावल श्रौर दुसर ह्यप्रीय । इनके स्थापत्य-निदर्शन श्रपाप्त हैं ।

महावल-शासन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उप । सप्तशतिक-हयमीय--वर्ण रक्त, रूप उम, उपलव्ण (Symbols)-- वज्र झौर

दग्रह, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोड़े का शिर देवीवृन्द-ध्यानी बुद्ध ग्रमिताम से ग्राविम् त देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्व-

प्रिंग कुरुकुल्ला है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्व है। निम्न तालिका में इन देवियों के दर्शन की जिये:-श्रमिताभीया देवियाँ

उपलब्ध

हस्त

वाइन द्यासन

रूप

वर्ण

मद्रा

१ कर्कल्ला

पशुवाहना, बज्रपर्येकासना रुद्राचमाला, द्विभुजा (i) যুক্তা কু**॰** शुक्रा कमलपात्रा

(ii ) तारोद्धवाकुः रक्षा राह्यारुद्ध कामदेवतत्पन्नी

चतुर्भुजा

वाहना वजपर्योकासना

शववाहनवा-अर्थपर्यकासना समुंडमाला, दीर्पदेशा शार्दल-(iii) ग्रोड्डियान कु॰ रक्ता चर्मावृता त्रिनेत्रा

रक्तवर्णा वज्रपर्येकासना (iv)ग्रष्टभुजा **नै**०वि०सु० কু৹ (য়ে)

२ भ्रक्टी द्यर्धपर्येकासना अस्टासितवती ঠি০ (খ) শ্বদ্রমূলা ফুযকুললা के मरहल में प्रसन्नतारा ( प्० ), निप्पनतारा (द०),

जयतारा (प०) कर्यातारा (उ०), चुगडा (उ० पू०), श्रपराजिता (द० पू०), प्रदीपतारा (द०प०), गौरीतारा (उ०पू०) इन श्राठ देवियों के साथ-साथ चार द्वाराध्यता देवियों हैं - वज्र-वेताली (प्०), अपराजिता (द०) एकजटा (प०) तथा वज्रगान्धरा (अ०) - अल १२देशियाँ। अज्ञोम्य के छ।विर्माव-देवपृत्द

ध्यानी-मुद्धों में अद्योग्य के आतिर्भाग अपेदाकृत अधिक हैं। अद्योग्य बौद-देवों का सर्वप्राचीन तथागत है। इसका नीलार्ग्य साधनमाला की तान्त्रिक उग्राची से सम्यन्धित उपरेवों वा परिवायक है। इसने शाविर्भृत देव प्राय: सभी उपरूप एवं अग्रहमी है। सम्माल की छोड़कर सभी उमरूप, निकृतेबदन, दीर्घदन्त (बाहर निकले हथा), जिनेज- लम्बजिद्ध, मुबदमालाविश्वित, शार्ट्कचर्माञ्च श्रीर म्यांलंड्य है। हिन्तुओं के एकादश इहाँ एवं मेरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-शत्तुमस्य (yabyum) सामान्य है। ऊपर मञ्जुओं के जिन श्रातोष्यीय स्पों का उल्लेख है उनके श्रतिरिक्त श्रातोम्य के १ श्रापिमांनों को निम्न तालिका में देखिये:—

वर्ण् ग्रा॰ वा॰ उपलक्ष्म इस्न मुख सहचरी विशेष लाङ्छन रूप पड़तर्जनीपाश श्रवनिनिहितजान १ नगडरोपण (ग्र) पीत २ हेरूक द्विमुन (मद्देत) नील रु० श्रधं० शमावन वज्र कपाल द्विमुन - चलत्पताकसट्या० दंशोरकट, मुएडविभू० द्विभुज (द्वेत) .. त्रिलोवयाचेपवज्ञातनाथ नृमातभवयमाण चतुर्भज कृष्णुवज्र-पद्म खटवाग-रत तृत्य धार्धपः चित्रसेना इस्तेषु खट्चाग, ३ बुद्धकपाल (य) कपाल, वर्तरी, डमरू

 ৰল্লাক (i) शम्बर नील. थालोढा॰ कालगतिका॰ वजन्वंटा दिभुग, एक्मुरा वजना. पञ्चन् त्रिमुप्त यज्ञ-धंटा-तृत्वर्म-कपाल-वट्यांग-त्रिश्न्त ( ii) महाद्वर (स) निवर्ण, तील-इरित पीत, चतुर्मुख, चतुर्दस्त, बुद डाकिनी (iii) महामाया (ग) নূ০ প্রর্ঘুত জ্বরিবাধন त्रिमन्द श्रष्टभन ५. इयग्रीव स्क ---शान्तिकविधि ६ (i) यगारि श्रानेक-वर्ण महिपवाहन महिप शीर्प र्वेत; पौष्टिक में प्रत्याती 4 प्रशा (सामान्य) वीत; बश्वविधि. (ii) सक्तयमारि सक रकः; चानपैरा-

७ (iii) कृष्णयमारि (र) नील — — -(i) जम्माल त्रिमुप पड्सु ह

(i) उच्युष्म मुझदूरनकुवेर-वाहन नग्न उम्ररूप

जम्माल प्रत्यालीदाधन

हि॰ (श) चयडरोपण को महाचयडरोपण, चयडमहारोपण श्रीर श्रचल इन नामां से भी धंकीर्तित किया गणा है।

विविज्ञीतः।

टि॰ (व ) बुद्ध रेपाल के मगहल में २४ देवियों का उल्लेख है।

हि॰ (म) सहात्वर के मण्डल में ६ देवियाँ है—हेरूकी, वश्रभीरवी घोरचरडी, वश्रभारकरी, वश्रीही श्रीर वश्रडाकिनी।

हि॰ (य) महामाप के मयदल भी चार सहचित्यों में यज्ञधानिनी (पूर्व) ग्रह-द्याहिनी (द॰) पद्मदाहिनी (य॰) विश्वद्यादिनी (उ॰) में है।

हि० (१) क्र-प्रसारि के १ क्रीर क्यान्तर-रूप हैं—प्रथम का खामन प्रशालीद, सुदा मञ्चालितर्जनीवाम, अवलवास अझाहितदश्द; दितीय त्रिमुन, पद्धमुन, महामहत्त्वर, भीपगुरूप, तृतीय खालीदावन, विमुत्ती वयमुत्ती वा, पद्धना । द्यत्तोम्य के साविभीत-देवी पृत्य-श्रद्धोभ्य के झाविभीवी में एकादरा देवियाँ उल्लेख्य हैं। उमाद्रों के वर्षा नील हैं। शान्तात्रों में प्रक्षपारमिता, वसुघारा श्रीर महा-मंत्रानुसारिखी श्रपवाद हैं। निम्म तालिका देखिये:---

स्प स्व मेद वर्ण-मुद्रा झावन-माहन मुख इस्त उपलक्षण विशेष चिन्ह १ महाबीनतारा उप्रतारा नेपाल — प्रत्या, शव, चतुर्भुं जा — २ जाङ ली (i) श्वेत झमय — — सर्प हाथों में येणा

महाचानतारा उन्नतार पंतरवा २ जाङ्गुली (i) श्वेत क्षमय — — सर्प हाघो में गेण (ii) हरित ,, — — त्रिरहल-शिखि-सर्प (iii) — सर्पवाहना त्रिमु, पङ्गु, — —

(iii) — सर्गवाहना त्रिमु. पड्सु. — — इ एकजटां (i) नील प्रत्या॰ द्विसुजा क्रतेरी-क्ररीट दो हाथों में (ii) ,, , चतुर्मुजा शरपनुपकशालराहरूस्ता

(iii) ,, ,, श्रप्टमुजा सङ्गरायज्ञवतीरिहिणा घतुजलवरसुक्यालगमा वियुज्ञालगराकी (iv) ,, इ.स.व. शि. वाहना द्वादश मुरा २४ मुजा क

विद्युज्ञातराती (iv) , इ.सं.व. रा. वाहना छवरा सुता रूप सुना क ४ वर्णस्वरी — पीता प्रत्या॰गणेशश॰ त्रिसुलपङ्भुजान्दविरण-यज्ञ परशु शर-वामनार्जनीपाश-पर्णपत्रिका-यनुप

वाम-तर्जनीपाश-पर्णपनिका-धनुष ५ प्रशापारिमत (i) विता प्र० विता वज्रप० -- क्मल, पुस्तक (ii) पीता प्र० पीता व्याख्यानमुदा यामें कमलोपरि पुस्तकम्

(ii) पीता प्र० पीता व्याख्यानमुदा यामें कमलोपरि पुस्तकम् ६ वज्रनिका — रक्षा त्रस्य प्रथमित पङ्ग्रना दिलिपु वम, स्वद्ग, स्वद्य, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्य, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्य, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्ग, स्वद्य, स्वद्य, स्वद्य, स्वद्य

श्ववहना वास्तु च्याल, त्रन, कमल ७ महामन्त्रानुसारिणी नीला बरदमुद्रा चनुमु च वम, पर्यु, पारा ⊏ महामत्विद्वरा — नीला दिख्यवरदा पहुमुना सह-श्रंकुर-यद-दिख्णा

तजंनीयार रक्ष मल-विश्वास्त्राम् ह स्वजाप्तरे यूर्व (i) नीला प्रत्या, त्रिमुला चनुर्भुजा रुह पार-दिविषा स्टब्धा-रुक-यामा (ii) पीला — चनुरानाना चनुर्भुजा राह-यक दिविद्या

११ नेदासा — नाला नृष्ठभुक्ताता — वत्तान्वकालन्त्रद्यानन्द्रता वृद्दोचन के ब्राविमीय —गायन-माला के बनुकार पैरोचन के सभी ब्राप्तिमी र देव म होकर देशिया है। यंच प्यानी-दुढ़ी में देशियन भौद-माप का बन्तरालापिष्टा रू देव है। बन एव इनहीं भू देशियां चेश्व के बन्तराल को देशियां हैं। इन पांच देशियों में मारीजी

वाशासद्यक्तित्व सामाः।

#### वैशेचनाविर्भृता देवियां

रूपमेद वर्ण मुद्रा श्रासन वाइन, इस्त मुख उपलक्षण एवं सहाधिकार्ये १ माचीरी (i) ग्रशोककान्ता नीला स्थानका शूक्ष रवा । द्वि-श्रष्ट-दश-द्वादशभुजा एक-निर्पंच-परमुखी, वर्त्ताली, वदाली वराली, वराह मुन्दी (ii) श्रार्यमारीची सची सन (iii) मारीची पिच्या --तिमुला श्रष्टभुजा (iv) उमयवराहानना श्रालीदा क द्वादशभुजा त्रिमुली क हरिहरहिरएयगर्भवा० श्वेता शूकराकृष्ट-स्थवाहना दशभुना पचमुखी चतुष्पादा तीनों देवियाँ (v) दशभ ना से श्रनुगत (vi) वज्रधात्वीश्वरी — आलीडाः हादशभुजा पडानना २ उप्णीपविजया श्वेता, वरदाभया त्रिमुली श्रष्टभुजा दक्षिणहस्तेषु विश्ववण, कमलोपरिगुद्ध-शर-वरदमुदा, बामहस्तेषु तर्जनी-पाश-श्रमयमु द्वि॰ चक्र-ग्रुक्श-कलश-धनु॰ ३ सितातपत्रा श्रपराजिता वामं श्वेतवज्ञ शर-तर्जनीवाश महासाइसप्रमर्दिनी श्वेता वरदा पद्भुना दक्ति॰ खङ्ग, शर, वरदमुद्रा वाम॰ धनुष, पाश, परश् 11 रक्षत्वर्षा प्रत्याती० द्विभुजा वज्रतजेनीकपालखट्वा० ५ यज्ञवाराही (i) मृ० ग्रर्ध० कर्तरी-कपाल (ii) शववाहना एकमुला,त्रिनेत्रा दक्तिः यज्ञ-श्रंक्रश --- श्रालीढा० (iii) श्रार्थवज्रवाराही

#### श्रमीय सिद्धि के श्राविर्माव

थैरोचन के सहस झमोघिसिद्ध के भी सभी आदिमीत देवियाँ हैं। मा० मा० के झनसार मात देवियाँ अमोघिसिद्ध का चिन्ह धारण करती है जो निम्न-तालिका से निमाल्य हैं

चतुर्भना

वा० कपाल तर्जनीपाश

वर्ण मुद्रा श्रासन वाहन हस्त मुख सहायिकार श्रीर उपलब्ध खदिखनी तारा इरिता वरदा श्रशोककान्ता एकजटा उक्ष्यल २ वश्यतारा भदासमा श्वेत वरदा श्रर्धः पद्धना बरद ग्रज्ञ मालाशस्य निया ३ पड्भुजा त्रिमुखी चिततारा उत्पत्त-कमल-धनुपवामा चतुर्भुजा दिवा । धरदासमाल वा । उत्पल पहः क ४ पनदतारा हरिता प्रत्या व्याधिवाहना पष्टभुजा, त्रिमुखी क्र द्वहास्यम् ५. पर्शश्वरी श्चर्यप० ६ महामायूरी -৬ বর্ষপ্রেরা चलितामना निम्पी श्रध्भुजा उप॰ शृङ्खला

रस्तर्भभव के प्राविभीव

रत्तनंभन ध्यानी बुद्धों में श्रपेदाञ्चत श्रवीचीन है। सार मार में इससे दो देव श्रीर दो देवियाँ श्राविभू त बतायी गयी हैं। जम्माल (बुद्धों के कुवेर ) श्रीर उसकी पत्नी वसुधारा का उद्भव ध्यानी बुद्धों में रलसम्भव (रलों से उत्पन्न ) को छोड़कर श्रीर किस से सम्बन्धित होता १ श्रक्तोम्य सम्प्रदायानुयायी इसे श्रक्तोम्य का श्राविभीय गानते हैं।

रत्नसंभवोद्भृतदेशद्वय--जम्भाल श्रीर उच्छूरमजम्भाल । जम्भाल-श्रदेत एवं द्वैत दोनों रूपों में परिकल्पित है। श्राचीम्योद्भून जम्भाल का वर्णन ऊपर हो ही चुना है। इस ग्राविमांव के निरोप लइए हैं -दित्रणहरते नकुलः वामे च जम्बीरफलम्, रलालकार-भूषितः दिब्दाम्बरः वमलासनः - ममलदलेषु श्रष्टयत्ताः - मिशिमद्र, पूर्णमद्र, धनद, वैश्रवण, वेलिमाली, चिविकुराडली, सुखेन्द्र ग्रीर चरेन्द्र। जिस प्रवार जम्भाल ग्रपनी शक्ति से श्रालिद्वित है उसी प्रकार यज्ञ मी श्रपनी यचिष्यों से-यचिष्यों-चित्रकाली, दत्ता, सुदत्ता, त्रार्था, सुमद्रा, गुप्ता, देवी श्रीर सरस्वती ।

उच्छदमजम्माल-न्यासन प्रत्या॰, उप रूप, उपलक्षण नग्नत्य, बाहन कुचेर, द्विभुज।

रत्नसंभवीद्भूतदेवियुगल - महामतिवरा तथा वसुपारा।

महाप्रतिसरा—दो रूप १. तिमुपी दशमुजी; २. चतुर्मुली श्रष्टभुजा।

बसुधारा-पीतवर्णा, उपलक्ष्य-दिष्णहस्ते बरदमुद्रा, वामे च धानमञ्जरी पार्तच। पंचध्यानी बुद्धों के आिमांव-देवहृत्द-समध्ट-रूप में पंचध्यानी-सुद्धों के केवल दो देव हैं-जम्भाल श्रीर महाकाल । जम्भाल-द्विशुज, जम्बीरनकुलहस्त, ब्रालीढासन में दो श्रथमानुषों (शलमुख्ड श्रीर पद्ममुख्ड) को कुचलता हुश्रा।

महाकाल-पचनुद्ध करीटी यह महाकाल नैपाल का श्राति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमार्थे प्रनुर रूप मे पायी जाती हैं। उग्ररूपः कृष्णावर्णः प्रत्यालीटासनः एकमुख. द्विसुत. चतुर्भृत: पङ्गुजा या, झण्टमुखरूच पोडपगुजः, निनयनः, महारज्यातः, कतरीकपालवारी, दिव्यागम्अजाम्या मुख्डमालालस्तोध्विपङ्गलवेशोपरिपञ्चकपालघरः, दॅब्टाभीममयानमः भुजङ्काभरणयशोपवीतः ""सा० मा०---निगद् व्याख्यान ।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विलक्षण रूप है। सा० मा० के प्रमुखार योडश्भुजी प्रतिमा भी शक्षचालिजित है ही वह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से इसे परिवृत कहा गया है - पूर्व में महामाया (महेश्वरपत्नी), दक्तिण में यमदूती, पश्चिम में क लदूती, (उत्तर में स्वयं त्राप), देशानादि चार कोणों में-कालिका (दिवि॰पू॰), चर्चिका क तारूपा, (उपार निर्माण निर्माण के स्वित्रेर्यंत्री (उक् पूर्ण) । इस मकार इन सप्तामातृकाञ्ची १८० पक) चर्चडेर्यरी (उक् पक् क्वित्रेर्यंत्री (उक् पूर्ण) । इस मकार इन सप्तामातृकाञ्ची से परिवृत महाकाल वर्ष्ट्रामस्य के शनानन पर श्रासीन है । महाकाल तान्त्रिक-साधना का मारकदेव है। कुपणी बौदों का यह शतु है-उनको चवा जाता है-ऐसी घारणा है।

पव ध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियां—देवीवृन्द—समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्-भुता देविया चार हैं, यज्रताग, खिततारा, प्रजापारमिता, कुरुकुला। निग्न तालिका देखिए:-

वर्णमुद्रा ग्रासन वाइन इस्त मुख

१ बजतारा पीता वज्रपर्येक अध्यक्षजा चतुर्मुती यज्ञ-पाश-शंत शर दिल्णा-वज्राक्रशोतपत्त-धनु-तजनीवामा रे प्रभागारिमता—नत्रपर्यंक धर्मचक दोनों तरफ पुस्तक ३ माबामालकम पङ्स्रजा - कुरुकुल्ला रक्षा बक्रपर्यंक —

प्रितनारा शुवला चतुर्भुंजा अत्यल(दो में ) वरद(तीसरे में )

दि॰ चतुःपांनी-युद्धों का केमल एक ही आिमांच-यह मी एक दंबी-यज्ञतास। यहा पर भी यह अध्य देवियों से अपनुभात है। सा॰ मा॰ के अनुभार पंच-प्यानी-युद्धोद्दमवा-वज्रतास के दो रूप विशेषोरलोप्य हैं जिनके स्थाप्तय-निदर्शन (दे॰ उड़्या भी मूर्ति प्रथम कोटि में) भी हैं। प्रथम पंचयुद्धानितीटिनी है और दस देवियों के मगडल के स्थान पर केलत चार देविया का सानुभाव प्रदर्शित है— पुष्पतास, धूपतास, दौरतास तथा परवतास। दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-साञ्च्यन-वियमता ही ममुल हैं।

वश्रमात्र के श्राविभावि — जपर पंचण्यानी-युदों के साथ वज्रस्य का भी परि-गण्ना किया गया है। इस वर्ग में इसका समाचेश श्रीत श्रवीचीन है। वेचल रो ही देवता इसका कियेट बहुन करते हैं नम्माल श्रीर चुप्या। जम्भात हैत (शक्तियमालिहित) पदमुत, मिशुल, वज्रपर्यकासमाधीन। चुपरा – स्वेववण्यी, चर्मुम्ब, दिख्याहर्स, नरसून्न,

वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पद्मान्तरमण्डलीय देवता— इनको महापद्मान्तर देवताओं के नाम में पुकारा जाता है और उनकी संख्या पान है—महामितन्तर, महानाहरतमनरेंगी, महामन्त्रानुतारिची, महामायूरी और नहानितवती। पद्म ध्यानी-इंडों के साथ इनका सातुमस्य दिखाया ही जा जुका है (दे वे देवी-तृन्द ), परन्तु महस्याति हमके त्यों में कुछ विमेद अयश्य है। महस्यात में हमकी पूजा का विशेष प्रचार है— इन पानों की पूजा से आयुष्य, आधिराज्य, आधार, जेत्र प्रध्य ही हैं। प्रत्येक का उनका योधिहता हमी सान हैं। प्रत्येक का उनका योधिहतोषशोभिता है।

सद्दावितरा—हर सपडत की मध्यस्थ देवता महाप्रतिवरा है को श्वेतवर्धा, पोइशी, चेंत्यिक्तीदिनी, चन्द्रावना, सूर्यमयस्वरूपा, यज्ञपर्यकारमा, विजयता, व्यष्टर्युजा, चलर्द्रुक्डलशोमिता, हारत्पुरभृषिता, कनकश्चूर्मण्डतमेखला, सर्वालङ्कारधारित्री, चतुर्युली—(प्रप० गौरवर्ष, दवि० इल्गा, ए० पीत, वाम रक्ष) है। दाहिने हाथी में—

चक्र, बज्र, शर, खद्ध; यार्वे दार्थी गें --वजपाश, निश्चल, धनुप, परशु ।

महामाहस्त्रप्रप्रती—गदाव के पूर्व में इसकी स्थित है । यह कृष्ण्यकां, विज्ञालक्ष्या, नरक्यालालंकुना, अ भूकुरीरं प्याकालक्ष्या, नरक्यालालंकुना, अ भूकुरीरं प्याकालक्ष्या, नरक्यालालंकुना, अ भूकुरीरं प्याकालक्ष्या, नरक्यालालंकुना, अ भूकुरीरं प्याकालक्ष्यात्वाला स्थाने में अपने क्ष्यती में का, अंकुत और लड़ हैं शामों में तर्जनीपारा, परशु, पन्य कालोपरियोध्यासन हैं। उत्का स्थान कृष्ण कृष्णके इसी होते, विकास स्थान कृष्ण कृष्णके इसी होते व्यवता स्थान कृष्ण कृष्णके स्थान कृष्ण कृष्णके स्थान स्थान स्थान कृष्ण कृष्णके स्थान स्यान स्थान स्थान

महामायूरी (दिन्छे )-पीतवर्षी, स्वंनगडलालीटा, सत्वर्षीकृती, निमुला, इ.च्युना-दित्रण इस्ती में बरदपुदा, स्त्रपट, चक्र श्रीर लङ्ग तथा वामी में वत्रोपरि भितु ( ग्रथवा फल, दे० महाचार्य पृ० १३४ ), ममूरिपच्छ, वर्ग्डोपरिविश्वराज श्रीर रस्त-ध्वज । उसका केन्द्र-मुख पीत, दत्तिण कृष्ण, वाम रक्त, शीर्ष श्रशोककोपोपशोभित ।

महाभन्त्रानुसारिकी (पश्चिमे ) — झुन्तनका, द्वादराखुना, निमुत्ती, स्टुरत्युर्ण-मक्डलालीदा, शिरीपञ्चतोपकोभिता। प्रथम दो भुजो में धर्म-चक्र-मुद्रा, दूसरे दो में समाधि-मुद्रा, अवरोप आठ में —दिन्न वर्दर, अभय, वज्ज, रार, वाम क तर्जनीपास, धनुप, रन्न और पटोपरिक्सल। वेन्द्रसुस सन्वतका, दिन्निक कृष्ण, वाम रक्क।

महासितवती ( चत्तरे )—हरितवर्णा, सुर्यमग्डलालीढा, निमुला, निनेना पड्सुला । उसने दक्षिण भुक्ती में—खमय, बज्ज, सर, वामों में पास, सुजनी खीर धनुप ।

सात सारार्थे—तारा-देवियों के वर्गीकरण का श्राघार वस है । इनकी संख्या सात है । सात साधारण श्रीर पाच श्रसाधारण ।

साधारण तारा-विद्यां—१ इतिताया—इस कोटि की ताराश्री में (१) प्रदिर-बनो तथा (२) वरक्ताय का उत्तर संकीतेन हो जुड़ा है (दे॰ अमोयितिद के आरिमीर)। शेग तीन बीर हैं (३) शार्यताय (४) महत्तरीताय, (५) वरदताय। प्रथम और दूसरी वज्रयमें कावनायीना हैं तीकरी की चार यहाविकाये हैं—श्रशोककान्ता मारीबी, महामायी, एकबटा और जागृती।

२ शुक्तवारा—इस कोटि में दो हैं—(६) ऋष्ट महामयावारा श्रीर (७) मृत्युप्रज्ञन तारा (वितवारा वज्रतारा या )। प्रथमा दशाद्यर-नारा-मंनोद्रवा देवियों से परिस्ता विहित है श्रीर दितीया वक्षतास्त्रव्यचा है।

डि॰ इन सभी साधारण ताराक्षां का सामान्य सद्ध्या है—यामहस्त में उत्पन्न श्रीर दक्षिण में यरदादा ।

श्रसाचारण वारा देवियों में

- ( १ ) इरितवारा—इसके चार श्रायान्तर रूप हैं—बुगोंत्तारिखीतारा, धनदतारा, जाञ्चली, पर्णरंकी।
- ( ४ ) शुक्षताय—के पाच रूप—चतुर्भुं ज-विदतारा, पहसुज विततारा, विश्यमाता, क्षकरूता ग्रीर जागती हैं।
  - ( ५ ) पीततारा —के भी पाच रूर —चजवारा, जागुली, पर्णश्वरी, भ्रहरी, प्रवस्तारा ।
    - (६) कृष्णुतास-के केवल दो रूप-एकजटा ग्रीर महाचीनतास ।
    - ( ७ ) रसानारा---फे ब्रानेक रूप नहीं हैं।

स्वतन्त्र देवता—रातन्त्र देवतात्रों की परम्पा का गया रहस्य है प्राप्तिन्त्रम रूप से नहीं कहा जा सकता। पीद-परम्पा का सभी देव बून्द प्यानी-पुद्धों में ज्ञाविभूति हैं। वरस्तु याक मात्र के ६ देवता ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से पिकिस्तत है। सम्मयतः दिन्तुक्षों के सरस्वती और मणेश को कैसे प्रायिभूति किया जा सक्या था। ज्ञावस्त्र इनकी स्वापीन स्थिति विदित्त है। भीचुन महाचार्य ने परमाहब (जो हमानि का नृत्यान साम है) और नाम संगीति इन दो मो को स्वापीन माना है इस मकार इनकी श्रीस्त्रा खाठ हुई।

| स्वतन्त्र देवयुन्द |                             |                                  |                                      |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| रूप                | े वर्ण मुद्रा               | श्रासन बाह्न                     | इस्त मुख                             | 34∙                                                                         |
| १ गगोश             | रक्ष                        | नृब्द्यधेन सूर्वि                | वेकवा० द्वादशभुजः                    | एक्मुल —                                                                    |
| २ विध्नान्तक       | सृरग्                       | प्रस्था •                        |                                      | वर्जनीयाश                                                                   |
| ३ बब्रहु कार       | <b>यञ्ज</b> ुँ कार          |                                  | द्विभुज उग्ररूप                      |                                                                             |
| ४ भूतडागर          | ग्रहान                      | भूतडामरमुद्रा,                   | चतुमु な उधरूप                        | यज्ञतर्जनी}                                                                 |
| ५ वज्र-ज्वाला-     | श्रातीय                     | • सपस्त्रीक-विष्णुः              | ग्रह्मश्रष्टमु॰ चतुमु <sup>९</sup> ० | # इन्द्र-इन्द्राखी-मधुकर                                                    |
| नहार्क             |                             |                                  | श्री-जय                              | हर-रति वसन्त मीतिवाहन                                                       |
| ६ भैतोप्यविजय      | 39                          | प्रस्था० गौरीनि                  | त्ववा• ",                            |                                                                             |
|                    |                             |                                  | - >=(                                | दक्तिए। कमल-द्रयोपरि<br>खद्र वामे बन्नोपरि खद्र<br>वाग ग्रामयद्वय-श्रञ्जलि- |
| ७ परमाश्व          |                             | 4                                | ,, चतुष्यादााप                       | खद्र वाम वज्रापार बद्                                                       |
| ८ नामसंगीति        | Hatt                        | बज्जव 🗸                          | हादश भनः (                           | चेपग समाधिनापणमुहा                                                          |
| स्वतन्त्र देवी र   |                             |                                  | - (                                  | 4                                                                           |
|                    |                             | यक्त गरा पा                      | सन घाइन इस्ता                        | मा उप                                                                       |
| 40.4               | ) महास्रकार्य               | पण् चुना ना<br>रिकासर समितालय    | दा दिस                               | เพเอเบิสมพบ                                                                 |
| रस (1              | ) वद्मयोखाः<br>1) वद्मयोखाः | णुक्राचरदानितः<br>शुक्राचरदानितः | यलोपरि चन्द्रासना                    | म्या गर्ना स्वत्या<br>सीम्या                                                |
|                    | ı) वज्रसारदा                |                                  | <b>হ</b> রি৽                         | कमतम् यामे पुस्तकम्                                                         |
| स्व (r             | v) भ्रार्थ नरस              | ती —                             |                                      | कमजोपरि प्रशापा०                                                            |
|                    | 7) बज्रसरस्वती              |                                  | प्रस्था॰ पदशुजा                      | त्रिमु॰ —                                                                   |
| २ ग्रपराजिता       | (गरोरा                      | कान्ता, तर्जनीपार                | ान्वपेटा दान मुद्रा ]                |                                                                             |
| ३ यज्ञगान्धारी     | <b>म</b> स्य[०              | ু বার্থী                         | 4जा प≅                               |                                                                             |
| 🗴 बज्रयोगिनी       | (रूपद्मय)                   | प्रथम र                          | वे हिन्दुच्योकी जिल्ला               | स्ता या साहरूय-—श्रशीयां<br>उत्मायक्रवाराहीसहरा।                            |
|                    |                             |                                  | वाय शायसनाथा नर                      | ात्माय <b>जनाराहीसहसा</b>                                                   |
| ५ ग्हमावृका        | धमचक                        | मु० बज्रावै०                     | पद्दभुजानिली<br>फिल्म्स              |                                                                             |

प्रतिस्थार्था यस्या वर्षाच व्यवस्था वर्षाच्याः ६ सस्यितिहृद्या द्याया वर्षाच त्यस्यी दिशुना ७ चत्रविदारणी [देचानना दश्युना—ग्रद्धान्य प्रत्याप्य वर्षायाः । पाश नयस्थान्य प्रत्याप्य वर्षायाः

चन्सहार—श्रम्बवादी, अदेबबादी, अमीर्मकादी बीडों में भी रुष विवृत्त देन रून्ट एवं देवी क्टर का विकास बना ही रोचक विषय है। दिन्दुवों की वीरिएंक स्थाना में भी गीडों के क्रिये देव नुन्द-करूमा की करेंस भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्यों ने ही जितना प्रमाप बीडों वर हाला जिता अप्याप अप्राप्त है। अपन्य नेडिए भी नतः एक प्रमाप में मास्य धर्म का प्रतिद्रन्दी ही नहीं कालान्तर पानर प्रशिद्ध प्रतिदेची भी हो गया खटा म हान्। के परमृत्य मारिन ( गर्येस, हमा, रूटम, विष्णु खादि ) बीडों की देवपितमाओं के हैंहें में कुनले हुए प्रदर्शित हैं—इसने यह कर विदेश और बमा हो स्वता है है

बीहदेर तृत्य में श्रवभी किरोबर भी जबने श्रविक प्रतिमारी ज पर में पतिवादित हुएं स्थासन में निर्दिष्ट हैं। वाध्योक कहा ( भ्रद्रकर ) के श्रीराद वोषिजन श्रवली नेतृत्व के श्राप्तिमार में स्वतृत्रका स्थासन को भी प्रामिति होता। कहा, करण सान्तिनिद्धां की कित १-स्वतिमान्त्री का संवेत किया गया गाउनमें नाम निमासम में निमासनी हैं। ( ३१२ )

| 0                       |                        | पिराडपाञ                |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>इ</b> यग्रीवलोकेश्वर | कारपडब्यूह             | सार्थवाह                |
| मोजवा ऋक्षत             | सर्वे खिवर ख विष्क्रिम |                         |
| <b>हालाइल</b>           | सर्वशोकतमोनिर्घात 🕐    | रत्नदत्त                |
| इरिइरिइरिवाइन           | प्रतिभानककुट           | विध्युपार्यि            |
| मायाजालक्रम             | श्रमृतप्रभ             | कमलचन्द्र               |
| पडच्गी                  | जालिनीमम               | वज्रलगड                 |
| श्रानन्दादि             | चन्द्रप्रम             | श्चचलकेतु               |
| वश्याधिकार              | श्रवलोकित              | शिरिषरा                 |
| पौतपाद                  | वज्रगभे                | धर्मचक                  |
| कमग्डलु                 | सागरमति                | इरिवाहन                 |
| वरदायक                  | रत्नपाणि               | सरसिरि                  |
| जटामुकुट                | गगनगञ्ज                | इरिहर                   |
| मुखावती                 | श्चाकाशगर्भ            | िंहनाद                  |
| प्रेतसन्त <b>ित</b>     | <b>द्वितिगर्भ</b>      | विश्ववज्र               |
| मायाजालकमकोघ            | श्रज्यमति              | श्रमिता <b>म</b>        |
| सुगतिसन्दर्शन           | सृष्टिकान्त            | बज्ञसत्वधातु            |
| नीलक्रपठ                | सामन्तभद्र             | विश्वभूत                |
| लोकनाथरक्तावर्य         | महासहस्रभुज            | धर्मघातु                |
| त्रीलो स्यसन्दर्शन      | महारवशीर्ति            | बज्रधातु                |
| सिंहनाथ                 | महाशैलनाथ              | शावयबुद्ध               |
| खसर्पेण                 | महा <b>सहस्रस्</b> री  | चित्तथातु               |
| मणिपद्म                 | महारलकुल               | चिम्तामिष               |
| यज्ञधर्मे               | महापटल                 | शान्तमश्चि              |
| पूपल                    | महामद्युदत्त           | मञ्जुनाथ                |
| उतनीति                  | महाचन्द्रविम्ब         | विष्णुचक                |
| <b>बृ</b> भ्णाचन        | महासूर्य विग्व         | <b>फ</b> ता <b>छ</b> लि |
| ब्रहाद्यद               | महा श्रमयफलद           | विप्शु≉ान्ता            |
| <b>श्चा</b> ट           | महा-श्रमयकारी          | वज्रस्ट                 |
| महावज्ञगरन              | महासद्युभूत            | श्वनाथ                  |
| विश्वहन                 | <b>महा</b> विश्वशुद्ध  | विद्यापति               |
| शावपदुद                 | महावज्रधातु            | नित्यनाथ                |
| भारता सि                | सहायज्ञभुक             | पद्मपा ग्रि             |
| जमदग्रह                 | महावज्रपाण्डि          | वक्रपाणि                |
| <b>यज्ञो</b> च्छीप      | महायजनाथ               | महास्थामदाप्त           |
| यद्रदुन्तिक             | श्चमीपपाश              | यग्रनाय                 |
| शस्या                   | देवदेवता               | श्रीमदार्खे             |
|                         |                        |                         |

## प्रतिमा-सत्तवण

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव-जैन-प्रतिमाधी का आविर्भाव जैनों के तीर्यहरों से हुआ। तीर्थंद्वरों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिलास जैनों में न केवल तार्थंद्वरों के पावन-जीवन. धर्म-प्रचार श्रीर कैंवल्य-प्राप्ति की स्मृति ही दिलाना था. वरन् तीर्धद्वरी के द्वारा परिवर्तित पथ ये पथिक बनने की प्रेरणा भी। जिन-पना में कल्याखक-पाठ (जिनों के कल्य खमय कार्य एवं काल की गायात्रों ) का भी हो यही रहस्य है । तीर्यहरों के श्रांतिरिक्त जैनों के जिन जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्पति हुई जनका संकेत हम पछि भी पर चुके हैं (दे॰ जैन-धर्म-जिन-पूजा ) नगा कुछ चर्चा श्रामे मी होगी।

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनना पर इस संवेत वर चुके हैं। इस परम्परा के पीएक माहित्यक एवं स्थापस्यास्त्रक प्रमाणी में एक हो तथ्यों पर पातकी का ध्यान श्रावर्षित बरना है। द्राधीगम्पान्यभिलेख से जैन प्रतिमान्पजा शिलनाम श्रीर नन्द राजाश्री के काल में भित्रमान थी-ऐगा प्रमाणित क्या जाता है श्रीयन बन्दायन भटाचार्य (See Jain Iconography p. 33.) ने शैटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट जयन्त, वैजयन्त, श्चपराजित श्चादि जिन देवों को जैन-देवता माना है यह ठीक नहीं। हाँ जैन-साहित्य की एक प्राचीन पृति —'श्रन्तगददासो' में 'हरिनेगमेशि' का जो संवेत, उन्होंने उल्लिगित किया है, उससे जिन पूजा परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाखित श्रवश्य होती है। मधुरा के पुरातत्त्वान्वेषणों से भी यही निष्तर्प हद इता है। जैनों के ७वें तीर्यहर की स्मृति में निर्मापित स्तूर की तिथि ऐतिहासिकों ने ईश्वीयपूर्व सप्तम शताब्दी माना है जिससे प्रतीकीपासना एवं प्रतिमा पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है। जिल्लाको की विशेषकार्थे

जिन-विशेष ने शन प्राप्त किया ) इत के साथ-साथ छ्रष्ट-मातिहायों (दिश्यतम्, ज्ञासन, विहासन तथा छातपत्र, चामर, भागगण्डा, दिश्य-दुन्तुमि, सुरपुष्पश्चिष्ट एवं दिश्य-प्रिने ) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विदित है तीथंड्र-विशेष की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का प्रकल्पन छानिवार्थ है। जिन प्रतिमा में शासन देखाशों—यद्यो एवं यितिष्यि का प्रदर्शन नीडक्ष है। जिन प्रतिमा है जो नित्र प्रतिमाशों में जिन-पृति गौड़ हो जाती है और उसको, छानिक्ष्य वीक्ष-पेय गुन्द में छानिभीक से प्रदर्शन सीप पर छाप छोत्र हो जाती है और उसको, छानिक्ष्य कीक्ष-पेय गुन्द में छानिभीक से प्रतिमा के सदश, शीर्ष पर छथवा छन्य किनी उपर्य-पद पर प्रतिद्वापित किया जाता है।

#### ( य ) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

'श्राचार-दिनकर' के श्रातुष्ठार जनों के देव एवं देवियों की तीन श्रेषिया है १ माधार-देविया २ कुल-देविया (तानिनक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय-देविया। यहां वर यह स्मरण रहे कि जाने के दो प्रधान सम्प्रदायों—दिगम्बर एवं श्वेताच्य—के देवे एवं देवियां को एक परम्परा नहीं हैं। तानिशक-देविया श्वेताच्यों के विशेषता है। महायानी तथा बज्रयानी वौद्धों के सहश श्वेताच्यों ने भी नाना तानिक-देवों की परिकल्पना की।

जैनों के प्राचीन देववाद में चार प्रधान वर्ग है— र ज्योतिषी, र विमान-वासी, रे भवन-पित तथा ४ ज्यन्तर । ज्योतिषी में नवमरों का संजीतन है । विमान-वासी दो उपयों में विभान के उपयों के अधिकार के वाच हता अपता कि उपयों के अधिकार विभान में अधुर, नाम, विद्युत, सुपर्ण आदि १० अधियां है। ज्यन्तमें में अधुर, नाम, विद्युत, सुपर्ण आदि १० अधियां है। ज्यन्तमें में अधुर, नाम, विद्युत, सुपर्ण आदि १० अधियां है। ज्यन्तमें में योच अधुर, नाम, विद्युत, सुपर्ण आदि १० अधियां है। ज्यन्तमें में अधिकार के अधियां है। इस सित्तम के प्रोत आप के अधिकार के अधिका

#### (स) तीर्थंद्वर

जिन्धमें में सभी तीर्थक्करों हो समान महिमा है। बौद गौतमनुद को ही जिस महत्त से स्वीसिशायी प्रविद्वित करते हैं वैसा जैमिनों में नहीं। वीषद्वस्त-वित्ता-निर्दर्शनों में स्वता स्वता का वाप जाता है। जैन-प्रतिमाध्यों की दूसरी विशेषता यह है ति जो के चित्रण के तीर्थक्करों का व्यवेषद पद प्रकरिशत देता है। कारादिदेव भी मीइ-पद के हो प्रविद्वित का व्यवेषद पद प्रकरिशत देता है। कारादिदेव भी मीइ-पद के हो प्रविद्वित का विश्वविद्व की व्यविद्वित का विश्वविद्व की विश्वविद्य की विद्य की विश्वविद्य की विद्य की विद्

े जैन-मन्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में 'मूल नामक' स्त्रमीत प्रमुख-जिन प्रधान-पद का स्त्रपिकारी दोना है स्त्रीर स्त्रन्य तीर्यद्भी का स्त्रपेदाहत सीह पद होना है। इस प्रध्यक्ष में स्थान-विशेष का महत्व श्रन्ताहित है। तीर्षंड्र-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी को प्रधानता देखी गयी है। उदाहरणार्थ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थंड्रर मूलनायक के पद पर प्रतिष्ठित है यह ( श्रार्थात् श्रेषांत्रनाथ) सारनाथ में उत्पन्न हुन्ना था – ऐसा माना जाता है।

तीर्षंद्वर रागद्देप से रहित हैं। जन-तपरिवता के अनुरूप जिनों की मूर्तिया योगि-रूप में निश्ति की जाती हैं। मिनार-निर्दर्शनें में मान्य जैन मूर्तिया इत तथ्य को निरदर्शन हैं। याव्यवन अध्यक्त क्षेत्रास्त्र में मन्त जिन-मूर्तिया वर्षव मिन्दर्श हैं। तीर्थहरें की अधिमान्य यावान अध्यक्त स्त्रिया-मूर्ति रिया के समान विभावन हैं। शास्त्र-मुनि गीतम-बुद्ध की प्रतिमान्न योगिता ज्ञतिया-मूर्तियों में इतना अव्यक्तिक सादश्य है कि छापारण जनों के लिये कमी-कमी उनकी पारस्परिक व्यक्तिया बुक्त होता है। कितप्तय लाकको—भीवता आदि से दोनों मा पारस्परिक पार्यवय मकट होता है। कुरान वाल की जिन-मूर्तियों में प्रतीक-संगोजना के अस्ति स्वयन्त्र स्त्रियां की अपिक संगोजना के आदि स्वयन्त्र स्त्रियां स्त्रियां के प्रतिक संगोजना की प्रत्यम होती होता स्त्रियां स्त्रियां से प्रतिक संगोजना के प्रत्यम होती होता स्त्रीयां से प्रतिक संगोजना की प्रत्यम होती है, ज्ञय से तीर्थहरी की प्रतिमान्नों में यह-शिक्षियों का अनिवार्ष साहचर्य यन गया।

जैन-प्रतिमा की तीसरी विशेषता ग-धर्य-वाहचर्य है। यत्रपि प्राचीनतम प्रतिमाओं ( मुद्दप, गान्धार ) में द्वों का निवेश नहीं परन्तु गन्धां के उनमें दर्शन अवश्य होते हैं। सद्दप की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्पकालीन जैन-प्रतिमार्थ एक न्वीन-पर्प्यप की उक्षायिक हैं। यद्वों के अतिरिक्त शाशन-देवताओं का भी उनमें समयित किया किया गया। पर्य-चक्र मुद्रा का भी वर्षी के शीमधेश हुआ ।

ऋस्तु संदेव में निम्न तालिका त्तीर्थङ्का के लड्यन एवं शासन-देव तथा शासन देवियों का कम परतुत करती है:--

|                               |                      | ( ,,,,                         |                              |                                       |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| २४ तीर्थद्वर                  |                      | शासन-देविया<br>(श्चपराजित)     | (यद्धिष्या)<br>(बास्तुमार) ( | शासन-देव (यह्)<br>(श्रप० तथा वास्तु०) |
| १ श्रादिनाय (ऋपभ)             | वृपम                 | चक्र श्वरी                     | च∘                           | ष्ट्रपंववन                            |
| २ श्राजितनाथ                  | गज                   | रोहिणी                         | श्रजितयना                    | महायज्ञ                               |
| ३ सम्मवनाय                    | श्रश्य               | प्रशावती                       | दुरितारि                     | त्रिमुख                               |
| ४ द्यभिनन्दननाथ               | वानर                 | यत्रशृङ्खला                    | काली                         | चतुरानन                               |
| ५ समितिनाथ<br>प्रसमितिनाथ     | क्रीज                | नरदत्ता                        | महाकाली                      | तुम्बुरु                              |
| इ. पुत्रायम<br>इ. पुत्रायम    | पुद्म                | <b>मने</b> विगा                | ग्रच्युता(श्यामा)            | <u> कु</u> सुम                        |
| ६ पश्चम<br>७ सुपार्श्वनाथ     | स्वस्तिक<br>स्वस्तिक | <b>का</b> लिका                 | शान्ता                       | मातङ्ग                                |
| ८ चुराहरमार<br>⊏ चन्द्रभग     | चन्द्र               | ज्वालामा लिनी                  | डगला(भृकुटी)                 | विजय                                  |
| ६ मुविधिनाथ                   | भक्र                 | महाकाली                        | सुतारा                       | जय                                    |
| १० शीतलनाथ                    | श्रीवत्स             | मानवी                          | श्रशोका                      | व्रक्षा                               |
| ११ श्रेयासनाथ                 | गएडक                 | गौरी                           | मानवी (श्रीयत्सा)            | यन्तेश                                |
| ११ अयासम्बद्ध<br>१२ बासुपूड्य | महिष                 | गान्धारी                       | प्रचरहा(प्रवरा)              | कुमार                                 |
| १२ वास्त्रूष्प<br>१३ विमलनाथ  | वसइ                  | विराटा                         | विदिता(विजया)                | षरमुख                                 |
| १२ विभवनाय<br>१४ श्रमन्तनाय   | श्येन                | श्चनन्तमति                     | श्रदुशा                      | पाताल                                 |
| १५ धर्मनाय                    | यञ्ज                 | मानसी                          | कन्दर्पा (पद्मगा)            | किसर                                  |
| १६ शान्तिनाथ                  | भृग                  | महामानसी                       | निर्वाणी                     | गध्ड                                  |
|                               | खाग<br>खाग           | जया                            | यला                          | गन्धर्वे                              |
| १७ कुन्धनाध<br>१८ ग्रारनाथ    |                      | ार्त विजया                     | धारिणी                       | यदीश                                  |
| १६ मलिनाथ                     | कनश                  | ग्रपराजिता                     | वैरोट्या                     | कुचेर                                 |
| १६ मालनाय<br>२० मुनिसुवत      | कुर्म<br>कुर्म       | बहरूपा                         | नरदत्ता                      | यस्य                                  |
| २० चुन्युरूप<br>२१ नमिनाय     |                      | ल चामुरहा                      | गान्धारी                     | મુસુરી                                |
| २२ नेमिनाथ<br>२२ नेमिनाथ      | शंग                  | श्रम्बिका                      | श्चमिका                      | गोमध                                  |
| २२ पार्यनाथ<br>२३ पार्यनाथ    | શર્વ                 | पद्मानती                       | पद्मावती                     | पार्श्व                               |
| २४ महावीर (वर्षम              |                      | निद्धायिका                     | सिद्धायिका                   | भातङ्ग                                |
| टि० १ ध                       | पराजिता-प्र          | ाच्छा° के श्रा <u>त</u> सार, व | चन्द्रप्रभ, प्रष्यदन्त (     | १) श्वेतन्वर्ण, पद्मप्रम,             |
| धर्मनाथ स्कार्ग्, स           | रुपार्श्व, पार       | विनाथ हरिद्वर्ण श्री           | र रोप सब काञ्चनवर            | ा चित्रा है।                          |
|                               |                      |                                | वरख परिशिष्ट स               | में उद्दृत ग्रपराजित-                 |
| पृच्या के श्रवतरणो            | में द्वष्टब्य        | ₹1                             |                              |                                       |

प्रतिमा-स्थापंत्य में २४ तीयहरों के श्राविरिक्त २४ यद्या एक यदि शियों के रूप, १६ श्रत-हेवियो (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ६ प्रही तथा च्रेत्रपाल, सरस्वती, गर्णेश, श्री (लद्दगी) तथा शान्तीदेवी के भी रूप प्राप्त हैं। अतः संतेष में इनके लत्याँ की अववारणा की जाती है।

यस यक्तिश्यां--तीर्यंहर-तालिका में इनकी तंत्रा एवं रांख्या सूचित है। अतः यहाँ वर इस तालिका में वहवानुरूप इनके विशेष लांद्रन दिये गये हैं। शाबार--यास्तुसार तथा श्चपराजितपुरन्दा, विरोप विवरण परिशिष्ट में उदधून श्रमशाजित के श्चानतरणों में द्वष्टक्य है।

|     | २४ यसों के बाह | [न-लाङ≱न    | २४ यहिणियों वे | वाइन-लाङ्ज्ञन    |
|-----|----------------|-------------|----------------|------------------|
|     | श्रपराजित      | वास्तुमार   | श्रपराजित      | वास्तुसार        |
| ŧ   | बुष            | गज          | १ गस्य         | गदग्             |
| ₹   | गुज            | गज          | २ रथ           | लोहासन (गो-याहन) |
| Ę   | मयूर           | <b>ययूर</b> | ३१             | मेष              |
| ٧   | <b>इं</b> स    | गज          | <b>४</b> हंस   | पद्म             |
| ¥,  | गरम्           | गस्ण        | ५ श्वेतहस्ति   | **               |
| Ę   | मृग            | सृग         | ६ छारव         | नर               |
| v   | मेप            | गज          | ७ महिप         | गज               |
| Ε,  | कपोत           | हस          | ⊏ हुए          | हस               |
| 3   | वूर्म          | वूर्म       | ६ कुमे         | वृप              |
| १०  | €स             | कमलासन      | १० शकर         | पद्म             |
| **  | बृष            | बृपभ        | ११ कृष्णइरिया  | सिंह             |
| १२  | <b>হাি</b> ৰ   | हंस         | १२ नक          | ग्रर्व           |
| ₹₹  | ?              | शिगि        | १३ विमान       | पञ               |
| ŧ٧  | Ŷ.             | सकर         | १४ ईस          | ,,               |
| १५  | !              | कुर्म       | १५ व्याम       | मरस्य            |
| ₹€  | शुक्           | वसह         | १६ पश्चिराज    | पद्म             |
| १७  | 11             | ईस          | १७ जृष्णशक्त   | शिरि             |
| ₹⊏  | खर             | शंख         | १८ सिंह        | पदा              |
| 3\$ | सिंह           | गज          | १६ श्रष्टापद   | 31               |
| २०  | ?              | ₹प          | २० सर्प        | भद्रासन          |
| २१  | 1              | <b>नृ</b> प | २१ मर्कट       | <del>र</del> ेंस |
| २२  | 3              | पुरुष       | २२ सिंह        | सिंह             |
| २३  | ?              | वृर्म       | २३ कुनकुट      | सर्प             |
| 98  | <b>इ</b> स्ति  | श्रज        | २४ मदासन       | सिंद             |

दश-दिग्पाल-दिग्पालों की संख्या बाठ ही है परन्त जैनी ने दम दिग्पाल माने हैं---

१. इन्द्र--वन्तवाधानवर्णं, पीताम्बर, एरावण्नाहन, यहहस्त, पूर्वदिगधीश ।

२. कम्नि – कपिलवर्षा, छागवाहन, नीलाम्बर, धतुर्वाणहरत, खागनेयदिगधीश । ३. यम—कृष्णवर्षा, चर्मावर्षा, महिपवाहन, दरहहरत, दुसिखुदिगधीश ।

र, या-पुराप्या, चमावत्या, माध्ययाहन, द्रव्यव्यत, द्राव्याद्राधारा । ४. निम्न वि-धूमवर्ण, व्यामवर्णाहत, सद्गरहस्त, मेववाहन, नेशहस्यदिग्यीशः ।

भ. वहण् -- मेघरण्, पीताम्बर, पाराहस्त, मस्यवाहन, परिचमदिराधीश ।

६. वायु-धूनरवर्ण, सताम्बर, इतिश्वाहन, च्यनप्रहरण, वायव्यदिमधीश ।

७ कुचेर-क्रकाशास्यक, कनकवर्ण, येनाव्य, नरवाहन, रत्नहस्त, क्सारियधीश। ८ इंशान-स्वेतवर्ण, गमामिनाहत, प्रथमवाहन, रिनावशनघर देशान दिगयीश।

६ मागरेव-कृष्णवर्ष, पप्तवाहन, वरगहस्त, पातालाधीरवर ।

१०. महादेव-कञ्चनरण, चतुमुल, रवेताम्बर, इसवाहन, बमलासन, पुस्तक कमल-इस

#### ऊर्ध्वलोकाधीश।

#### नवप्रह

- १. सूर्य-रक्तवस्त्र, कमलहस्त, सन्ताश्वरथवाइन ।
- २. चन्द्र-श्वेत-बस्त्र, श्वेतदश्वाजिवाहन, सुधाकुम्भहस्त ।
- ३. मंगल-विद्रमवर्ण, रक्ताम्बर, भूमिरियत, कुदालहस्त । ४. ब्रुध-इरितवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त ।
- प्र ब्रहस्पति काञ्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंसवाहन ।
- ६ शक-स्फटिकोज्ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्महस्त, तुरगवाहन ।
- ७. शनैरचर-नीलदेह, नीलाम्यर, परशुहस्त, कमठवाहन ।
- राहु—कण्जलस्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
- ६ केत-श्यामाञ्ज, श्वामवस्त्र, पन्नगवाहन, पन्नगहस्त ।

नेत्रपाल-एक प्रकार का भेरव है जो योगिनियों का श्रिधपति है। श्राचारदिनकर में तेत्रपाल का लक्षण है-कृष्णगौरकाञ्चनधूसरकिशतवर्ण, विशतिश्वजदराड, वर्वरवेश, जटाजट-मिएडत, बासुकीकृतनिजोपबीत, तस्ककृतमेखल, शेपकृतहार, नानासुध इस्त, सिंहचमत्रित, पेतासन, कुवकुर-बाहन, निलीचन।

| श्रत-देवियां    | —विद्या देवियाँ |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| १. रोहिणी       | ५, श्रमतिचका    | ६. गौरी       | १३, बैरोस्या  |
| २. प्रशस्त      | ६. पुरुपदत्ता   | १०, गान्धारी  | १४. श्रन्हुता |
| ३. वज्रश्रं तता | ७. कालीदेवी     | ११, महाज्वाला | १५. मानसी     |
| v. बज्राकरी     | ⊏. महाकाली      | १२. मानवी     | १६. महामानशी  |

टि॰ १ ६नके लक्ष यिविणियों से मिलते जुलते हैं।

टि॰ २ श्री (लद्मी), सरस्वती श्रीर गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। श्राचार-दिनकर मं इनके लवण बाह्मण-प्रतिमा-लवण से मिलते जुनते हैं। शान्ति-देवी के नाम से भी श्वेताम्बरों के प्रन्यों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है।

टि॰ ३ योगिनियां-जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राझणों से यैलक्चप है। श्राहितक एवं परम बैष्णव जैनियों में योगिनियों का श्राविभाव उन पर तान्त्रिक श्राचार एवं तान्त्रिकी पूजा का प्रमाय है। जैनों की शाक्तवों पर हम पीछे संदेत कर चुके हैं।

स्थापरय-निदर्शनों में - महेत ( गोंडा ) की ऋषभनाय-मूर्ति; देवगढ़ की आजित नाथ-मार्त श्रीर चन्द्र-प्रभा-प्रतिमाः पेजाबाद संबद्दालय की शान्तिनाय-पूर्तिः खालियर-राज्य की नेमिनाय-मूर्ति, जोगिन कर मठ (रोहतक) में प्राप्त पार्श्वनाथीय मूर्ति-जिन-मूर्तियो में उल्लेख्य हैं। महाबीर की मूर्ति भारतीय गंमदालयों में भाय: वर्षत्र द्रप्टटय है। स्तालियर राज्य में प्राप्त कुनेर, चक श्वरी श्रीर गोमुल की प्रतिमार्थे दर्शनीय हैं । देवगढ़ की चक्र श्वरी-मूर्ति बड़ी सुन्दर है। उसी राज्य (गंडवल ) में प्राप्त सेत्रपाल, देवगद्ध की महामानसी ऋष्यित्र। भीर शत-देवी : भाँगी की रोहिणी, ललनक ग्रेमहालय की सरस्यती, बीहानेर की अन-देशी धादि प्रतिमार्वे भी उल्लेणनीय है।

# ११

#### उपसंहार

प्रतिमा शास्त्र के उपर्युक्त प्रभुत्त विद्वान्तों (canons) की श्रतिगंत्रेच में समीदा के साथ साथ भारतीय प्रतिमाश्चों—ज्ञालका, बौद्ध एवं जैन—के तीनो वर्गों की श्रयतारका के उपरान्त श्रय श्रन्त में दो श्ररयन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है— १ प्रतिमा-कता में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद ।

भितमा में रस दृष्ट — मितान साल विकान भी है और कला भी। शालीय मानादिनी जन के सम्बन्ध परिवालन से ही सूरमा प्रतिमा की परिकरण मानी गयी है—
पालमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हिं — यह एक प्रकार से श्रान के सुम में शाल ।
पालमानेन यो रामः स रम्यो नान्य एवं हिं — यह एक प्रकार से शाल करे सुम में शाल ।
पारियों — करि-द्वादियों की परम्परा पुकारी जावेगी। श्रम्य प्रतिम के कलात्मक लीहर एवं परियाक की इटि से उनमे काव्य एवं संगीत की मांति आह्वादकता या नमत्कृतिस्व श्रमया रस की श्रम्यभूति भी तो श्रानव्यक है। सम्मवत हती दृष्टि से समराङ्गयान प्रभार में प्रतिमाशाल के विभिन्न विषयों के वर्णन के साम-साथ 'रसहिंद सहस्य' नामक ६२ वें श्रप्याप में 
११ वर्णी एवं १८ रस-दिव्यों का भी वर्णन किया गया है। ययि वह सर्णन चित्र से 
गम्यित है जीता प्रत्यकार स्वर्थ करता है—

#### 'रसानामथ वदयामी दशनामिह खचणम्। सदायत्तायतरिचन्ने भावध्यति मजायते॥'

परन्त चित्र से ताल्य (दे० प्रतिमान्य ) न केवल चित्रजा प्रतिमान्य (paintings) से ही है ( उस्य तो यह है कि जिन शब्द का यह एक संकुचित ज्ञपं हे), यस्त् ये सभी प्रतिमान्ते, जिन की निर्मित में पूर्वांक चित्रचा (Soulptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ है। अतः समराक्ष्य के ज्युद्धार प्रतिमा की विस्चता में भावन्व विस्ति मुंति निर्मात का पर कोशल है। वहा प्रतिमा में हत्त्वपादादिकों में मुद्दा विनियोग से मुर्तिनिर्मात प्रतिमा के मीन व्याख्यान की द्यार्थ करता है वहा वह उसमें सभी एवं रत्तरहिंदों के उन्मेप से उसके अत्यह, अवयक एरं संकेतित भावों की अभिन्य कि कर सकता है। रामेन्य से प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा नहीं उद्धा यह उन्नेति का जाती है। रामेन्य से देशी देन अगेर की प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा नहीं उद्धा यह जोव बन जाती है। रामेन्य से देशी देन अगेर की प्रतिमार प्रति होती वनहीं उद्धा रोहे होते हैं। एक राज्य में स्वीमें से पर कु और पत्ती प्रतिमा से पर अगेर पत्ती भी हमारे सुख दुल के लापी वने जाते हैं। एक राज्य में स्वीमें काने से पर ग्रहीय पत्ती की हमें हमी केवर में सित्र हमें स्वीमें काने से पर ग्रहीय महिना है एवं लोकी करने तमता है—ज्ञहानव्य स्वीहर रामस्यद वी यह महनीय महिना है एवं लोकीकार सित्र में

झतः मूर्ति-निर्माता स्पपति को मूर्ति में रसोन्मेप के द्वारा भाग-स्पक्ति के लिये अवस्य प्रयस्तशील रहना चाहिये । स्थायस्य-शास्त्र के मात प्रत्यों में समगङ्ख्या के लेतक, विवा छोर कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रतिद्व उन्नायक एवं स्वयं विधायक भी (दे । मात्र वार्ष प्रत्यं प्रथम 'विषय-प्रवेश') भागिपप भोज को ही क्षेत्र है जिन्हों ने काव्य कला की माति प्रतिमा-कला में भी स्वोन्मेप की इस परिवादी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रखें। एवं रच्डिथ्यों के लख्य-पुरस्थर लह्य में समन्वय की समीता का अवसर इच अनुग्रन्थान के अन्तिम अन्य — 'यन्त्र एवं चित्र' में होगा अतः यहा संवेतमात्र आवश्यक था—विदोप विस्तार अमीछ नहीं। प्रतिमा एवं प्रासाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी निषमों पर निर्देश हो चुका—प्रतिमा के प्रत्येक श्रवयव की निर्मित भी हो चुकी वह राजीव भी हो उठी । उसकी प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी चाहिये । भारत का स्थापल विशेषकर प्रतिमा-क्ला (Imagemaking—Iconography) श्रदेवदेक नहीं रहा । मितमा की प्रकलाना का एकमान प्रवोजन प्रानाद में प्रतिष्ठा है । यहा प्राचाद से तालप्य महलान की है । यहा प्राचाद से वालप्य महलान की है । माखाद स्थादिमा श्रव्यं देव-मन्दिर है । इस पर हमने स्विस्तृत समीजा श्रवने हस श्रातुक्त्यान के तृतीय प्रत्य-प्रासाद-वास्तु—Temple-Architecture (शीष्रश्री प्रकाद्य ) में की है ।

प्रासाद एवं प्रतिमा के निर्मापण की परम्परा में पौराणिक 'अपूर्त' पर इस पूर्व ही संवेत कर चुके हैं। अतः हिन्तुओं के इस देव-कार्य में 'प्रासादमूर्ति' अटर्प 'देव' की प्रस्थान मूर्ति है। प्रसाद बाह्य की उद्भावना में मूर्ति , मानत-क्लेजर ) के ही उदय नाना रचनाओं के दर्शन हाते हैं। अतः जिस मकार शरीर और प्राण का सम्वन्य है उसी प्रकार माताद और प्रतिमा का। प्रसाद बाह्य की नाना करपी भूपाओं, विच्छितियों एवं रचनाओं के एक मात्र आधाद मन्दिर के बाह्य-क्लेवर तक ही सीमित रखना और गर्म-यह को विकक्त इन से शास्य रखना—हन दोनों का यही मर्ग है। 'इक्टर्पोर्ग पवस्य का प्रकार—हन दोनों का यही मर्ग है। 'इक्टर्पोर्ग पवस्य का प्रतिमा की हते स्वातन.''। इसी मकार हयशीर्प पवस्य प्रतिमा की इसी मौतिक स्वान-परित्रें के पद्मति ही स्वान-परित्रें के पद्मति ही स्वान-परित्रें के पद्मति ही स्वान-परित्रें है। इस वसकी रिस्तृत रूप से सीमी पूर्योंक 'प्रसाद-बारत्र' में प्रस्था

श्रम च प्रावाद में प्रतिमा की प्रतिशा, प्राचाद ( गर्मग्रह ) श्रीर प्रतिशाल्या प्रतिमा की पारवारिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया श्रादि के वाम वाय प्रानाद कारत के जन्म एवं दिकाल, उनके नाना मेर एवं प्रमेद, उनकी प्रमुख शैक्तियों एां उसके श्रानायां श्राह्मे— मनदर, जनती श्रादि-श्रादि विषयों की भी संधित्तर समीचा वहीं द्रष्टवर है। स्वतारमय मे इस श्राति महनीय विषय का एक मात्र यहा धेरेत ही श्रामीश्रया। इति दिन्।

# परिशिष्ट

ग्र. रेखा-चित्र—यन्त्र-त्रिक

व. प्रतिमा-वास्तु-कोप

स. ग्रन्थ-भ्रवतरण ( समगङ्गण एवं भ्रपराजित )

#### परिशिष्ट श्र

#### रेखा-चित्र--यन्त्र-त्रिक

दि॰ शास्तार्थों में बिना प्रतिमा के भी पूर्णार्था या विशिश्यां मध्यत्र है। सकती है। श्रवः द्रव्याभव से प्रतिभा विश्वों एवं श्रव्य नानां चित्रों की नियोजना के बिना भी निम्न संसिन्धेय-त्रिक से ही पाटक याग चला लेवें।

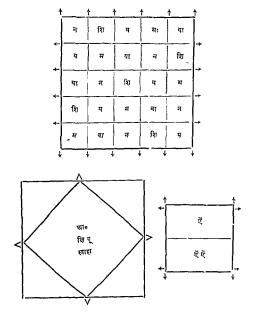

## परिशिष्ट ( स )

# संचिप्त-समराङ्गण

#### ( अवतर्ण )

#### प्रतिमा-विज्ञानम्

( आ ) प्रतिमा-द्रव्यास्य त्रस्युकारच फ्लद्दभेदाः स्वर्गारूपवास्त्रस्वतेश्वरानि शक्तिः ॥ । ॥ चित्रं चिति विनिर्दिष्टं स्वयमचासु सत्वका । सुवर्षे पुरिष्ट्यत् विदादः रसते कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥ प्रताविद्यति (स्वर्द) ताम्रं रोहेषं स्वयावस् । स्रापुष्टं दा(दाकार्त) द्रायं सेर्पयित्रं भनावस् ॥ ३॥ ७६,1-३,

( ब ) प्रतिमानिर्माणोपक्रपविधिः

प्रारमेद्र विभिन्ना प्राज्ञो महाचारी त्रितेन्द्रियः। इविष्यनियताहारो जपहोमयराययः॥ ४॥ श्रायानो भरवीपुष्टे (कुणास्तरये सदन्वर्रः १)। ७६.५-२६

(स) मानगणनम्

हुमोडिय मानगणनम् परमाध्वादि गद् भवेष ॥ परमाध्य रजो रोत किया यूका पयो अद्युक्तम् । क्रमरोऽद्युषा पृदिदे (वांचे मानाद्युक्तं भवेष ॥ द्ववदुत्रोतो गोळको केषः क्यां या यां मायपते । द्वे कठे गोजको बाद्वी भागो मानेन तेन छ ॥ (०४-१-४)

(२) श्रीतगतिमाँचे मानापाराणां पळ पुरुष-घोणां कल्लाम् पळातां हंसमुख्यानां देहबन्यादिकं भूलाम् । रुखिल्यामामुखानां च स्त्रीची वर्त मुम्बे पुषक् ॥ हंतः त्रयोऽध स्वके महो मान्न (४०) एव च। (पच्चेते) प्रस्थातेषु मानं हंसस्य कत्यत्रे॥ स्वासोत्यहणुत्री हंसस्यायामः परिकर्तितः ।

क्षण्यात्रीत्मञ्जूतो इंस्स्यायामः परिकीवितः। विज्ञेषा युद्धिरन्देषां चतुर्या द्वयञ्जुककमातः॥ ६३,१-६

(१) प्रतिपान्द्रीयाः स्वयं व क्यांति स्वयं व मृष्ट्रेश्वीद्रहर्मेषु । स्वयं व क्यांति स्वयं व मृष्ट्रेश्वीद्रहर्मेषु । व क्यांत्रिक स्वयं विकासिक । स्वयं क्यांत्रिक । स्वयं क्यांत्यंत्रिक । स्वयंत्रिक । स

२४ असमुतः

हरेवाः

२६ (१) गृत्त-

६स्वाः

इंदर्शी देवतां प्रा (हैंहिं?हो हि ) साथ मैव कारयेत् ॥ प्रशिवन्द्रसम्प्या मर्गा आन्वया स्थानविश्रमम् । वक्रया वलह विद्यान्नतया वयस्र. निस्यम विधनचा पु सामर्थस्य चयमादिशेव । भयमुन्ततया विद्याद्द्वोगं च न संशय: है देशनान्तरेषु समर्गसत्ततं का (रृक) बहुवा। प्रत्यक्रहीनयाः निस्यं मेत्: स्यादनपत्यता || विकटाकारया होयं भयं दारुगम (धंश्वं) या। **थधो**मुल्या शिरोरोगं (तयानयापि च १)॥ पर्तरपेता होपैया वजंदोत सां भवदात: ॥ 95.9-E. (त) प्रतिमा-मुद्राः ~(i) पताकादि-चतुष्प ब्द-ह्रस्तुमुद्राः पताकविपताकरच वतीय: चर्घचन्द्रस्यथाराजः शकतुएडस्तथापर, ॥ मष्टिरच शिक्षरश्चीव कपित्थ, खटकामचः । स्च्या (स्या?स्यः) पद्मकोशादि (शि) रसी मृगशीर्यंकः ॥ काङ्ग खकाखपद्मश्च चतरो भ्रमस्त्वथा । इंसास्यो इंसप्यश्च सन्दंशमुकुका ( वर्षि ) ॥ **वर्णनाभस्तात्रच्**ड इत्येषा चतरन्विता । हरतानी विश्वतिरतेषां खण्यं कर्म चौरवते ॥ 51.2 £ १३ संयुत्तहस्ताः त्रयोदशाध कथ्यन्ते संयुक्ता मासन्वच्छैः । भाक्षिरच क्योतरच कर्यट: स्वस्तिकस्वया ।। सट (का १ का) वर्धमानश्चा ,ध्यसाध्यास) द्वनिप्रधावि । पुण्यपुरस्तद्वन्मकरो गजदन्तक: ॥ (बरिग्यादश कथ्यन्ते सथवा नामखचर्योः । भवडिषा विभागमञ वर्धमानस्त्रया परः । धश्रविरच कपोतन्य कर्डंटः स्थत्तिकस्तमा () ॥ प्रयोदशीते कथिता इस्ताः संयुक्तरीतियाः । ह्या. १८१-१६१। स्पर्धा मुसहरतानामिदानीमनिधीयते । चतुःभी तमोर्षुती स्वहिनको विमक्षी (स्वी, खंकी) ॥ (पर्मकोशाभिषानी) चाप्यराखन्नटकामुली । ( भ?चा) विद्ववस्त्रकी सूचीगुणरेचिता संज्ञकी ॥ धार्थ रेषिशमंत्री सधैवोत्तानवद्मिनी । t पण्डवा (को एवं।) करी चाय देशकाथी सनाहरी॥ करिहरती तथा पचवित्रता (भीत्वधी) ततः परम्) । दरवपपारय मुख्यमयद्विती

पारवंभगडिबनी तद्वदुरोमगडिबनायपि भ धनन्तरं करी च्रेपादुरामारवार्थमगडिबी ! मुध्डिक्स्यरितकाशयौ च मिबनायद्मकोशकौ ॥ तत्परच कथितौ इस्तायख्यस्ख्यकोहत्वयौ | ब्रांबिती विव्र (तपाता) यदावित्येकान्तर्प्रशाहीरिता ॥ =१,२२१-२२७

( ii ) पार-सुद्राः - वैष्णवादिषङ्खानकसुद्राः -चथान्यान्यभिष्वीयन्ते चेप्टास्थानाभ्यनेकशः । यानि भाष्या न मुद्धान्ति चित्रविचस्याः॥ रुमपादं च वैशाखं मंदलं तथा। प्रत्याचीदमधाचीदं स्थानान्येतानि **जच्चेत्र** ॥ ( श्ररवकामसमधायामविहितनाकत्रयं स्त्रीयाम् ) द्री तालावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेता। तयोः समन्वितस्वैकस्त्र्यश्रः पन्नस्थितोऽपरः। किञ्चिदञ्चितज्ञहुं च (शगात्रभोज्य चसंयुतम् १) ॥ ठीड@बस्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदैवतम् । समपादे समी पादी तालमात्रान्तरस्थिती॥ महा। चात्राधिदैवतम्। स्वभावसौष्ठवोपेतौ ताबास्त्रयोऽर्घंताबरच पार्योगन्तरं भवेत्॥ ध्यश्रमेकं द्वितीयं च पादं पह स्थितं कि खेत्। (नैपमोहः) भवरयेवं स्थानं वैसाखसंज्ञितम्॥ विशासी भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम् । (ऐंन्द्रशन्द्रं) स्यान्मयङलं पादौ चतु(मृर्शस्ता)ज्ञान्तरस्थितौ ॥ प्य(स्थ) पचस्य (तृति)र चत्र कटिर्जानुसमा तथा। प्रसार्थ दिच्छा पार्व पञ्चताजान्तरियतम् ॥ धालीढं स्थानकं कुर्याद् स्दरचात्राधिदैवतम्। क्रश्चितं द्विषां कृत्वा वामपादं प्रसारयेत्॥ बाबीडं परिव (तंशतें ) न प्रत्यालीडमिति स्मृतम्। द्विकस्तन सम: (१) पादस्थ्यक्ष: पचरियनोऽपर: ॥ समुग्नतकदिवीमश्चा प्रहित्यं तदुष्यते । पुकः समस्थितः पादो द्वितीयोमवज्ञान्यितः॥ (शूद्रमविदं वात!) श्यकान्त वस्यते। स्थानत्रविमदं स्त्रीयां मणामपि ( भवेत ) ववित ॥ = . १-१३

(iii) शारिर-ग्रद्धाः (चेट्टाः ) ऋत कर्ष्यं ध्यचयामि (नेविः) स्थानविधिकमम् । (संयात्वारपाणां!) हि जायन्ते मव यूचयः ॥ यूचंत्रवतागतं तेषां तकोऽर्यन्वोगतं मवेदः। ततः साचीकृतं विचादश्यश्रीणमनन्तरम्॥

प्रसाद्यात्रवराद्वीत पाष्ट्रवर्षात्रवरम्॥

प्रसाद्यात्रवराद्व (द्वश्यं) तत्त्रोऽध्वर्शातादिकम्॥

स्वाद्यात्रवराद्व (द्वश्यं) तत्त्रोऽध्वर्शातादिकम्॥

स्वाद्यात्रवराद्वस्य स्वादं स्व

## प्रतिमा-लच्च्यम् महादीनां रूपमहर ब्रह्मा महा

महादीनां रूपपद्वरणसंयोगतचणम्-- ७७वां घ०

महानवाचिः प्रतिमः कर्तस्यः सुमहायृतिः ॥ श्वेतपुष्पश्च श्वेतवेष्टनवेष्टितः। ₹थवाइ: क्रष्णाजिनोत्तरीयस्य स्वेतवासारचतुम् सः ॥ दग्रहः कमग्रहलुश्चास्य कर्तस्यौ वासहस्तयोः। श्रधसूत्रधरस्त (द्वा ?हृद् ) मौल्या मेसबया ग्रतः ॥ का ( यांश्यों ) वर्षयमानस्तु जगद् दिख्यपाणिना । एवं कृते तु लोके (शे) चेमं भवति सर्वेतः॥ माहाणा ( थें? ) वर्धन्ते सर्वकामेर्म संशयः। यदा विरूप दीना वा कुशा रौदा कुशोदरी ॥ बाह्मणीर्वा भवेद् वर्णा (१) सा मेट्टा भवदायिनो । निहन्ति कारक रौद्रा दीनरूपा च शिहिपनम् ॥ कृशा व्या (धि?धि) विनाशं च हुर्यातः कारयितुःसदा । कृशोदरी सु हुर्मिचं विरूपा चानपायताम् ॥ पुतान दोषान् परित्यज्य कर्तंत्र्या सा सुरुीभना। वहायो (बा? चां) विधानहै: प्रथ (मो?मे) योवने स्थिता ॥ २-६ विष्युर्वेदर संकांश: पीतवासा: श्रिया (पृश्य) त:1 बराही बामनर्व स्थान्नरसिंही भगानकः॥

विष्णुः

कार्यो (वा १) दाशस्थी रामो जामदरम्यस्य धीर्यवान् । द्विभुगोऽष्टभुगो वापि चनुर्वोहुररिस्दाः ॥ शक्तप्रकरादापायिरोजस्यो चानितसंयुवः नातस्थरस्य कर्तव्यो झारवा कार्योत्तरं थियुः ॥ इत्येप दिण्युः कथितः सुरास्तृश्वनसङ्गः ।

इत्यय विरक्षः कायतः सुरासुरनमरकाः। बह्नभद्रः बद्भस्तु सुभुतः श्रीमस्तिहकतेनुर्महासुदिः। बनमाजाकुजोरस्को निज्ञाकरसमश्रमः ॥ गृहीत (नारो १ सीर ) सुतकः कार्यो दिग्यमहोरस्टः । बनुर्यु जः सौम्यवको नीलाग्यस्तामुख्यः ॥ (कृश्चि) कुटालंकुकशिरोरोहो शागिकभृषिवः । देवरोमिदितः कार्यो (बनुभवक) देवः प्रणावनम् ॥ ३६-३६ बन्द्राकृतस्तः भीमान् नीवकपदः सुसंय (होतः ) ।

शिवः

विचित्रमुदुरः शास्त्रुनिशास्त्रसम्बद्धाः ॥ दोम्पौद्राभ्यां चतुर्भिवा (वधा?) वृक्तो वा दोभिरुटिभः । प( दि?हि ) शब्यप्रहस्तश्च पन्नगाजिनसमुतः ॥ नेत्रवित्वभूषणः। सर्वं खचणसम्पर्णो प्वंतिभग्राणेयं को यत्र कोडेश्वरी हरः ॥ परा तत्र भवेद वृद्धिर्देशस्य च नुपस्य च। यदारुखे (समशाने) वा विश्वीयेय महेरवरः॥ पं रूपस्तदा कार्यः कारकस्य शक्षतदः। चरादशभु (को १ जो) दोव्यो विशेषा वा समन्वितः॥ शतयाहः कदाचिहा सहस्रभुत्र एव च। रीहरूपो गण्डनः सिंहचर्मीत्तरीयकः ॥ सीपणदंष्टाप्रदशनः शिरोमान्नाविभृषितः। चन्द्राद्वितशिराः धीमान् पीनोरस्डोप्रदर्शनः ॥ भद्रमृतिस्त कर्तंग्यः रमशानस्थो महेरवरः । क्रिम्मी राजधान्यां तु पश्चने स्यादश्वनुभूकः ॥ कतंत्रयो विशातिभन्नः समगानास्ययमध्यमः । एकोऽपि मगवान् भद्रः स्थानभेदविकत्तितः ॥ रीहसीस्वस्वभावस्य क्रियमाणी भवेद वुप्तः। तसन् यथा मधेद् भानुर्भगवान् सौग्यदर्शनः॥ यव सीच्यातामेनि सध्यन्दिनगतः पुनः। तथास्ययश्यिती निथ्यं रीडी सवति डांकाः ॥ स एव सीम्यो भवति स्थाने सीम्बे व्यवस्थितः। स्थातान्येतानि सर्वाणि शाया किन्द्रयादिभिः॥ प्रमुचै: सहित: कार्य: शंकी खोक्संदर:। प्तद् बधावत् कथितं संस्थातं त्रिपुरहः ॥ १०-२२ कार्तिकेयस्य संध्यान मिदानोमिश्यायते । तरुवारंतिमो स्वयासाः पावकश्यमः॥ कार्तिकेयाय इपदानानतिः काम्ती सहस्य, नियदर्शनः। प्रसम्बद्धः शीमानोज्ञानेक्वीवितः स्वयः॥ विशेषान्तुपुरैहियात्रैः सुवामधि (वि)भृतिनः।

कार्तिकेयः

प्रमुखी वैकवकन्नी वा शक्ति रीविष्मती दथद ॥ नगरे द्वादशभुकः खेटके पड्मुको भवेत्। आमे भुजद्वयोपेतः कर्तस्यः श्रभमिच्छता॥ शक्तिः शरस्तथा खड्डो सुसूख्डी सुदूगरोपिऽच। द्विगेदोतान्यायुधान्यस्य दशयेत्। एक: प्रासरितश्चान्यः पद्यो हस्तः प्रकीर्तितः। धनुः पताका घरटा च खेटः कुनकुट (क) स्तथा ॥ धामइस्तेष पण्डस्त तत्र संवर्धनः हरः। प्रमायुषसम्पन्नः संधामस्थो विश्रीयते॥ श्रान्यदा तु विभातस्यः कीडावीवानिवतरच सः। हागङ्क्ड्रटसंयुक्तः शिक्षियुक्तो मनोरमः॥ नगरेषु सदा कार्यः स्कन्दः परजयेषिभिः। स्टेटके तु विधातव्यः परमुखो ज्वल्रनप्रमः॥ सथा ती च्याथुघोषेतः सम्बाम भिरलं हतः। ग्रागेऽपि द्विभुतः कार्यः कान्तिष्ठतिसमन्वितः॥ द्विणे च मवेच्छक्तियांमे इस्ते सु सुक्कटः। विचित्रपद्म: (स ? स) महान् कर्तन्योऽतिमनोहर: ॥ एवं पुरे खेटके च प्रामे (वामिलं १) शुमम्। कार्तिदेयं सुर्यादाचार्यः शासकोविदः॥ द्यविरुद्धेषु कार्येषु खेटे (या ! मा) मे पुरोक्तमे। कार्शिकेयस्य संस्थानमेतद् यत्नेत् कार्येषः ॥ त्रिद्शेपः सहस्रा (चौ:चो) वत्रश्च सुभुजो बली॥ (प्रजापत्तयश्च) किरीटी सगद: श्रीमान् श्वेताग्यरभरस्तथा। शीणिस्त्रेण म (दा ! इता) दिव्यामरणभूषित: n कार्यो राजधिया युक्तः पुरोहितसहायवान् । दीवस्वतस्तु विज्ञेयः (काक्षेः देसं?) परायणः॥ मेजमा सूर्यसंकाशो ज.म्यूनद्विभृषित:। सम्पूर्णबन्द्रवद्दनः पीतवामा (स्तु ? श्व) मेचणः ॥ विचित्रमुक्टः वार्थो यशहदविभूषितः। सेत्रसा सूर्यसंकारः कर्तस्यो धडवान्तुभः॥ धन्यन्ति श्रिरद्वातः (प्रमानीयसपस्तथा । दचार्थाः सहसाः कार्याः कार्यो स्वराणि स्वरा भविष्मान् (भा?) उत्रहातः कार्यः (पन्तरदास्य) समीरयः ४२-४० सदशावश्विनी कार्यो लोकस्य शुभदायकी॥ शक्तमाल्याभ्यापरी जान्मृतद्विभूपितौ॥ पूर्वचन्द्रसुमा ग्रुपा विग्वोध्ही चरहासिनी।

भरियनी

स्रोकशकाः

24.44

21-34

भीरेघी

| कौशिकी (दुर्गा)   | श्रेतवस्त्रभा कान्ता दिग्वाल कारम्वितां॥ किटिइरानिबिस्टेन वामहर्गत गोभना। किटिइरानिबिस्टेन वामहर्गत गोभना। करिइरानिबस्टेन प्रमिता। करिइरानि (धान्तेन!) दिख्येन प्रियोग्या। करांग्या भीः प्रसास्था प्रपन्ने यीवने स्थिता। पृद्धीनप्रवृत्वरिक्ष (पादिना) परिशाया। विश्राया सेटकोरेतकसुवदगं च पाविना। परदानिको च मौत्रवीं दथती पोरह्मियी। करिसको पोत्करितवस्त्रमा निहस्ता (ह) ना। विश्राहा सुकामस्पराः। गोभमानस्य सुक्ष्मीनारविकः। गोभमानस्य सुक्ष्मीनारविकः। | <b>*0-27</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • लिङ्ग-लच्चण     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****         |
| (1) सिङ्ग द्रव्य- | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| प्रभेदाः          | (चौहं इस्तिप्रभागेन कनीयसम् १)॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                   | (द्वयंशास्द्रानवैवं स्युराहस्तत्रितव।विधे?)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                   | ह्रयंशरृद्धानवैवं स्युरा इस्त-ह्रत्रितयावधे:॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                   | बिंगनासीमः प्रासादस्यानुसारतः )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                   | श्रतश्च हिरायानि स्युदाहरानि प्रमायतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                   | त्रिगुणान्यरमजातानि सृत्तिकाप्रमवानि च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                   | रवस्य स्वस्य कनिष्ठस्य पदेन परिवर्तनात्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 8-1,00)    |
|                   | चतुर्मुर्यं मवेल्लिगमर्चितं सर्वकामदम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 66 06 )    |
| (१११) लिझमेरा     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (00 80)      |
| (17) सो क्याल-    | र्जिगमिन्दार्वितं शस्त्रमन्द्रदिश्वित्रयार्थिना (म्रा)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| लिझा              | प्रतिष्ठाप्यमिदं रात्रीयद्वा स्तम्भनमिन्द्रता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( 20,8%)     |
|                   | इदमम्बर्चितं लिगं हत्वामेवीं प्रवेद दिशम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                   | चिक्रीपु यारिसन्तापं प्रतिष्ठाष्यमिदं सदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ••,*• )    |
|                   | लिड्गमेतत प्रतिष्ठाप्य बरणः स्वतिगीशताम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                   | योग तथान्तवावैश विस्वेतच्यानिषुचिष्ट्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 30,81 )    |
| ( 4 ) [6] 14      | र्माणे द्रव्य भेदेन फन्नभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                   | इदं पत्रतमपत्रय या (स्तोइतुः) भवगर्भितम्।<br>कार (गम्के) यद्मे सपान कर्तन्यं सिद्धि,सास्तुः) भि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                   | भ्रतये बीहर्ज जिड्डां सीमन्त्रपुर्वितस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                   | कारचनप्रभवं साज्युरहेद (कायशि सविवास्) ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                   | (बारव खिड्गोनच प्रतित त्रार्विनीतागावुरमधाप्यादि।)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                   | स्रोहोद्भवं वा यन्मान्—गुरुवसिविष्ट्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                   | भि(चाच)यां बबसेव स्वान्स्त्मच)। मृखकां च वेशमद्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                   | शेष्ट्रं समस्य (राम्याप् !) व (प्रमध्या व्यवं) सदिश्विते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

पद्तराग महामूर्ये सीभाग्याय तु मीसिकस्।
पुष्परागं (हा ) नीजी—यातीरसमुद्भवस्॥
यशसं कुजलनवर्षे तेत्रसं सूर्यकान्तः (रृकः ) स्।
यान्यं कुजलनवर्षे तेत्रसं सूर्यकान्तः (रृकः ) स्।
ता—च्हं स्काटिकं सर्पकानदं श्रुजारजो॥
मणित्रं रा (फ?हु) चयाय (पुजला) विव्यक्तिद्वस्॥
स्वयं सस्यनिष्यक्षे (भोजगं) दिव्यक्तिद्वस्॥
श्रेट्ठं (सार्त्ता) जिल्ह्यासीरायाहित्यचेत्रसास्।
वेक्ष् (त !न्त) कसहावर्तराकायस्कान्यजं दित्रस्॥
(पुद्र सिस्प्रिप्) सन्मन्त्र जातिसंस्कृतस्।
प्रतं सम्यग् गुणादृष्ट्यमन्यापु मणिजातिषु॥

राह्मस पिशाच भूत-नाग-वद-गन्यव-किझर-दैरयादयः--

च्द्रशरीरियः । कृष्णा नानाभरणभूविताः। रत्तवधधराः रास्साः सर्वे बहुबहरणभूविताः॥ त्रिपन्चदरापृतिस्स्येदं मृंगवनमेचकप्रभाम् ॥ वैद्यंशकंसङ्खाः १) हरितरमधनोऽवि रोहिता विक्रता रक्तलोचना यहरूविण: ॥ मागै: शिरोस्टा जीनेविंसमाभरकाञ्चराः । पिशचा भूतारच परुपासत्ववादिनः॥ (बहदकारमन्दहाः विरूपा विकृताननाः । भोररूपा विभातस्या इस्वा नाना (सुश्यु) भारच ते ॥ सभीमविकमा भीमाः संघा यशोपवीतिनः। वर्मभि: शाटिकाचिगैमूंता: कार्या: सदा खुधै: ॥ धैऽपि नोक्ता विधातस्यास्तेऽपि कार्यानुरूपतः। वस्य यस्य च वर्तिजगमसुरस्य स्ररस्य च॥ यश्वराश्वसयोवांपि ना (नागृत) गन्धर्ययोरपि। तेम जिंगेन कार्यः स यमा सा (शुश्रि) विजान (जाता)। प्रापेण (वाश्वीर्यवन्तो हि दानवाः क्रक्सिंगः। क्तंत्र्या विविधायुष्यायायः ॥ तेश्योऽपीयत कनीयांसी दैत्याः कार्या गुणौरवि । दैरवेश्यः परिद्यास्तु यद्याः कार्या सदोरकटाः ॥ शीनास्त्रेम्बोऽपि गन्धवा गन्धवेम्बोऽपि पद्मता। मागेश्वी राष्ट्रसा दीनाः कृर (वित्रिमतस्थियाः १) ॥ विद्याचरार्थ यदेश्यो होनदेह (वृष्ट) रा: स्पृता: । चित्रम'एया ग्हाधराहि चत्रचर्मा सिपायय. नानावेषधरा घोरा भूनर्समा भवानहाः।

विवायेम्पोऽपिकःः स्यूबासेत्रसा पर्यास्यमा॥ प्रम्यूनापिकस्पोश्य सुर्वीत् प्रायशः शुभान्। योद्ध-प्रतिमा-लत्त्त्त्म्—(वितासमयात प्रसुतस्याच न दीवते)

,**₹**₹•६७

जैन-प्रतिमा-लच्लम्—प्रवराजितप्रव्हातः स्॰ २२१

ग्र चतुर्वशिति-तीर्थद्भर-नाम-वर्ण-जाव्यनानि भ्रायभक्षा जित्र औ संभवश्चाभितन्देन: । समितिः पद्मवसञ्च सुपार्थाः सप्रभोत्तमो सवः॥ २ ॥ चन्द्रप्रभक्ष सुविधिः शीतको दशमो मतः। थ्रेयांश्रसो वासुवृत्रयश्च विमलो दुनन्तसंज्ञकः ॥ ३ ॥ धर्म: शान्तिः कुन्ध्रसी मण्डिनाथस्त्रथेव च । मुनिस्तथा सुवतश्च भमिश्चारिष्टनेमिकः। पारवंताथी वर्धमानश्रमुर्विशितिरहेताम् ॥ ४॥ चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः श्वेती वे हीज्ञसम्भवी १। वस्त्रमो धर्मनाथी रहोत्पलनिमी मती।।५॥ सुवारची: पारवीनागत्र हरिद्वर्णी प्रकीतिती। नेमिश्र स्यामवर्षः स्यासीको महिः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥ शेवाः पोद्दश सम्बोत्तास्तप्तकाञ्चनसमप्रभाः। वर्णानि कथितान्यमे साध्युनानि सतः शणु॥ ७॥ धुषो गतास्वकपयः क्रीश्चपश्चकस्वस्तिकाः। चन्द्रो सकरश्रीवासी गयदको महिपात्वया।। = !) शुकरः शशादमञ्ज वज्रश्च सृग प्राप्तकः। नन्द्यावर्तश्च कल्लशः कृमीं नीलाव्य सहसी। इ.स सर्प: सिंदधपं मादेशिम्बनानी रितानि च। य चपुर्विरातिशासनदेविकानामानि

चतुर्विशिक्तपान्ते समाप्यासनदेविकाः॥ १०॥ वृक्षदेवति शेक्षिणो च मद्मा वे वहागुद्धवाः। मद्दस्य समोपेता काविका गानाविका ॥ ११ ॥ सहाकावी सानवि च गौरी माञ्चाविका तथाः। विराटः वादिका चैवाननकाराविका सानवि ॥ १२॥ सहामानवि च अवा विजया वादातिकाः। बहुक्या च चानुष्टर्डाधिका चात्राविति तथा।। १२। विकारिका च वृक्षिण्यानिका वाद्या। विद्याचा च वाद्युव्हर्डाधिका प्रावावती तथा।। १२। विकारिका च वृक्षिण्यानिका च वृक्षिण्यानिका वाद्या।

१ चक्रेरवरी

पटपादा द्वादरास्त्रा चकाएगडी द्विवज्ञकत्। मातुनिकामपे चैव नथा पद्यासनाऽपि च ॥ १२ ॥ गरदोपसिस्था च चन्नेशी हेमकविका।

|                  | · · · · ·                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| र रोहियी 🛒       | चतुर्भुजा स्वेतवर्णा शहुचन्नाभयवरा।<br>कोहासनाच क्तंब्बा स्थास्ट्राच् रोहियी॥ २ ॥            |
| হু মহাত্রী       | प्रभावती स्वेतवर्णी पद्भुता चेंग मंध्रुता।<br>श्रामयबादफल चन्द्राः पाद्यरपद्भम् ॥ १७ ॥       |
| ४ बदाशृह्यजः     | नागपाशासुकतकं यस्दं हंसवाहिनी।<br>चतुर्सुना तथेवोना विख्याता वद्मगृह्वना॥ १८॥                |
| <b>≱</b> नरनत्ता | े चतुर्भु'ता चक्रवज्ञ फलानि बरद तथा।<br>श्वेतहस्तिसमास्त्रा कर्तन्या नस्त्रचिका॥ १६ छ।       |
| ६ सनोवेगा        | चतुर्वाणी स्वर्णवर्णाऽशनि चन्नफलं वस्म्।<br>श्वश्ववादनमंस्था च मनोवेगा तु कामद्रा॥ २०॥       |
| ७ काविका         | कृत्णाऽष्टबाहुविश्च बपाराष्ट्रराधनु शराः ।<br>चक्राभयवरदाश्च महिपस्था च कानिका ॥ २१ ॥        |
| ८ ज्वाबामालिमी   | कृत्या चतुर्भुं का घवटा त्रिश्चलं ६ फलं वरम्।<br>पद्मासना सूर्यास्टा नामदा ज्वालमाजिनी ॥ २२॥ |
| ६ महाकाली        | चतुर्भुंता कृष्णवर्णा बज्ञगदावरामया.।<br>कूर्मस्था च महाकाली सर्वशान्तिशदायिनी॥ २३॥          |
| १० मानवी         | चतुर्भुं जा स्यामवर्णा पाशाह् क्रशफल वरम् ।<br>सुकरोपरिसंस्था च मानवी चार्थदायिनी ॥ २४॥      |
| १९ गौरी          | पाशाङ्कशान्त्रवादाः कनकाभा चतुर्भुजा।<br>सा कृष्णदरिणास्टा कार्या गौरी च शान्तिदा॥ २४ ।      |
| १२ गान्धारी      | करद्वेचे प्रमुक्ते नकारुढा तथेव च ।<br>श्यामवर्णा अक्तंथ्या गान्धारी नामिका भवेत ॥ २६॥       |
| १३ विराटा        | श्यामवर्णा पड्सुन। द्वी वरदी खड्गखेटकी।<br>धनुबाँगी विसटास्या स्योमयानगता तथा॥ २७॥           |
| १४ धनस्तमतिः     | चतुर्भुं जा स्वरोवणां घनुर्वाणी फल वरम्।<br>हसासनाऽनन्तमतिः कर्तव्या शान्तिदायिनी । २८॥      |
| ११ मानसी         | पद्भुता रत्तवणो च त्रिशूल पाशचक्रके।<br>डमरुवें फलवरे मानसी व्याग्नवाहना॥ २६॥                |
| १६ सहामानसी      | चतुर्भुंजा सुवर्णाभा शरः शाङ्गं च वज्रकम्।<br>चक्रं महामानसी स्यात् पविराजोपरिस्थिता॥ ३०॥    |
| <b>१७</b> জয়া   | बञ्जचके पारा ड्ड्रों फलंच बरदो जया।<br>कनकामा पद्भुजा च इत्याशूकरसस्थिता॥३१॥                 |
| १⊏ विजया         | सिद्धासना चतुर्वोहुर्वज्ञवकप्रतीरगाः ।<br>तेज्ञोवती स्वर्णावर्णी नीमना सा विजया सता ॥ ३२ ॥   |
| १६ भ्रपराजिता    | सद्गसेटी फलवरी स्यामवर्ण चतुर्मुना।<br>शान्तिद्वाऽष्ठापदस्या च विख्वाता द्वपरातिता ॥ ३३ ॥    |
|                  |                                                                                              |

द्विश्वमा स्वयोवयो च मङ्गरीटकथारियी। २० बहुरूपा स्पीसना च कर्तंग्या बहुरूपा सुखावहा॥ ५४ ॥ रकामाष्ट्रभुता शूल-खद्गी मुद्गरपाशकी। २१ चामुषहा षञ्जयके दमवंषी चाम्यडा सर्वेटासना॥ १५॥ हरिद्वणां सिंहसंस्था द्विभुजा च फलंबरम्। २२ अभिकता पुत्रेषोपान्यमाना च सुतोरमङ्गा तथाऽभ्विका ॥ ३६ ॥ २३ पद्मावती पाश द्वरों। पद्मवरे रक्तवर्णा चतुर्भंसा। पद्मासना कुश्कुटस्था एषाता पद्मात्रतीति च ॥ ३७ ॥ २४ सिद्धापिका द्विभुता कनकामा च पुस्तकं चामयं तथा। मिद्यायिका सु कर्तब्या भदामनसमन्विता ॥ ३८ ॥ स ऋषभादेयथीयमं चतुर्विशतियत्त्रनामानि शुपपक्तो महायद्यस्त्रिम्खश्चनुराननः । तुग्पुर: बुसुमाल्यश्च मात्रही विजयस्त्या ॥ ६६ ॥ जयो ब्रह्मा किसरेश: बुमारश्च तथैव च। चरमुख: पातालयच: कियरी गरहस्तथा।। ४०।। गन्धशेरचैव बरोशः हुवेशे बरुवश्नथा। शृक्तिरचैव गोमेथ: पारवीं मातह एव च ॥ ४१ ॥ यश्चरुवतुर्वि'शतिकाः श्रयभादेवंधाश्मम्। भेदरिच भुजरासायां कथयामि समासत् ॥ ४२ ॥ यराचस्ये पाशरच मातुबिक्षं चतुभुंजः। ३ पृपवस्यः रवेतवर्थी मृषमुग्ये धृषमासनसंस्थितः ॥ ४३ ॥ श्यामोऽष्टवाहुईस्तिस्थो वस्दाभयमुद्गसः.। २ गहायचः भवपाताहरुताः शनिर्मातुबिहः तथैव च।। ४४।। मयुरस्यक्रिनेशस्य त्रिवन्त्रः स्यामवर्षकः। परस्यक्रवदावदराह्यायस्य पद्भुतः॥ ४१॥ ३ थिमुगः नागपाशवद्यास् वृशाईसस्यश्रतुराननः । ४-१ चतुरानन तुग्युरू द्वी मर्पी फलवरदी सुख्यार्गरहाममः॥ ४६॥ सुसुमाण्यो गराची च द्विभुतो मृगमंश्यितः। ६-७ कुमुम-मावही मातहः स्याद् गदापाशौ द्विभुत्रो मेपप्राहनः ॥ ४० ॥ पद्य पाशाभयवसः क्योते विजयः स्थितः। ८-६ विजय-जयी शक्यक्षकादा त्रयः वृत्रांसनस्थितः॥ ४८ ॥ १०-११ मझ-पदेशी प शाह्यशासयवरा ह्या स्वत्यवाहनः। त्रिमुखायफञ्चवश वर्षेट्र्येकी मृपस्थित: n wa n १२-१२ प्रमार परमुखी भनुबांदार खबरा: शुमात: सिन्धिवाहनः । परमुणः पर्शुको पत्नो धनुषाणा रूपं बरः ॥ १० ॥

१४ १२ विसन्यानाची विचरेशः पाशावृद्दशी धनुषायी पन्न वरः।

पामाजस्य बजार पुरति अनुवादी फर्ज वरः ॥ १ ॥ १६-१७ गहर-गण्डली पाशाह दुशक्षमा गरह स्याप्त्रकासमः । पद्मामयकस्यवसः शरकाः स्वाध्युकासनः ॥ ५२ ॥ 15-11 UBU-781 मपेट् सारमी बज्ञारि भनुषीयाः पार्व वरः। वासाह प्रशासनाथ भनेट सिंहे चतुमुँचा ॥ ३३ ॥ पाराष्ट्रहरू धनुर्याण सर्ववता हार्यापति। २०-२१ वस्य-ग्ट्रहरी श्वकतिकारीटा ! वसर मृहटिस्तथा ॥ ३४ ॥ पारबी धनुवांच शृतिह सुद्गरथ कर्त वर: । २२ पारमी सर्वस्यः श्यामवर्षाः कर्वेग्यः शान्तिमिच्छता ॥ १२ ॥ कर्त्व बरोडप द्विशुवी मातही हरित् संश्यितः। २३ सालहाः — सञ्चां न दश्यते, यपराजित प्रच्छातः (सु० २३४) देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पट्त्रिंशदा युषपोडशाभ्यणलच्णान धायुधानामतो बच्चे नामसंरकावां कमास । (ध) पट्तिंशर्-तिश्व ब्युरिकालक्षेत्रेवीटाः स्वटवाहकं भन्तः ॥ वासुपेनामानि **धारापाश**(बुरा। घगटाविष्टिवृष्यादगहकाः । राज्यस्यकं गदावज्ञराचिमुद्गरमृशुराज्यः॥ मशकः परश्ररवेव कर्तिका च क्याजक्म । शिरः सर्वरच १८५ च हताः कुम्तस्तर्वेच च ॥ पुस्तकाशकमण्डल<u>ुख्</u>चयः योगसुत्रा तथा चैव यदत्रिशस्युत्रकाणि च। पोदशास्त्रं पर्द कृत्वा पदेन नाभिनृत्तकम्। १. विश्वकः तद्वीं चीमयपची भीपणात्री पकीतिंती॥ पहास्त्रशासिक्षिण्डवख्या<u>ं</u> उमयो: कटकोरेतो सध्ये शतयंत्रा उद्यत:॥ कबटकावृतम् । रशमामभेवेर दर्शं पृष्ठुत्वं चैक्रमाधिकम् ॥ -२, धुरिका प्टिस्सालाचां वच्चे बदुक्तं परमेश्वरै:। कौमारि चैव लक्मीरच शहासिनी तुन्दका तथा ॥ पाविनी गुममा ला (अ) चा यहटगुकादिकोद्रवाः । हादशान्तिमांगुकान्यंगुलमानं मशस्यते ॥ द्यादिहीना सविझं शं मध्यदीना धनख्यम्। हत्याह्र यं वंशहीना सूजारके मृत्युसंभवः ॥ चतुरगुला भनेन्धुहिरूपचे हथंगुजताहिता। सुष्टिकाभी सवाकारी जदनामें च कीलकम् ॥ . ₹. - <del>₹</del>10: बान्त शताकांतुलं स्वान्मध्यमं गुहिंदीवतः। ददिहरीन कृतिष्ठं स्थात त्रिविधः छन्न उस्यते ॥

| ···· · द्भवासुर्धे तानिकोभयपद्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| पश्चिकोध्वे यवं कुर्यात्ताडकाधस्तु प्राहकम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| जिह्नमं प्राहके च जनकः सङ्ग बच्चते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹1-44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £1-11         |
| <ul> <li>सेटकम् खद्गमानोद्धशे व्यासो द्वयंगुलाम्या वधाधिकः।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| सहद्ये पुनरत्वेवं उपेष्टमध्यक्रनिष्टकम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| वसयपचे चाडन्तरं तु चतुर्दशांतुलीभैनेतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| इन्ताचारद्वयं कुर्यात् वृत्ताकारं सुवारूणम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>२३-२</b> १ |
| १. स्रट्वाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| '''' धनिमरैयं निनेश्रक्षावार्वडपम् 🉌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| स्वेतासं स्तव हेमद्रदिभृपित: ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१-२६         |
| ६-७. धनुशीयो दिसुष्ट्य स्थ्यंगुलं मध्यं मध्योध्यं च द्विहस्ततः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| निश्वं चोभवतः दुर्वोद गुणाधारे तु कर्णिके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| —गुलं सध्यदेशे चबसीने <b>गुँ</b> यीमंतम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| सप्ताष्ट्रतवसृष्टिस्य बार्या ५०० ध्रद्वस्यीग्युतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ت نو          |
| कुम्मके कुम्मवेद बार्ग प्रकेण तु पूरवेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| रेवके रेवयेद वार्या श्रिविधं शरकस्त्रम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| =- श्वाशंद्वशौ महादिविकं वृषि पाशो प्रनिधसमाकुलम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७ २६         |
| श्रंदर्श चाङ्ग्याकरि शास्त्रमानुसमानुत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| अनुरा चार्द्वाकार ताकानासमानुत ॥<br>१-१३ घरटा-रिष्टिन्वया- घरटां घरटाकृति हुर्याचनुभारा च रिष्टिका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹₹-३•         |
| द्वहम् द्वंयं दर्शनार्थं च द्वहं स्वात्वद्वमानतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _             |
| प्रकृत प्रमाण प्रमाण प्रकृतिक विकास  | £3            |
| १४ १९ रहा-चक्र-गद्दा शहरच दिख्यावर्रश्चकं चार्युतं सथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| गदा च खद्रमाना स्यात पृथुतालं चंकदाणेहायम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15            |
| १०-१ वज्र सन्तः वज्रं मूखद्वयं शीर्यमेकविशतिमूद्धतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| चर्चेन्दुनिभधाराम्राकृति, स्वाद द्वादराशिका ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३३            |
| १६-२० मुद्दार भृत्यपदी इत्तवप्राद्यारचीव्यंतरथ मुद्दार घोडशांतुज्ञि:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| मृश्ववदी युमादीसस्या द्विहस्तान्ताप्रचावका ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18            |
| २१-२२ गुगब-परम् विश्वायमुखं शुशलं घटुरंगुलवृत्तहम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| श्रार्थचन्द्रोपमः पाशुस्तद्वदः स्व मध्यतः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44            |
| १३ १५ वर्तिका-कपाध- वर्तिका प्रशिकामाना चक्के च त्रिसमाहृति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| शीरहम् शिरोऽश्यिकं कपासं श्माश्चित्रस्य विवृशीपंत्रम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16            |
| १६-१६ सर्व ग्रह-इक्ष- सर्वी सुन्नहरित्रपथी ग्रह स्याद गयादिशम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •         |
| वृश्वदम् इस्र इस्राष्ट्रीतः वयोतः क्योते वयाग्यस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10            |
| केंद्र वृक्ष्म के अपना, हो पुरंग के सुरम्याल क्यांग जीवर आवार के कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,-            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧπ            |
| and and and an articular of the first firs | 444           |
| प्रधाननार्थयुम्बस्ताः योगमुदाः नयोस्त्रते॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| •,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44            |

(ब) पोडशाभरणानां लत्त्रणानि द॰ २३६

१ हारः

सेखलोभें किट्सूमं (तथा कटयो) दारोवणः स्थवालयः ।

मुकाफ्रजानि संवीधि गुद्दाकर भवानी च ।

पाएटवमालद्रतरीराष्ट्रे हैं समीवीरकेशको ।।

वेष्यातटे किजि च वज्ञावरसमुजवः ।

पूम्पो (पुपु) मुका समानानि शुद्रत्यानि यानि च ॥

चववा चादि मालद्रवाराहमस्पनकणः ।

शद्भुजा वेष्णुजाश्चे व मुकानो (मध्य योगता ?) योगव द्दमाः ॥

निश्रव्यवमन्त्रमुगवं निर्वाण्यं सुवान्यता ।

सुवेष्यं च मधि वीचम करटे घोषान्याः ॥

पुरोखि (स्तानि) सोम्बद्धाविष्याः स्वरंगीरवाहरूनम् ।

पुराधि (स्तानि) सोम्बद्धाविष्याः स्वरंगीरवाहरूनम् ।

२ पदकम् पदक

पुली ! सरकर्त चार्य सथा पीवं सपत्रकस्।। श्रीटपपीऽपरः प्रोक्तो गरूडागार पृष च । चातारी मणवः भोकाः सर्वे दुःसप्रणारानाः।। पञ्चवा माजिते चेत्रे पुनस्त्वेष' च पञ्चभिः !। तम्मप्ते महादित्य मरकं पुरवन्त्रमम्।। माजिबयं पूर्वतो देशे दादिमीवीनसन्सम्। उदिवार्कसमय्द्रायं प्रभामयद्वत्रमयिदनम्।। दरबते वत्तु माखिश्यं दिश्यं दिशमाधितम्। पद्मरागिनमं स्वष्ठं दीप होशु स्वभावकम्।। श्चवरं च महादिष्यं माणिश्यं महावश्चमम्। सुरिनाभ दुग्धवस्त्रव्हं दाहिमीतुसुमवभम्।। सन्माशिवयं सु कीयव्या शास्त्रतं शास्त्राते। द्वियोत्तर प्राचीपु नीलं धै वज्रवत् क्रमात्॥ दाइयासर प्राचातु नास य' दश्यत् क्रमात् ॥
सन्मन्त्रे विदिश्यायां च बज्ञं ग्राक्त्य स्वमान् ।
स्वाधां एतं दश्यायांची नासक्त्यक्षम् ।
विधिजक्यरकेषुक वज्ञाराताविभूषितम् ।
स्वाधां सप्यमुक्ति स्वाद् स्वपान-दश्यक्षम् ।
स्वाधां सप्यमुक्ति स्वाद् स्वपान-दश्यक्षम् । भीवासं संत्रवचयानि सदा विष्णोरच वल्लमम्॥

३ भीवःसम्

धोणसं संत्रवचनानि सदः विष्योरण वज्लमम्॥ चतुराश्रं समं इता रसभागाचित्रकाः चतुरार्श्रं च गाप्पाः रमर्थाः विद्योत्त्रस्म वस्तुरुप्तं च गाप्पाः स्वर्षाः विद्योतस्म वस्तुरुप्ताः विद्यार्थं च चतुर्भागेरचतुर्वस्मः। इतेष्

शचीवींराष्ट्रकर्णिकाः । चिपेत्मसहतगर्तेषु तस्मध्ये च महारातं सर्वेतच्यासयुतम् ॥ तस्याभः पङ्गजं दिव्यमष्टपणं सदेरम्। . मृणालप्रनिधवरलीक कन्दं कविविमृपितम्॥ कथिता या तु कथ्यते तेऽधुना पुनः। ยลัสเ मध्ये चोपाश्रयं चिपेत् ॥ चेपगर्शकमध्यस्यं तस्योपरि सुभाषीतं सदासितम् !। सोसकान्ति धृत्याचं गरूदान्तगम् ॥ वर्णानुक्रमपरिधी धत्रवस्त्वी पुष्परागचनुष्टयम् । सद्वपरि वैद्वयंचतुरकं विष्नवाशनम्॥ कोणस्थानेषु सर्वेषु निविषेत् परिभी कमात्। चक्रकोखेप म(तहसीराष्ट्रहेमसापरिकोशजा. वींड वेग्वातरं कविद्वश्च बद्रस्याष्टी तथा करा. : विश्रश्रद्धान्तजातिषु ॥ १८-२० वर्णानकमर्क बच्ये (इतः परंभ्रष्टो प्रन्थ.)

**४ कोसा**भः

च कपटककलिभूषितम्॥ सद्धःसान्मृणार्लं समस्तायां पत्रपङ विशिक्तस्य । मध्यमुमी दिक्स्थानेषु स्थितं थाद्ये पद्मरागचतुष्टयम् ॥ सहारागेन्द्रनीताश्च चत्वारस्य चतुर्दिशम्। चतुर्दिशम् । कोणपत्रेषु पुष्पशगस्त्रधोदिता ॥ र्वे शिरीपराखापत्रविसाजितम्। त्तन्मध्यतो ही रकेंब द मुक्ताभिर्मीद्यभिरतथा ॥ समस विचित्रपत्रसञ्जनमूर्त्वे कुर्यात् सु दगदरनुमागविस्तीर्णो द्विभागश्चोध्यं तो सुरू कप्रमा भवेत् ॥ वपान्सं गर्वसम्पद्ध होरकै: खचितं तथा। साचित्रवसुदिवार्वसमप्रमम् ॥ चन्तरे सस्य हपाश्रयं च संचिष्य न्युप्तं वाराभिवश्विस् १। च सृदुस्व च स्यावहराबीपान्॥ **र**दःव सहाजिह्मशंपविसम्द्रवम् । **इं**दर्श च इहरा हत्यग्रोपरि स्थाप्यः सीव्यक्तन्तिश्चिनामणि॥ कौरगुभर गापं सुरासुन्तोतिः। दुर्लभः हुर्लभः कार्यम् । अप्युक्तास्यः । सीन्यकान्ति विमा विष्यु नावि हेर्स्सण्ये ॥ ११-४० १ पत्राभरणाम् प्रथमं शिशुवत्रं च सहस्र च स्विविवस्

स्प्रधर्म शिरापत्र च सकत च स्वीयस्य। स्वरित्यकं तु नृतीयं च बडंमान <sup>क्</sup>रापंडम्॥ तथान्यस्तवंतीमनं पश्चमानि <sup>स्वत</sup>म्। ३ हारः

मेखजोध्वें कटिसूर्ग (तथा कट्यां ) हारोवचः स्यबाबयः । मुक्ताफजानि सर्वाधि शुद्धाकर भवानी च। पाएडयमातङ्गसीराष्ट्रे हेमसीपोरकीराखे ।। वेषवातटे कलिङ्गे च बज्रावरसमुद्रवः । प्रयो (पुपु) मुक्ता समानानि शुद्धरहानि यानि च।। भथवा चाहि मातङ्गवाराह्मग्रयनक्रजाः । शहुजा वेशुमाझे व मुकानां ( मध्य योनता १) योनय इसा: ॥ प्रविज्ञतानि यदा तानि ध्यजेदेतानि ·· ·····। पुराणि (स्तानि) सौम्यरूपाणि""हार उत्तम ॥ पदक संश्वचथामि सर्वरानेरलंकृतम्।

२ पदकम

भूकी ? मरकतं खाद्यं तथा बीवं सपत्रकम् ॥ कीटवचीऽपरः प्रीको गरुहागार एव च। चावारो मण्यः श्रीताः सर्वे दुःस्रश्याशनाः॥ पञ्चबा भाजिते चेत्रे पुनस्त्रेव च पञ्चिमः !। पद्मरागनिर्भ स्वच्छं दीप झंशु स्वभावकम् ॥ अपरं च महादिष्यं माणिश्यं महावहासम्। सुरिनाथं दुग्धवस्वच्छं दाडिमीनुसुमयमम्।। तन्माधिवयं त कीयथ्या शाह्यतं शक्तिपूजने। वान्याव्यय प्रकारण राष्ट्रवर शाक्यक राज्यक । इहियोक्तर प्राथिष्ठ नीशं ये वज्ञवर क्षणाव ॥ कार्यक्ष विदेशशार्या च चन्नं शक्तर वाल्यम् ॥ वाल्यक्तं प्रवाद प्रकारण वाल्यम् ॥ विवित्रक्षपरकृष्ठ पत्रशादाविभूषितम् । व्यवस्थात् अस्य प्रवादाविभूषितम् । व्यवस्थात् अस्य वाल्यम् ॥ व्यवस्थात् अस्य प्रवादाविभूषितम् ॥ व्यवस्थात् अस्य वाल्यम् ॥ व्यवस्थात् स्वयस्थाति सद्या विव्यवस्य वाल्यम् ॥ श्रीवस्य संवयस्याति सद्या विव्यवस्य वाल्यम् ॥

३ श्रीवासम्

चतुरस्त्रं समं हत्या रसमागविभातितम्। चतुःपर्दं च मध्यस्थं रमयां ! विवाहोत्तवम् ॥ बाह्यपहुत्ती दिशामां च चतुर्भागैरचतुर्दिशम् । कोरी पदानि घन्त्राति दिशामी सूर्वित पत्रकस् ॥

शचीवींसहकर्षिकाः । चिपेत्ममस्तगर्तेष च महारानं सर्वेतचगासयुतम्॥ तस्प्रदर्शे दिब्यमष्ट्रपत्र' सकेरम्। पङ्ग् तस्याभः - मूणास्त्रम्थिकाक्षीक कन्दं किलिविभूपितम्॥ कथिता सा सु कथ्यते तेऽधुना पुनः। चोपाधयं चिपेत ॥ सेवगर्चकमध्यस्यं सध्ये स्रोमकान्तिं तस्योपरि सुधायौतं सदासितम् १। वर्षानुक्रमपरिधी धूल्याद्यं गरुदान्तगम् ॥ पुष्परागचतुष्ट्यम् । सद्भरि घ त्रवल्खी वेद्वयंचतुःकं विध्ननाशनम्॥ कोषस्थानेष चक्रकोरोप सर्वेष निविषेत् परिश्री क्रमात । मत्तद्वसौराष्ट्रहेमसापरिकोशकाः वेदबातरं कवित्रस्य बद्धस्याष्ट्री तथा कराः। वित्रशुद्धान्तज्ञातिषु ॥ १८-२० सध्ये वर्णानकमकं ( इत: परं भ्रष्टो मन्यः )

**५ को**स्तुभः

तद्वस्तानगृथालं च करत्कतिभृषितम्॥ मध्यसूमी समन्तायौ पश्चपङ्किविशाजितम्। दिक्स्थानेषु स्थितं बाह्ये पद्मरागचतुष्टयम्॥ महारानेन्द्रनीजारच चत्वाररच चतुर्दिराम्। कोरापत्रेष पुष्परागास्त्रधोदिताः ॥ वै शिरीपशास्त्रापत्रविराजितम् । त्रभपतो **होरकैयं** द मुक्ताभिर्माविभिस्तया ॥ समस्तं विचित्रपत्रस्यानमूर्थे कुर्यात् सुरूक्षम । दग्रहस्तुमागबिस्तीयों द्विभागरचोध्वंदो भवेत ॥ मपान्तं गर्तसम्पद्धं द्वीरकै: खचितं सथा। माश्वित्वसुदिवार्कंसम्भमम् ॥ धनतरे सस्य बवाध्यं च संचित्य न्युप्तं वाराभिवितिसम्।। इद्रावं च मृदुःवं च मृणाबङमक्रोपमम् ॥ हेट्सं च महाजिद्रमर्थापीतसमुद्रवम् । हत्वचोवरि स्थाप्यः सौध्यकान्तिश्चिन्तामणिः ॥ हृत्यक्रोपरि दर्जभः कीर् अस्यापं सुरासुरनरोरगैः । सीम्बकान्ति विना विष्णुं नावि देवैहवाध्यते॥ ३१-४७ पन्नामरणस्प्रथमं शिक्षप्रयं च सकतः च दितोधस्य। तु तृतीयं च वर्द्धमानं चतुर्थदम्॥

तथान्यासव तोमदं पञ्चपत्रमिति . हस्तम्।

३ हार:

मेखबोध्यें कटिस्टां (तथा कटधां ) हारोबचः स्थबाबयः । मुकाफजानि सर्वाणि शुद्दाकर मवानी च। पायडयमातङ्गसीराष्ट्रे हेमसीर्थास्कीशांते ॥ वेयवातटे कलिङ्गे च मज्ञान्त्रसमुद्धयः । पुम्यो (पुषु ) सुका समानानि शहरहानि यानि च॥ चाहि मातङ्गवाराहमस्यवक्रजाः। शहुजा वेलुबाख्रीय मुक्तानां ( मध्य योनता १) योनय इमा: ॥ निश्चस्वसन्यूनस्वं निर्वाणस्वं सुगन्धिता । सुवेष्यं च मणि वीषम करठे भार्यः ......।। 

२ पदकम्

भूली १ मरकतं चार्यं तथा दौवं सपत्रकम्।। कीटपद्मोऽपरः प्रोको गरूहागार एव च। चरवारो मण्यः श्रीताः सर्वे दुःखप्रणाशनाः ॥ पद्मशा भाजिते चेत्रे पुनस्तेव च पद्मभि:।। पदास साराज ४० उपराचन च पदार्थी । तन्मच्ये महादित्यं मरकं प्राव्हव मम् ।। माध्यित्यं पूर्वंतो देशे दाडिमीपीजदानम् ।। चदिताकंत्रमञ्जायं प्रमामपङ्कायिष्टतम् ।। दरस्ते ठतु माधित्यं दश्चिं दिशमाधितम् । पत्ररागनिमं स्वष्टं दीयृ होशु स्वमायकम् ॥ श्चपरं च महादिष्यं मः णिश्यं महावद्यसम्। भुरिनार्थं दुग्धवःस्वच्छं दाडिमीवुसुमगमम् ॥ तन्म शिक्यं त कीयस्या शास्त्रतं शक्तिपूजने । दिवियोत्तर शाचीयु नीलं वे बज्जवत् कमात्। द्विचातित शाचीषु नील व चन्नतात् ॥ तन्मत्त्वे विदिश्यामी च बज्ञ शकस्य वक्षभम्। प्रताकार पूर्व द्वारपश्चि नालस्परुम्॥ विचित्रकपरुकृषां पत्रशासाविमूषितस् । द्यदम्भञ्जबस्य च समित चित्रशकः॥ स्रकृषां सप्यभूमी स्याद् हृदयानन्द्रशासम्। श्रीयःसं संत्रवष्पानि सदा विष्णोरच वल्लभम्॥ चतुरस्त्रं समं इत्या रसभागविभातितम्।

३ थीवःसम

चतुष्पदं च मध्यस्यं रमयाः! दक्षिकोज्ञवम्॥ बाह्यदृक्ती दिशायां च चतुर्भागरव्हार्दिशम्। कोरो पदानि चानारि दिशायी सूर्विन पश्रकस् ॥

**चिरममस्तगर्तेष** शकीवीराहरू विका । . सर्वकाचणसमुक्तम् ॥ तस्मध्ये च महासम दिव्यमष्टपत्रं सदेरम्। सस्याभ पङ्ग मृणाखप्रन्थिवरुखीक कन्द किखिनिभृपितम्॥ कथिता था तु कथ्यने नेऽतुना पुन । वर्तना **चेपगत्तकस**ध्यस्थ मध्ये चोपाश्रय सोमकार्ति तस्योपरि सुपाधीत सदासितम् १। वर्णानुकमपरिधौ धूल्याच गरुडान्तगम् ॥ षत्रवदती षत्रवरुक्षी पुष्परागचतुष्टयम् । वेद्वर्यचतुष्क विष्ननाशनम् ॥ तद्विर कोणस्थानेषु वेहूर्यचतुरक विष्ननाशनम् ॥ चक्रकोणेषु सर्वेषु निचिपैद परिची कमाद। वींच मातहसौराष्ट्रेमसापरिकोशजा वेद्यातर क्षित्रस्य चल्रायाशी तथा करा । विश्रयुद्धान्तज्ञातिषु ॥ १८२७ वर्णानुकासक वदये (इत पर अष्टो ग्रन्थ)

**४ की मा**भ

सद्घरतान्म्युणालं च कराटककतिभूषितम् ॥ मध्यमूमी समस्तायो पृत्रपङ्खिविराजितम्। दिक्स्थानेषु स्थित बाह्ये पद्मरागचतुष्टयम्॥ महारानेन्द्रगोलाश्च चत्वारस्य चतुर्दिशम्। कोशपत्रेषु पुष्पशगास्त्रमोदिता॥ वं शिरीपशासापत्रविराजितम्। सन्म भ्यतो हीरकैयद मुक्ताभिमविभिस्तथा ॥ समस्त विचित्रपत्रसयुत्तम् र्षे कुर्यात् सुरुकपम् । दग्रहानुभागविस्तीणीं द्विभागरची ध्व तो भवेत् ॥ बपार्ल गतसम्पन्न द्वीरके खचित तथा। माणिस्यमुदितार्कसमप्रमम् ॥ चान्त रे सस्य त्रपाथयं च सच्चित्व न्युप्त वाराभिवर्जिनम् १। इद्राव च सृद्राव च सृद्याञ्चकनकोपसम्॥ हेट्य च महासिद्धमर्पापांतहरुद्भवम् । द्वारापोपरि स्याप्य सीम्यकान्तिरिचन्तामणि॥ द्वावद्योपरि स्याप्य सीग्यकान्तिरिचन्तामणि॥ दुर्जंभ कीर्आस्त्रापं सुराबुश्तरीरगै। सौम्यकान्ति विना विष्यु नापि देवैश्वाच्यते ॥ १६ ४७

१ पन्नानरणम् मध्यम सिन्धुपत्र च सक्ता च द्वितोधनम् । स्वस्थिकं तु मृतीय च बद्दमान चनुधकम् ॥ तथा-पत्सवंतोमद्र प्रग्रपन्निति स्मृतम् ।

|               | चीरायांवसमुखद्यं मुद्रारूपं तथोत्तमम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|               | हेममयानि सर्वांखि चितानि मिथारहतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|               | हृदि कगठे तथा मूर्णि सदा धार्याणि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82-40                  |
| शेखरादिवयं    | मुकुटं संप्रवक्षामि ज्येष्टमध्यकनिष्टकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| भुकुटं        | शेखर प्रथमं नाम किरीटं च दितीयकम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|               | तृतीयं (च) श्रामलसारं मृते सुकुटमयहनम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40-49                  |
| ६ शेखरम्      | शेखरं शिखराकारमहत्रमविभूपितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| •             | तन्मध्ये च महारलं वज्रं थे रूद्रहपकम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | सरकं बामदेशे च साचाद्वै विष्णुदैवतम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|               | द्धियो पद्मरागं च पुरपालयवपुः कृतम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|               | विभि: शह राजमर्थ मुखदेरी प्रयुजितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|               | द्राच्या पद्मराग च पुरपायवयुः १००५ ।<br>त्रिभिः श्ट्रा राजसयं मूखदेरे प्रयुक्तितम् ॥<br>सद्द्राशिया मध्यपट्टे श्रेणीयुक्तश्च मधिवतः।<br>वर्षासीयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|               | Addition and and a second and a second and a second and a second a second and a second a seco |                        |
|               | प्रिवाहीरकक्ष्यौ: समस्ता खन्निवा मही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|               | पन्नयहसी निमन्ती च कर्षिका कबिकेयुँतम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b> ₹- <b>*</b> § |
| ७ किरीटमुकुटः | घतोवदयामि मुदुरं तथा सुरगकाचितम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|               | पदं शशिप्रभाभं च श्रह्मपद्यक्संयुतम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | श्रद्वाययुपरि चःवारि श्रीयि चैव तद्भ्यंतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|               | शहदुर्व तत्परं तदुपर्वेकं च शहक्स्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|               | श्रहः शि दीव कार्याणि मणिभिभू पितानि च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|               | <b>धीरवेण समायोज्य पत्रव</b> हीसमन्वितम्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|               | तत्र अध्ये महादिश्यं सीमकान्तिमयि यथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | एतं शिरसि सम्पूर्णं मुक्तरं च किरीटनम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₹</b> 0- <b>ξ</b> 1 |
| = चामस्रतार   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|               | स्वयन्त्रकृतिपद् सुत्तर्थाः स्वयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|               | पद्मायहरूमर्थं दिश्यं सर्वरसविराजित्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | म्यचिनं द्वीरके: सर्व वृद्धवंमिष्यमच्योः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|               | शचिनं द्वीरकै: सर्वं बेहुरर्थमविमण्यगै:॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|               | मुकाफसमयो श्रेशिरायङ्कराष्ट्रता सदा ।<br>बज्जबेहरसंगोमेदपुरपरागेरजनीसकाः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|               | बज्रवीहर्यागोनेदगुत्परागेन्ज्रनीलकाः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|               | भूगाप्तकारम् अध्यक्षस्य स्था स्था ।<br>सर्वे सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | मुनोफलमयी श्रेष्टिश्यक्रीहरूता सर्।<br>यूने बद्धमहापुण्या उदस्तु परिविधवाः ॥<br>यद्धमहामुद्धाः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|               | हमानेषु च कोर्येषु कर्देनं छशुनं सपाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|               | बायानरे ग्रामने च प्रावस्थीविस्थाना ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|               | विदुमाच महानीक्षं कोचनं सचितं सहा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

महातेतः सूर्यकान्ति मीलिमध्ये च पुष्पकम् ॥ ्परीष्येमानि स्तानि यानि शुद्धानि तानि च्। प्राक्षांचि सत्रधारेण मुक्टार्थ सुरस्य । च ॥ मुकुटं दिव्यरूपं च शिस्तुपरि स्थायंते। श्चन्येयां मुकुटं न<sub>ि</sub> हिना त्रदश-१६ सुरभूमिपतीर्शा च कप्रधासस्यकं िञ्जेय मुक्ताफबमय 🗆 । भूगमम् ॥ -~a &\ds. पदाराग च स्यातित समयभम् ॥ तन्मध्ये ू १० बाहबस ::-ततो - बाहुबस यच्ये : सर्व- सीमान्य दायकम् । सरकतः परिधी सर्गरानकम् ॥ मध्येदेशे खचित सर्व शिशुपत्रविशजितम्। चिपेसमस्तगर्तेषु माणिक्यमण्डिकादकम् ॥ वराप्रयस्य चीर्त्तह्रम् ? पद्मरागमञ्जरिकतम् । , माणिक्यमशिकादिकम् ॥ ुकोमल बिसर्व मुख हीरके श्रवित मुक्टं · चैतःकृद्वारार्थं त्रिकं मुसदेशः। मकाफलमधी धरली च'मीकर तस्यान्तरे ॥ गर्तेषु सर्वेषु दीस्क चेप्येसस्या। तस्य मध्ये दिव्यकान्ति मुतेनसम्या पद्मरागे बङ्कण बाह्यीर्गवस्त १२ नवब्रहर्केङ्गणम् योज्यं मयशुभम् ॥ पद्मशर्गं च महानीख च मौक्तिकम्। विद्मं पुष्प गोमेद बशुम तथा ॥ मरक प्तेम्बरच महादिन्या ग्रहारचैव वर्षा प्रभाः ॥ कट्कवां दिव्यं शुद्धस्यै. समयुतम् । नेट्टे महापीडा न भवन्ति कदायने ॥ यदृहस्ते कष्ट्रयां तस्य निनवे जुद्धं दिन्यं "" "प्रश्थितम् । तस्य मध्ये मायिवयं वामदिश्यो॥ महारख" हीरक चैव तीच्याभाराविवर्जितम् । शशंभाव तं च पुरविश्वेकनिर्मितम् ? !। **हस्तकं** हं पद्मरागं सरक बामद्वियो। सन्मध्ये बामदेशे तु शदश्रद्धसमेव सध्यद्रहस्य वेवसम् ि ए च रे रे तथाम करालहार उसम, ॥ प्रवद्यानि इस्तकाब्जस्थित १६रामचन्द्रसहस् रामचन्द्रं च महादिखी माणिक्ये - सूर्यसिक्रमम् ।। सन्मध्ये विषेत् गर्मे सकीयां दीरकेंस्तया। - क्यांरच पूरवेत् सर्वः ! पत्रपत्रेष्वय क चित कविकाभिश्य चामीक्कर करं शह महादिग्ये सर्गपापप्रवाशनम् ॥ ¥₹

चीरार्यावसगुलसं गुद्रारूपं वधोत्तमग् ॥ देममयानि सर्वायि चिवानि मणिरस्तः। इदि करठे तथा मूर्णि सदा धार्यायि """"॥ ४०-१० गुकुटे संप्रवर्षामि जैप्टेशनपकतिगृहकम् । शेखरादिश्रयं शेखर प्रथमं नाम किरीटं च दितीयकम् ॥ तृतीयं (च) स्त्रामतसारं मूले मुकुटमण्डनम्। ५०-५१ मुक्टं शिखराकारमङ्गयविभूषितम् ॥ शेखरं ६ शेलरम् तन्मध्ये च महारानं वद्गं में स्ट्रास्पकम्। माक वामदेशे च साचाहै विष्णुदैवतम्॥ दिचियो पद्मरागं च पुरवास्पवपुः कृतम्। विभि: श्रद्धे रलमयं मुखदेशे प्रप्जितम्॥ सदाशियो मध्यपट्टे श्रेणीयुक्त मण्डित:। पद्मरागैश्च सव्यिभिरिन्द्रनीखादिभिस्तथा ॥ पुरिवाहीरकक्यौ: समस्ता खत्रिवा मही। पन्नवरुकी त्रिभद्गी च कर्षिका किकेर्युतम्॥ ७ किरीरमुकुटः भ्रतीवदयामि मुदुरं तुमा सुरगवाचितम्। पट्टे शशिप्रमार्भ च श्रद्वपञ्चकसंयुत्स् ।। श्रद्वाययुपरि चलारि श्रीया चेव सदूष्यंसः। श्रद्धद्यं सत्परं सदुप्येकं च श्रद्वकस्॥ महारिए चैव कार्यारिए मिश्विभू पितानि च। हीरदेख समायोज्य पत्रवल्लीसमन्वितम्।। तत्र मध्ये महादिश्यं सोमकान्तिमणि तथा। एतं शिरसि सम्पूच्यं मुकुटं च किरीटक्म ॥ ₹**७**-६1 वरयेऽयामजसारं च मुद्रटं देवदुर्लंभम्। = चाग्रसमार सर्पन्नाहितपर मुक्तापोहराकापुतम ॥ पद्मापदकमर्य दिव्यं सर्वरविद्यानितम । खिर्त हीरकै: सर्व महूर्यमणिसप्पानी:॥ सचितं हीरकै: सर्व महूर्यमणिसप्पाने:॥ मुक्ताफबमवी धेखिरयटकेरावृता सदा । बज्रवे दूर्योगोमेदपुष्परागे-द्रनीजकाः ॥ मुक्तांपलमयी धेकिश्यडकैत्रवृता सदा। पने पह्मनद्वापुरावा वपस्यु परिक्रिक्षिताः॥ पञ्चरनिमदं दिश्यं श्वयमेव सद्दाशितः॥ स्मानेषु च बोत्तेषु कर्कतं वस्तुमं तथा। वार्यन्वदे समस्ते च पत्रवस्वीविराजिता॥ विद्रमाच महानीलं कोयागं स्थितं सदा।

```
महातेतः सूर्वकान्तिं मीखिमध्ये । च शुप्पकम् ॥
           ्यरीष्वेमानि स्तानि यानि शुद्धानि सानि च्।
            जाहारिय सूत्रधारेण सुकृटार्थ इसुरस्य प्रदेश : /r)
            मुक्टं दिव्यरूपं च शिस्युपरि : पार्यते ।
             सुरभुमिपतीनां च शन्येवां मुकुटं नार्व हिरा हर १-१३
··· इ कच्ठः · कच्ठामस्यार्कः, िशेषं · मुक्ताफलमय राष्ट्रामम् प्रार
                       पवारामं , च. । स्थतिज.समप्रभमे ॥-
             तम्मध्ये
, so बाह्यता ::- सती बाहुबल यच्ये ; सर्व सीमान्य दायकमें ।
             सध्येदेशे
                       मरकतः परिभौ सर्गरलकम् ॥ ;
             दीरकै: खचितं सर्वं शिशुपत्रविशानितम्।
             लखितं नाल होरकैः खबित
                      मुक्टं - शैतच्छ्द्रारार्थं
                                            त्रिकं ू सदा।
             मकाफलमयी वल्ली चामीकर
                                               तस्यान्तरे ॥
                     गर्तेषु सर्गेषु दीरक
             पॅपो
                     तस्य सध्ये दिव्यकान्ति <sup>1</sup>र्
                                               स्तेजसम् 🗥
                          कङ्कण वाह्नीतंबरल
१२ नवप्रदक्षणम् योज्यो
                    पद्मरागे च महानील च
                     विदुमं पुष्प गोमेद छशुनं तथा ॥
             मरक्त
             पुतेस्यरच
                      महादिन्या प्रहारचीव थया प्रसार ॥
             यद्दस्ते कक्ष्पो दिव्यं शुद्धस्यः समावृतम् ।
                    मेहे महापीडा न भवन्ति कद्वान ॥
             तस्य
             गाक्षेत्रं निनये जुद्धं दिन्यं "" प्रन्थितम् उ
महारत्वं तस्य मध्ये माणिक्यं बामदिविशे॥
                    हीरकं पैव तीष्णधाराधिवर्जितम् ।
शरामाव तं च पुरविश्वेकनिर्मितम् ? ॥
             परिभी
             हस्तकंडं
                         पद्मराग मरक वामदिवयो।
             सःसध्ये
                      षामदेशे
             मक्तारच
                                त मुदश्ह्वसेव च॥
                             _मृत्यद्रहस्तेवलम् १ ॥
                     म निर्मातिकाम कराजकार वत्तम. ॥
 १ ३ रामचन्त्रसङ्गम् रामचन्द्रं
                         प्रवच्यानि इस्तकाटजस्थितं सद्गः।
                     च सहादिव्यं माणिक्यं - स्रांतिक्रमम् ॥
             तन्मध्ये
                     िष्वेत गर्भे सङ्घीयाँ हीरकैस्तथा।
             धप्टपत्र`
           - क्यारिय प्रयोत् सर्व ! पत्रपत्रेश्वयं विधि: ॥
             किंत्रतं
                     क जिकाभिश्च चामी ककरं करं तथा ।
                     स्तप्तं महादिग्यं सर्गपापमणारानम् ॥
             ₹₹
```

(i) ध्रङ्गुजिकम सन्तके सध्यतः कृषाहुत्रयोः शास्त तथा। शुवालदणदसदर्श कार्य भैवाङ्गुलीयकम्।। (n) युगनाहु- सरकं पद्मरागं च हीरक च दिवयोगरे । जिक्स हरिव्रज्ञारक नाम युगन च तदुरवते ॥ (iii) होकान्नि- सोमकान्तिरादा मध्ये मरकं द्वियो । स्थितम् । पुरुषम् माथिक्यमुक्तरे देशे बक्त श्रिपुरुष व्हा तत्।। (IV) ब्रह्नुष्टम् मरकं पुरुषशगरच माणिक्यं मौक्षिक सथा। हीरकं च यदा मध्ये बाहुएं तरमदाशिव.'॥ (v) स्रबोद्ध तिरुम् कतिष्ठा सुकामलं चक्रमध इति प्रता । स्थाजदयस्तदर्श तदभोह तिरुक्तं हृतम्॥ (vı) बद्धभारा अन्योज्यतः रिश्ते मर्झ सद्भारा प्राष्ट्रसर्थी तथा। सा विशेषा वज्रभारा इन्द्रकान्त्रपुतिप्रभा ।। (ए॥) ब्रह्मुलिका श्रुद्धस्वान्त्रे मणी सर्वे निद्रीष। हेमलंदुवाः । तस्य तुष्यन्ति देवा से येन चाइ लिका छता। १४, चहु विकाः १४. हर्चडलम् सर्वरलभय दिन्व पूरित हैरकैः करोः। कुमडक बदिति पालैबांमुदेवे बदाहतम्॥ १६. पार्मुदिका पाराह बीपु सर्वासु मुद्रिका राजवितता। कुर्वादम्यमा सृदस्तावादी हेदयेन्त्रपः॥ य द्धिः १. रत्नानां पाद्योरप्रयोज्यस्यम् पादेन स्पराचेद्रश्यं यो नरो देविभिर्मित्रम् । स पतेन्तरके घोरे राजवस्यस्तमा सबेत !! १०९० टि० २. ष्याभरणायोज्या वनेचरा जलवरा कुमिकीटपतज्ञकाः ।

## सर्वाधिकार सुरक्षित

मैध यदिण्डेदजीवितं

## प्रनथ-प्राप्ति-स्थान:---

क्यौदाभरणं

प्रधान फेन्द्र । १--शुक्ता प्रिटिंग प्रेस, नजीराबाद, स्वयनक । २--०/० मीर' डी० यन० शुक्त, फेजाबाद रोष्ठ, तखनऊ। टि०-- उत्तर-प्रदेश-राज्य मीं महायता के बारण इस श्रानुस-धान ग्रन्य का मूल्य व गया है।